

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

## दूसरा खंड

नाटक :: एकांकी :: रूपक



वेनीपुरी-प्रकाशन पटनाः:मुज्यकर्

## प्राप्ति-स्थान बेनीपुरी-प्रकाशन

पटना, ६

मूल्य

प्रति खंड १२॥)

पूरी ग्रंथावली का १००) अग्रिम

139469

मुद्रक

तंजीवन प्रेस

दीवा घाट

पटना '

प्रथम संस्करण

ं फरवरी १९५५

# बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अनन्य सेवक, संस्थापक और सभापति



स्वर्गीय भाई रामधारी प्रसाद की स्मृति में

In fraily it

### निवेदन

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी—यह नाम हिन्दी-संभार के कोनं-कोने में एक विशेष प्रकार की साहित्य-माधना और भाषा शैली के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है।

लगभग एक दर्जन मासिक, माप्ताहिक और दैनिक पत्र-पित्रकाओं के जन्मदान, सम्पादन और संचालन के अतिरिक्त, राजनीति के संघर्षमय जीवन में रहते हुए और आठ वर्षों तक जेल की चहारदीवारियों में बंद रखे जाने पर भी, बेनीपुरीजी ने हिन्दी-साहित्य को जितने अनमोल रत्न दिय हैं, उनकी संख्या और विदिाष्टता पर ध्यान देने से महान आश्चयं होता है!

लगभग सत्तर पुस्तकों उनके नाम की छाप लेकर आज भी प्रचलित हैं, यद्यपि उन्होंने कितने ही पुस्तकों भिन्न-भिन्न उपनामों से भी लिखी हैं और कुछ प्रकाशित रचनायें समय से पीछे भी पड़ गई हैं, जिनकी चर्चा भी फिजूल है।

बच्चों के लिए छोटी-छोटी मनोरंजक पुस्तकों से लेकर साहित्य और राजनीति को उन्होंने कितने ही ऐसे ग्रंथ दिये हैं, जो अपनी मौलिकता और प्रमाणिकता के लिए सुधि-समाज से शतशः प्रशंसायें प्राप्त कर चुकी हैं। विषयों की विभिन्नता की दृष्टि से देखिए, तो और भी आश्चर्य होता है—नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण, भ्रमण, निबन्ध, विश्लेषण; जिस विषय पर बेनीपुरीजी की लेखनी चली, उसने कमाल दिखलाया। अपने अनूठे शब्दचित्रों के लिए तो बेनीपुरीजी को समूचे हिन्दी-संसार से सर्वश्रेष्ठता का प्रमाणपत्र मिल ही चुका है!

किन्तु बेनीपुरी-साहित्य के प्रेमियों के लिए दुख की बात यह रही कि उनकी पुस्तकें भिन्न-भिन्न प्रकाशकों द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रकाशित हुईं और वे इस तरह बिखरी-बिखरी पड़ी हैं कि उनका संकलन तो मुश्किल रहा ही है, उनके परिणाम और गुण का मूल्यांकन भी सम्यक रूप से नहीं हो पाया है। इसी अभाव की पूर्ति के लिए आज से चार साल पहले हमने बेनीपुरी-प्रकाशन का जन्म दिया, किन्तु कई कारणवश इस सम्बन्ध में वैसी प्रगति नहीं हो सकी, जैसी हम चाहते थे। कुछ फुटकल पुस्तकों के प्रकाशन तक हम सीमित रहे; यद्यपि हिन्दी-संसार से हमें प्रोत्साहन यथेष्ट मिला।

किन्तु, अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम इस ओर ठोस कदम बढ़ा सकों और जिस महान आयोजन का श्रीगणेश हम करने जा रहे हैं, निस्सन्देह, हिन्दी में यह एक अभिनव प्रयास है।

हम बेनीपुरीजी की सारी रचनाओं को ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित करने जा रहे हैं। यह ग्रंथावली दस खंडों में अलग-अलग जिल्दों में इस प्रकार प्रस्तुत की जायगी—

#### पहला खंड

शब्दचित्र : कहानियां : उपन्यास

१. माटी की मूरतें

४. चिता के फूल

२. पतितों के देश में

५. क् दी की पत्नी

३. लाल तारा

६. गेहूँ और गुलाब

#### दूसरा खंड

नाटक : एकांकी : रूपक

१. अम्बपाली

७. शकुन्तला

२. सीता की माँ

८. राम-राज्य

३. संघमित्रा

९. नेत्रदान

४. अमर ज्योति

१०. गाँव के देवता

५. तथागत ६. सिहल-विजय ११. नया समाज

१२. विजेता

#### तीसरा खंड

संस्मरण: निबंध: भाषण

१. ज्ंजीरें और दीवारें

५. सुनिये !

२. मुझे याद है!

६. मशाल

३. मेरी डायरी

७. वन्दे वाणी विनायकौ

४. नई नारी

८. कुछ में, कुछ वे

#### चौथा खंड

बाल-साहित्य: पहली जिल्द

- १. अमर कथायें: मनु से गाँघी तक (दो भाग)
- २. अमर कथायें: लाओजे से लेनिन तक (दो भाग)
- ३. हम इनकी संतान हैं (दो भाग)
- ४. पृथ्वी पर विजय (वो भाग)
- ५. प्रकृति पर विजय (दो भाग)
- ६. संसार की मनोरम कहानियां (दो भाग)
- ७. इनके चरण चिह्नों पर

#### पाँचवाँ खंड

बाल-साहित्य: दूसरी जिल्द

- १. बगुला भगत
- ३. बिलाई मौसी
- ५. बेटे हों तो ऐसे
- ७. शिवाजी
- ९. अमृत की वर्षा
- ११. जीव-जन्तु
- १३. झोपड़ी से महल

- २. सियार पाँड़े
- ४. हिरामन तोता
- . ६. बेटियाँ हों तो **ऐ**सी
  - ८. गुरु गोविन्द सिंह
- १०. बच्चों के बापू
- १२. अनोखा संसार
- १४. सतरंगा धनुष

#### छठा खंड

#### राजनीति: जीवनियाँ

१. कार्ल मार्क्स

४. लाल चीन

२. रोजा लुक्जेम्बुर्ग

५. जयप्रकाशः जीवनी

३. रूस की क्रांति

६. जयप्रकाश की विचार-धारा

#### सातवाँ खंड

साहित्य : टीकार्ये

- १. विद्यापित की पदावली
- २. रवीन्द्र-भारती
- ३. इक्रबाल

- ४. बिहारी-सतसई
  - ५. दुलिप्स
  - ६. जोश

#### आठवाँ खंड

यात्रा: भ्रमण

पैरों में पंख बांध कर
 पेरिस नहीं भूलती

३. उड़ते चलो, उड़ते चलो

४. मेरे तीर्थ

#### नवाँ खंड

दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं में लिखे अग्रलेख और टिप्पणियाँ!

#### दसवाँ खंड

#### ग्रंथावली के प्रकाशन के मध्य की रचनायें

प्रति खंड में डिमाई अठपेजी के ५०० से ७०० पृष्ठ होंगे। बिढ़या कागज पर मोनो की सुन्दर छपाई। हर खंड सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सचित्र। रेक्सिन की पक्की जिल्द; मनोहर तिरंगा आवरण। ये दसो खंड किसी के भी अध्ययन-कक्ष के लिए श्रृंगार सिद्ध होंगे।

प्रति खंड का मूल्य १२॥) होगा और पूरे सेंट का १२५)। किन्तु, जो लोग अग्रिम स्थायी ग्राहक बन जायेंगे, उन्हें १००) में ही यह अनमोल प्रकाशन उपलब्ध हो सकेगा।

हिन्दी में अभी तक इस प्रकार का प्रकाशन नहीं हो सका है। जिस तरह बेनीपुरीजी की लेखनी ने हिन्दी-साहित्य में नई लकीर खींची है, हिन्दी-प्रकाशन में भी एक नया आदर्श उपस्थित करने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस तरह का प्रकाशन किया नहीं जा सकता; इसलिए हमने इन खंडों को परिमित संख्या में ही प्रकाशित करने का निर्णय किया है। अतः साहित्य-प्रेमियों को चाहिए कि शीध स्थायी ग्राहकों में नाम लिखा कर अपनी प्रतियां सुरक्षित करा लें। इससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम इस महान आयोजन को शीध ही पूरा कर सकेंगे।

पहले खंड के प्रकाशन के पूर्व तथा बाद में हमें हिन्दी संसार से जैसा सहयोग मिला है; उससे हमारी यह आशा पुष्ट हुई है कि हम इस योजना को शीध्र ही पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर सकेंगे। यह सहयोग देने वाले सज्जनों के हम हार्दिक कृतज्ञ हैं और उनके नाम अन्यत्र हम सादर प्रकाशित कर रहे हैं।

बसंत-पंचमी, माघ २०११ वि०

#### पुनश्च

लीजिये, बेनीपुरी-प्रथावली का यह दूसरा खंड। इसमें बेनीपुरी जी के नाटक, एकांकी और रूपक संप्रहीत है। इस खंड में कुल मिला कर बारह पुस्तकें हैं, यद्यपि पहली मूचना में सात पुस्तकें देने का ही निदेंग था।

अपने शब्दिचित्रों की तरह बेनीपुरीजी अपने नाटकां के िया भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत ने जो प्रथम 'प्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव' दिल्ली में आयोजित किया, उसमें 'अम्बपाली' को अभिनीत होने का सौभाग्य मिला। नाटक के क्षेत्र में बेनोपुरीजी की सफलता का इससे बढ़ कर और क्या प्रमाण चाहिये?

इस खंड के प्रकाशित होने में कुछ देर हुई, इसके लिए हम अपने उन उदार स्थायी ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं, जिनकी कृषा के बल में ही ग्रंथावली का प्रकाशन सम्भव हो सका है।

प्रथम खंड के प्रकाशन के बाद जिन सज्जनों ने. स्थायी ग्राहक बन जाने की कृपा की, तथा इस कार्य में जिन्होंने महायता पहुँचाई, उनकी नामावली इस खड के अन्त में हम सादर प्रकाशित कर रहे हैं।

इस खंड के साथ ही हम बेनीपुरी-प्रकाशन की एक शाला मुज्यकरपुर में खोल रहे हैं। आशा है, उत्तर बिहार के माहित्य-प्रेमी मञ्जनों की सेवा हम इस शाखा-द्वारा अच्छी तरह कर सकेंगे।

वसंत-पंचमी, माघ २०११ वि० देवेन्द्र कुमार बेनोपुरी व्यवस्थापक

### बेनीपुरी :: परिचय

जन्म-तिथि :: अज्ञात, सम्भवतः पौषसंवत् १९५८; जनवरी १९०२ ई० जन्म-स्थान :: बेनीपुर; थाना कटरा; जिला मुजफ्फरपुर; बिहार। परिवार :: पिता, श्री फूलवन्त सिंह; पितामह, श्री यदुनन्दन सिंह। साधारण किसान। बचपन में ही माता-पिता का

साधारण किसीन । बचपन म ही माता-पिता का स्वर्गवास ।

शिक्षा :: अक्षरारम्भ, बेनीपुर । प्राथमिक शिक्षा; बंशीपचरा, निनहाल में । फिर भिन्न-भिन्न स्कूलों में अध्ययन करते हुए जब मैट्रिक में ही पहुँचे थे, असहयोग-अन्दोलन के कारण १९२० में नियमित शिक्षा का परित्याग।

साहित्य-प्रेम :: तुलसीकृत रामचरित मानस के पठन-पाठन से साहित्य की ओर रुचि। कविता की ओर प्रारम्भिक प्रवृत्ति। प्राचीन काव्यों का स्वतः अध्ययन। १५ वर्ष की उम्प्रमें ही हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के विशारद। इसके पहले से ही पत्र-पत्रिकाओं में कवितायें।

पत्र-कारिता :: १९२१— 'तरुण भारत' (साप्ताहिक) के सहकारी सम्पादक।

१९२२—'किसान मित्र' (साप्ताहिक) के सहकारी सम्पादक।

१९२४—'गोलमाल' (साप्ताहिक) के असहकारी सम्पादक।

१९२६—'बालक' (मासिक) के सम्पादक।

१९२९—'युवक' (मासिक) के सम्पादक और संचालक।

१९३०—'क्रैदी' (हस्तलिखित) का सम्पादन, हजारी-बाग जेल में।

- १९३४—'लोक संग्रह' (मुजफ्फरपुर) और 'कर्म-वीर' (खंडवा) के कार्य-कारी सम्पादक।
- १९३५—'योगी' (साप्ताहिक) के सम्पादक।
- १९३७—'जनता' (साप्ताहिक) के सम्पादक।
- १९४२—'तूफान' (हस्तिलिखित); हजारीबाग जेल में सम्पादन।
- १९४६—'हिमालय' (मासिक) के सम्पादक, आचार्य शिवपूजन सहायजी के साथ।
- १९४६—'जनता' (साप्ताहिक) के पुनः सम्पादक।
- १९४८—'जनवाणी' (मासिक), काशी के सम्पादक-मंडल में; आचार्य नरेन्द्रदेवजी के साथ।
- १९५०—'नई घारा' और 'चुन्नू-मुन्नू' के प्रधान सम्पादक—(दोनों ही मासिक)
- १९५१-- 'जनता' (दैनिक) के प्रधान सम्पादकः
- पुस्तक-निर्माण :: १९२५—(१) बगुला भगत (२) सियार पाँड़े (३) बिहारीसत्सई की टीका (४) प्रेम (अनुवाद) (५) कविता-कुसुम (संग्रह)।
  - १९२७-२८—(१) विद्यापित की पदावली (सिटप्पण)
    (२) बिलाई मौसी (३) हिरामन तोता
    (४) आविष्कार और आविष्कारक (५)
    शिवाजी (६)गुरुगोविन्द सिंह (७)विद्यापित
    (८) लंगटसिंह
  - १९३०-३२—(१)पिततों के देश में (२) फुटकल कहानियाँ, जो 'चिता के फूल' में संग्रहीत हुई।
  - १९३५-३६—(१)साहस के पुतले (२) झोपड़ी से महल (३) रंगिवरंग (४) बहादुरी की बातें (५) क्या और क्यों (ये दो पुस्तकें अप्रकाशित) (६) दीदी (उपन्यास: चार फार्म छपी, मूल प्रति अप्राप्य)
  - १९३७-३९—(१) लाल तारा (२) लाल चीन (३) जान हथेली पर (४) फलों का गुच्छा (५) पद-चिह्न (६) सतरंगा धनुष (७) झोपड़ी का रुदन (कहानी संग्रह)।

१९४०—(१) क़ैदी की पत्नी (२) लाल रूस (३) सात दिन (उपन्यास: अप्रकाशित) (४) जोश (अप्रकाशित)

१९४१-४५---(१) माटी की मूरतें (२) अम्ब-पाली (३) रोजा लुक्जेमबुर्ग (४) रवीन्द्र-भारती (अप्रकाशित) (५) इक़बाल (अप्रकाशित) (६) रूस की काति (७) टुलिप्स (अप्रकाशित)

१९४७—(१) जयप्रकाश : जीवनी (२) जय-प्रकाश की विचारधारा (३) तथागत (४) चिता के फूल ।

१९४८-५०—(१) गेहूँ और गुलाब (२) नेत्र-दान (३) सीता की माँ (४) नई नारी (५) संघित्रता (६) मशाल (७) हवा पर (८) बेटे हों तो ऐसे (९) बेटियाँ हो तो ऐसी (१०) हमारे पुरखे (११) हमारे पड़ोसी (पीछे ये ही दो पुस्तकें 'अमर कथायें' नाम से चार भागों में प्रकाशित) (१२) पृथ्वी पर विजय (१३) प्रकृति पर विजय (१४) संसार की मनोरम कहानियाँ (१५) हम इनकी संतान हैं (१६) इनके चरण-चिह्नों पर (१७) अनोखा संसार (१८) अपना देश, तीन भाग।

- १९५१—(१) पैरों में पंख बाँधकर (२) कार्ल मार्क्स (३) अमर ज्योति (४) नया समाज
- १९५२—(१) पेरिस नहीं भूलती (२) उड़ते चलो, उड़ते चलो (३) अमृत की वर्षा (४) जीव-जन्तु ।
- १९५३-५४---(१) वन्दे वाणी विनायकौ (२) मुझे याद है (३) विजेता (४) कुछ में,कुछ वे!
- १९५५—इन पुस्तकों पर काम हो रहा 'है— (१)—जंजीरें और दीवारें (२) घरती की घड़कनें (३) मेरी डायरी।

जेल-यात्रा

::

१९३०-छः महीने की सजा, हजारीबाग जेल। १९३२—डेढ़ वर्ष की सजा, हजारीबाग और पटना कैम्पजेल।

१९३७—तीन महीने की सजा; हजारीबाग जेल। १९३८—दो दिन हाजत में—सीटी जेल, पटना जेल ।

१९३९—दो सप्ताह की सजा—पटना जेल। १९४०—एक वर्ष की सजा—हजारीबाग जेल। (इसी दरम्यान एक मुकदमे के सिलसिले में छपरा जेल, सिवान जेल)

१९४१—छः महीने की सजा, हाजीपुर जेल, म्जुफ्फरपूर जेल।

१९४२—डेढ़ साल की सजा, सीतामढ़ी जेल। १९४२-छः महीने की सजा, मध्वनी जेल, दरभंगा जेल।

अगस्त १९४२ } हजारीबाग जेल में नजरबंद—तीन वर्ष। १९४५ जुलाई तक

संस्थाओं से सम्बन्धः:बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन संस्थापन (१९१९) में सहयोगः उसके सहकारी मंत्री, संयुक्त मंत्री। प्रधान मंत्री (१९४६ से १९५०) तक फिर सभा-पति (१९५१)। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री (१९२९) जब श्रीगणेश-शंकर विद्यार्थी उसके सभापति थे।

> १९२० से १९४६ तक काँग्रेस में। पटना शहर काँग्रेस कमिटी के सभापति । अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सदस्य। १९२९ में बिहार राजनीतिक कान्फ्रेन्स (मुँगेर) में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया, जो नेताओं के विरोध के बावजूद पास हुआ। फैजपुर काँग्रेस में जमीन्दारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया। १९३७ के आम चुनाव के बाद दिल्ली में संयोजित नेशनल कान्वेन्शन के सदस्य।

बिहार सोशिलस्ट पार्टी (१९३१) के संस्थापकों में। अखिल भारतीय काँग्रेस सोशिलस्ट पार्टी की पहली कार्य-सिमिति के सदस्य। सोशिलस्ट पार्टी (विहार) के पालियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष १९५०।

बिहार प्रान्तीय किसान सभा के सभापति। भारतीय किसान सभा के उप-सभापति। जमीन्दारी उन्मूळन का नारा सबसे पहळे दिया।

बिहार-राष्ट्रभाषा के संचालक-मंडल के सदस्य।

वर्त्तमान :: 'नई घारा' (मासिक) के सम्पादक।

पता : बेनीपुरी प्रकाशन; पटना ६।

घर का पता :: ग्राम बेनीपुर, पो॰ भरयुआ, जिला मुजफ्करपुर

(बिहार)

## अनुक्रमणिका

१ अम्बपाली <sub>नाटक</sub>

२ सीता की माँ स्वोक्ति रूपक

> र संघमित्रा एकांकी

४ अमर ज्योति रेडियो रूपक

> प् तथागत <sub>नाटक</sub>

६ सिहल-विजय एंकांकी ७ शकुन्तला रेडियो रूपक

८ राम-राज्य रेडियो रूपक

९ नेत्रदान एकांकी

१० गाँव के देवता रेडियो रूपक

> ११ नया समाज एकांकी

> > १२ विजेता

> > > नाटक

अम्बपाली नाटक

भारतीय नटराज
भाई पृथ्वीराज कपूर
और
उनकी अन्यतम
कलाकृति
पृथ्वी थियेटर्स
को
सप्रेम

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

#### मेरी अम्बपाली

अपनी यह पहली नाट्य-कृति हिन्दी-पाठकों के निकट रखते हुए मुझे संकोच नहीं हो रहा है—क्योंकि पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व ही इसे इतनी प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है कि स्वयं आश्चयंचिकत हूँ।

अम्बपाली बौद्धयुग की एक अतिप्रसिद्ध नारी है। उसको लेकर भारतीय भाषाओं में कितनी ही रचनायें हुई हैं—काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में। किन्तु मैंने इस रचना-द्वारा अपना नाम सात सवारों में लिखाने की कोशिश नहीं की है।

क्योंकि, यह मेरी आदत में शामिल नहीं है। अपने पैरों का वजन और वक़त मुझे मालूम है, लेकिन, किसी के पदिचहन-मात्र पर चलना में कलाकार की मौत मानता हूँ।

बचपन में ही मेरा झुकाव नाटक-रचना की ओर हुआ था। हाई स्कूल के चौथे या तीसरे वर्ग में ही मैंने एक नाटक लिखा था, लंगोटिया यारों को सुनाया था; उन्हें पसन्द आया, उसके खेलने का आयोजन भी हुआ और एक मारवाड़ी दोस्त ने उसे छपवाने के लिए चार रुपये का चंदा भी उगाहा था।

लेकिन, बाद में मैं किव बन गया, तब लेखक हुआ, फिर पत्रकार बनकर रह गया। किन्तु हजारीबाग सेंट्रल जेल के निश्चिन्त एकान्त में जब एक दिन बादल घिर आये कि अचानक मेरा नाटककार जग उठा!

और, अपने लिए पात्र के रूप में अम्बपाली का चुनाव भी मेरे लिए स्वाभाविक ही था। जहाँ अम्बपाली का जन्म हुआ था, उसी भूमि ने मुझे भी उत्पन्न किया है और एक पुरातत्त्वज्ञ ने तो यहाँ तक कह डाला है कि वृज्जियों के आठ कुलों में शायद मेरा वंश है, जिनकी संघशक्ति ने वैशाली को महानता और अमरता प्रदान की थी।

किन्तु, क्या मेरी यह अम्बपाली पच्चीस सौ साल पहले रची गई विधाता की अम्बपाली का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकती है ?

विधाता की किसी कृति को जब कलाकार अपनी कलाकृति के लिए चुनता है, तब उसके कलात्मक रूप देने की प्रक्रिया में एक अजीब बात हो जाती है। विधाता की कृति धीरे-धीरे विलीन होने लगती है और समाप्त करते-न-करते कलाकार आश्चर्य से देखता है, एक दूसरी ही नवीन आकृति उसके सामने आ खड़ी है!

और, यह कौन कहे कि सुन्दर कृति किसकी—विधाता की या कला-कार की? वह, जो पचास या सौ साल जीकर धूल में मिल गई, विधाता की वह शकुन्तला अच्छी; या दो हजार साल के बाद भी जो जीवित है, कालीदास की वह शकुन्तला अच्छी!

पुरातत्त्वज्ञ मेरी इस अम्बपाली को इतिहास के पन्नों में अंकित अम्बपाली से मिलावें, घटनाओं के तारतम्य में कुछ त्रुटियाँ पावें और मुझे गालियाँ भी दे लें; किन्तु में कहूँ, मुझे तो मेरी अम्बपाली ही सच्ची अम्बपाली प्रतीत हुई है। सच्ची और अच्छी भी—क्योंकि सत्य ही सुन्दर और सुन्दर ही सत्य है न!

अब भी वे दिन भूले नहीं हैं, जब हजारीबाग सेन्ट्रल जेल के वार्ड नं० १ के सामने, सघन पत्तियों वाली एक आम्म-विटपी के तने से उँगठ कर, मैं अपनी अम्बपाली की रचना किया करता था—सामने फूलों से लंदे मोतिये और गुलाब के झाड़ थे, ऊपर आस्मान पर बादलों की घुड़दौड़ होती थी और इघर मेरी लेखनी कागज पर घुड़दौड़ करती थी। दिन भर मैं जो कुछ रचता, शाम को मित्रों को सोल्लास सुनाता। उस पाषाणपुरी में मेरी इस कुसुम-तनया की अलौकिक चरितावली उनके गुष्क हृदयों को हरा-भरा और रंगीन बना देती और वे मुझपर और मेरी इस कृति पर प्रशंसा की पुष्प-वृष्टि करने लगते! बेचारे विधाता को ऐतिहासिक अम्बपाली की सृष्टि करने में ऐसा सुन्दर वातावरण और ऐसा निराला प्रोत्साहन कहाँ प्राप्त हुआ होगा?

~, 7 ·

अपनी अम्बपाली की सुन्दरता और पूर्णता पर मुझे पूर्णतः सन्तोष है; अम्बपाली और वैशाली की आत्मा के चित्रण में, अपने जानते, मेंने कोई त्रुटि नहीं आने दी है। हाँ, प्रथम नाट्य-रचना होने के कास्ण इसम टेकिनिक की त्रुटियाँ हो सकती है—जिनके लिए क्षमा माँगने की जरूरत भी में महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे सहकर्मियों ने क्षमाप्रार्थना को भी एक बाजारू माल बना रखा है।

आशीर्वाद दीजिये, कुछ ऐसी ही नाट्य-कृतियाँ मैं आपके सामने उपस्थित करने में समर्थ हो सक्ँ।

बेनीपुर उमड़ते सावन की एक बरसती अध-रतिया १९४७

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

#### पुनश्च

मेरी यह 'अम्बपाली' कितनी सौभाग्यशालिनी निकली! सात वर्षों में इसके कई संस्करण निकल चुके। इस नये संस्करण में एक छोटा-सा परिवर्द्धन, कुल पांच पिक्तयों का, किया गया है। इसकी आवश्यकता थी। अजातशत्रु से मिलने पर, जब बात बहुत बढ़ रही थी, अम्बपाली ने उसे एक छोटी-सी तस्वीर दिखाई। वह तस्वीर किसकी थी? उस समय का साहित्य कहता है, अम्बपाली के रूप-सौन्दर्य पर मुग्घ होकर अजातशत्रु का पिता विम्बसार भी उसकी रंगशाला में चुपचोरी प्रणय की भीख लेने गया था! पिता की इस तस्वीर को देखकर भी क्या अजातशत्रु वहाँ टिक सकता था?

## पात्र-पात्रियाँ

#### पात्रियाँ

अम्बपाली

वैशाली की राजनर्तकी

मधलिका अम्बपाली की सहेली

सुमना

अम्बपाली की मौसी

पुष्पगंघा

वैशाली की भूतपूर्व राजनर्तकी

चयनिका

अम्बपाली की परिचारिका

#### पात्र

अरुणध्वज

अम्बपाली का ग्रामीण प्रेमी

भगवान बुद्ध संसार प्रसिद्ध धर्म प्रचारक

आनन्द

बुद्ध के प्रधान शिष्य

चेतक

वैशाली के महामात्य

अजातशत्रु मगध के सम्प्राट

सुनीध

मगध-सम्प्राट का सखा-मंत्री

वस्सकार मगध का प्रधान मंत्री

अश्वसेन

वैशाली का नागरिक

वसुवंधु

वैशाली का नागरिक

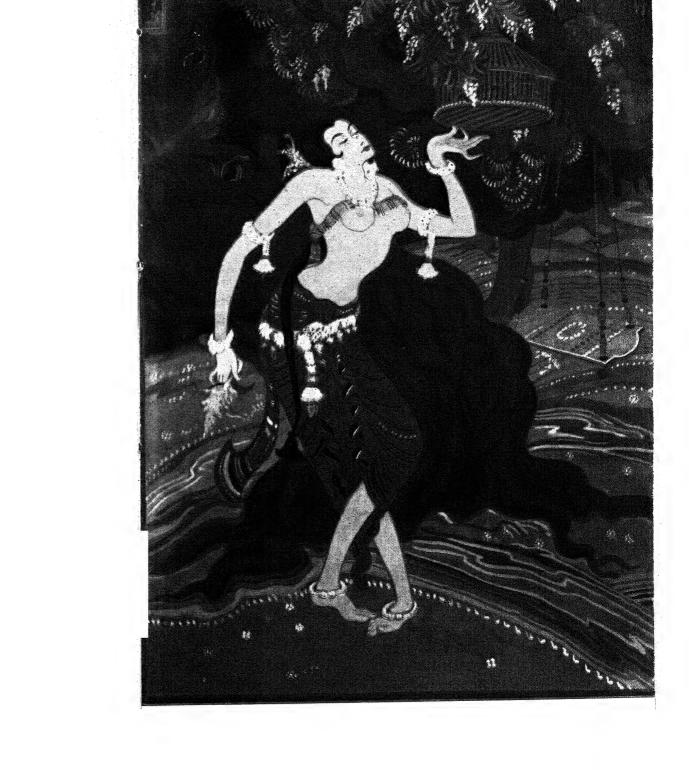

## अम्बपाली

## पहला श्रंक

8

[ एक विस्तृत सघन अमराई—आम की डाल-डाल मंजरियों से लदीं, झुकीं; भौरे जिनपर गुंजार कर रहे, वसंती हवा जिनसे खेलवाड़ कर रही—आम के पेड़ों के बीच की जमीन में सरसों की फूली हुई क्यारियाँ— वृक्षों से लिपटी लताओं से जहाँ-तहाँ बन गई कुंजें—सूरज की किरणों से अभी सोना नहीं गया है—मंजरियों, पत्तों, फूलों पर की ओस की बूँदें उसके स्पर्श से चमचम कर रहीं—चिड़ियों की चहचह में दूर से सुनाई पड़नेवाली कोयल की कुहू—

अमराई का मध्य—एक फैला हुआ आम का वृक्ष—उसकी एक मोटी डाल से एक झूला लटक रहा—जहाँ-तहाँ कमाचियों के बने पिजड़े झूल रहे—

एक किशोरी झूलेवाले वृक्ष की ओर आती दिखाई पड़ती है—कमर में प्राचीन ढंग का हरा परिधान, जो मुक्तिल से घुटनों के नीचे पहुँचता है—कमर के ऊपर के हिस्से में सिर्फ स्तनों को ढकनेवाली पतली कंचुकी, हरे रंग की ही—गले में फूलों की माला, जो कमर तक लटक रही—

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

बालों के जूड़े में सरसों के फूल खोंसे—सुन्दर सुडौल गोरी बाँहों में सिर्फ फूलों के ही कंगन—हाथ में आम की मंजरियों का गुच्छा—

किशोरी उस पेड़ के नजदीक पहुँचती है—झुकी डालों की मंजरियों को चूमती है—उसे देखते ही पिजड़ों से पंछी चहचहा उठते हैं—उन पिजरबद्ध पंछियों के निकट जाकर उन्हें दुलराती है—मुँह से सीटी देती हुई एक श्यामा के पिंजडे को लेती झूले के नजदीक आती है—धीरे-धीरे झूलती हुई, श्यामा की ओर देखती, वह गाती हैं]

मेरी स्थामा ने वंशी फूँकी,
कोइलिया क्यों कूकी?
कुहरे की झीनी चदिरया में सोई
घरती थी ऊँघ रही सुधि खोई
किसने अचानक उसे गुदगुदाया
चारों तरफ छा गई जैसे माया—
सरसों की क्यारियाँ फूलीं
आमों में मंजरियाँ झूलीं,
भौरों की भामिनियाँ मूलीं
पुरबाई मस्ती में यों सनसनाई—
कि मूली हुई बात फिर याद आई, कलेजे म हूकी,
कोइलिया कूकी,

[जब किशोरी गा रही, उसी रंगरूप वेशभूषा की दूसरी किशोरी बगल से आती है—पहली किशोरी गाने की तन्मयता में उसे नहीं देखती—वह धीरे-धीरे, दबे पाँव आम के पेड़ के नजदीक आती और उसकी डाल पर चढ़ जाती है—ज्योंही गाना खत्म होता है, वह कोयल की बोली का अनुकरण कर कुहू-कुहू बोल उठती है —संगीतमग्ना किशोरी चिकत होकर पेड़ की ओर देखती है—फिर झूले से उठकर आगे बढ़ती है—सहसा डाल की ओर देखकर हुँस पड़ती है।]

पहली किशोरी—ओहो, मधु! उतर पगली! वही मैं कह रही थी, यह कोयल तो हो नही सकती। उतर, उतरती है या.....

दूसरी किशोरी—या ! क्या ? गा, गा—'मेरी क्यामा ने वंशी'··· वाह री तेरी क्यामा !

पहलो किशोरी—उतरती है, या ढेले फेंकूँ?

दूसरी किशोरी—ढेले उनपर फेंक, जिनकी 'मूली हुई बात फिर याद आई, कलेजे में हूकी!' वही ढेले बर्दाश्त करेगे तेरे, मैं क्यों?

पहली किशोरी---नहीं उतरती?

दूसरी किशोरी--नहीं उतरती!

[पहली किशोरी गुस्से में इधर-उधर ढेले ढूँढ़ती है—फिर हाथ की मंजरियों को ही फेंकने लगती है—निशाना चूकता जाता है—ऊपर की किशोरी ठहाके लगाती जाती है—अन्त में जब वह डाल पर चढ़ने का उपक्रम करती है, दूसरी किशोरी डाल से दोल मारकर जमीन पर आ जाती और झूले पर जाकर झूलती हुई गाती है—'कोइलिया क्यों कूकी मेरी श्यामा ने।' तबतक पहली किशोरी भी उतर आती और झूले के नजदीक पहुँचती है—]

पहली किशोरी--क्यो री, तू मुझे चिढ़ाती क्यों है ?

दूसरी किशोरी—(विना जवाब दिये वह गाती जाती है)—'कोइ-लिया क्यों कूकी, मेरी श्यामा ने बंशी फूँकी.....'

पहली किशोरी--तू नही चृप होती!

दूसरी किशोरी—(गाती जाती है) 'क्यों कूकी, मेरी क्यामा ने...'

पहली किशोरी—(चिढ़कर उसे झकझोरती हुई) श्यामा की सास! दूसरी किशोरी—(नाक-भौ चढ़ाती हुई) कोयल की सौत!

[दोनों, एक दूसरी को, ऑखें गड़ा-गड़ाकर देखती है—देखते-ही-देखते दोनों ठठाकर हॅस पड़ती और एक दूसरी से लिपट जाती है— लिपट जाती, एक दूसरी को चूमती—फिर दोनों झूले पर बैठ, पैर से धीरे-धीरे पेंग देती, परस्पर आहिस्ता-आहिस्ता बातें करती है—

इनमें पहली किशोरी है अम्बपाली—दूसरी उसकी सखी मधूलिका और यह है आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले की बात—आज जहाँ मुजफ्फरपुर का जिला है, वहाँ, उत्तर-बिहार में तब वृष्जियों का प्रजातंत्र था, जो संघराज्य कहलाता था—ये दोनों वृष्जि-कुमारियाँ हैं—]

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

मचलिका-अम्बे, आज भोर-भोर तूने कुछ देखा है क्या ? या रात में कोई सपना देखा था?

अम्बपाली—तेरा मतलब?

मधलिका-मतलब है, तेरे इस गाने से।

अम्बपाली-क्या बिना सपने देखें आदमी कुछ गा नहीं सकता ? और, सच पूछ, तो ऐसी कोई भी रात होती है जिसमे आदमी सपने न देखें या ऐसी कोई भोर आती है जिसमें आदमी कोई रूप न देख पाये?

मध्लिका-लेकिन सपने-सपने में फर्क होता है और फर्क होता है रूप रूप में, अम्बे! एक सपना होता है जिसमें आदमी डरकर ऑखें बोल देता है और एक सपना ऐसा होता है, जिसमें जग जाने के बाद भी आदमी आँखें मूंद लेता है कि एक बार फिर उसकी कडियाँ जोड़ सके! समझो?

अम्बपाली-हूँ।

मधूलिका-यों ही एक रूप होता है जिसको देखकर आँखें मुड़ जातीं या मुँद जाती हैं और दूसरा रूप होता है, जिसपर नजर पडते ही पलकें और बरौनियाँ काम करना छोड़ देती है, नजरों में टकटकी बँघ जाती है और दिमाग चिल्लाता है, आह, ये आँखें इतनी छोटी क्यों हुईं ? बड़ी होती, इन्हीं में उसे रख लेता! समझी?

अम्बपाली—हूँ। मधूलिका—हूँ। हूँ क्या?

अम्बपाली-यही कि रूप-रूप में फर्क होता है और फर्क होता है सपने-सपने में। यही न? लेकिन, एक बात कहूँ मधु, मुझे याद नहीं कि कभी बुरे सपने भी देखे होऊँ; और मेरी ऑखों ने जिसे दखा, सुन्दर ही पाया!

मधूलिका—(आश्चर्यमयी मुद्रा से) अच्छा?

अम्बपाली-हाँ, हाँ, सच कहती हूँ सिख ! न जाने क्या बात है, या तो कुरूप चीजें मेरी आँखों के सामने आती ही नहीं, या मेरी नजरें उनका प्रतिबिम्ब ग्रहण नहीं करतीं......

मधुल्का—(बात काटकर किंचित मुस्कान से) या तेरी नजर पड़ते ही कुरूप भी रूपवान हो उठते हैं?

अम्बपाली—दिल्लगी की बात नहीं है, मधु! मैने आजतक दुनिया सिर्फ सौन्दर्य-ही-सौन्दर्य देखा है--निर्जीव प्रकृति से लेकर प्राणवान प्राणी तक ! और, सपने ? उनकी बात मत पूछ । मधु, आदमी जागना क्यों चाहता है ? सोये रहो, सपने देखते रहो; क्या इससे भी कोई दूसरी अधिक सुन्दर चीज हो सकती है ? जागरण ! (उपेक्षा के शब्दो में)—जागरण आदमी का वरदान है या अभिशाप, रे!

मधूलिका—आज तुझे यह क्या हो गया है! तू किस्नसपने के लोक में है?

अम्बपाली—सपने का लोक ! आह, मैं हमेशा उसी में रह पाती, मेरी मधु! जब बच्ची थी, सपने में देखती—परियों का देश, मिणयों का द्वीप, उड़नखटोले की सैर! और आजकल? ज्योंही आँखें लगीं कि मैं पहुँच गई उस सुनहली घाटी में जहाँ इन्द्रधनुष का मेला लगा रहता है, जहा जवानी तितिलयों के रूप में उड़ती रहती है; या उस देवलोक में जहाँ सुनहले गंखवाले देवकुमार नीलम के पंखोवाली अपसराओं के अगल-बगल, आगे-पीछे मंडराते फिरते हैं; या कम-से-कम उस रूपदेश की राजसभा में, जहाँ कलंगीवाले राजकुमारों की भरमार है—जहाँ नृत्य है, संगीत है, और है... (अचानक सिहर उठती है) मधु, मधु, तु क्या ऐसे सपने नहीं दखती?

मधूलिका—में देखती या नहीं देखती, बात मत बहला। बता, तूने रात भी क्या कुछ ऐसा ही सपना देखा है?

अम्बयाली—रात जो देखा, उसकी मत पूछ! उफ्, बिल्कुल अद्-भूत, अपूर्व! उसकी याद से ही शर्म आती है, सिख!

मधूलिका--- शर्म ! सपने में शर्म की कौन-सी बात है री !

अम्बपाली—नहीं, मधु, जिद न कर। सचमुच उसकी याद से ही मैं शर्म से गडने लगती हूँ।

मधूलिका—(व्यंग्य के शब्दो में) समझी, समझी, तभी तो भोर-भोर यह गीत! आखिर अचानक आकर उसने तुझे गुदगुदा ही दिया 'किसने अचानक......गुदगुदाया......' (गाने का व्यंग्य करती है)

अम्बपाली — लेकिन, तेरा यह निशाना ठीक नही बैठा, मधु! यह वह बात नही, जिसकी तू कल्पना भी कर सके।

मधूलिका—मेरी कल्पना की रानी! मैं, और वहाँ तक पहुँच सकूँ? खैर, बता, तूने क्या देखा?

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

अम्बपाली—तेरी जिद; अच्छा सुन (वह चिकत नेत्रों से इधर-उधर देखती है कि कोई दूसरा तो नहीं है और फिर धीमें स्वर में कहने लगती है) रात देखा, कही अजीव देश में पहुँच गई हूँ, जहाँ चारो ओर फूल-ही-फूल है। जिन्हे हम गूलर-पाकर-पीपल कहते है, उनमें भी फूल लगे है-चम्पा के, गुलाब के, पारिजात के। जमीन पर घास-फूस की जगह फूलों की पँखड़ियाँ बिछी है और धूल की जगह पीत पराग विखरा है। हवा में अनहद संगीत-वातावरण में अजीब रंगामेजी। सामने एक तालाव देखा, जिसमें कमल के सहस्र-सहस्र फूल खिल रहे—लाल, श्वेत, पीत, नील। और, दर्पणोपम निर्मेल नील जल! मुझे गर्मी महसूम हो रही थी। क्यों न तालाब में नहा लूँ ? इधर उधर देखा, कोई नही। मैने झट कंचुकी उतार दी, वाह्य परिधान खोलकर रख दिया। दौड़कर किनारे पहुँची। जल में कूदने के लिए झाँका, तो अपना सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब देखा! देखा! (सिहरती हुई) अपना ही प्रतिविम्व! लेकिन, उसे देखते ही मथू, नसों में खून के एक अजीव ज्वार का अनुभव हुआ और आधी वेहोशी में ही अपनें को पानी में फेंक दिया!

मधूलिका-(विस्मय में) अजीव सपना!

अम्बपाली—उसका अनोखापन तो अब आता है, रे। पानी में धँसकर में तैरने लगी और बढ़ी एक नील कमल की ओर। किन्तु यह क्या? यह तो कलँगीवाला राजकुमार है और मुझे अपनी ओर आते देख वह मुस्कुरा रहा है। मैं चिकत हुई। दूसरे कमलों की ओर देखा—वैसे ही कलँगी वाले राजकुमार, हजार-हजार! और, सब-के-सब मेरी ओर देख कर सिर्फ मुस्करा नही रहे, बिल्क ठठा-ठठाकर हँस रहे। मैं अर्दुनग्न—उफ् क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बाहर होऊँ? इससे तो डूब मरना अच्छा। डूब मरूँ—मरूँ—इसी उम्र में! तो? तो? डुबकी मारकर शर्म छिपानी चाही—एक डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी में मालूम हुआ, साँस घुट रही है। अच्छा हुआ, नीद टूट गई। जगी तो पाया, पसीने-पसीने थी।

मधूलिका- निस्सन्देह विचित्र सपना देखा है, तूने। लेकिन, समझती है, इसका मानी क्या है?

अम्बपाली—क्या समझूँ ? एक दिन का सपना हो तो, कुछ समझा जाय। जिसकी जिन्दगी ही सपने की है, वह किस-किस का मानी लगाये।

मधूलिका—लेकिन इस सपने का तो खास महत्व है। बसन्त के प्रथम दिन का यह सपना साधारण सपनों में नहीं है।

अम्बपाली-तो क्या मानी है इसका ?

मधूलिका—वही, जो उस दिन ज्योतिषीजी ने तेरे हाथ की रेखाएँ देखकर कहा था—"तेरे चरणों पर हजार-हजार राजकुमारों के मुकुट लोटेंगे।"

अम्बपाली—चुप, चुप ! में तो उसकी कल्पना से ही सिहर उठती हूँ, मधु ! "हजार-हजार राजकुमार !" उफ्, वह भी कोई जिन्दगी होगी । मेरा तो अकेला .....

मधूलिका—'मेरा तो अकेला अरुणध्वज !' क्यों यही न कहना चाहती थी ? (रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराती है)

[एक कुंज की ओर से कुछ शब्द, किसी के आने की पद-चाप-सी सुनाई पड़ती है—दोनों सिखयाँ चौंककर उस ओर देखती है—पाती हैं, एक नौजवान चला आ रहा है—यह अरुणध्वज है—अंग-अंग गठा हुआ, सुपुष्ट, सुविकसित—किट से घुटने तक का पीन वस्त्र—पीठ पर तूणीर, कैंचे से धनुष लटक रहा, हाथ में एक बाण—सिर पर घुँघराले लम्बे बाल जिनपर पीले पाटम्बर की पट्टी जिससे कुछ फूल कलगी की तरह झूल रहे—यौवन की साक्षात् प्रतिमा-सा दिखाई पड़ता है—

उसे देखते हो अम्बपाली सिटिपिट—मधुलिका उछल पड़ती है, जैसे उसे मुँहमाँगा वरदान मिला हो—''अरुण, खूब आये, भले आये, अच्छे आये—'' कहती दौडकर आगे बढ़ती है और उसे झूले के नजदीक ले आती है—अरुण चिकत-विस्मित उसका मुँह देखता है—]

मधूलिका—(अरुण से) अच्छा, अब तुम दोनों इसपर बैठो (झूले की ओर इशारा करती है) में जरा झुलाऊँगी। (अम्बपाली से) वह कौन-सा गाना है, अम्बे, हाँ हाँ (सुर में) "मेरी श्यामा ने वंशी फूँकी। कोइलिया क्यो कूकी! (अपने चेहरे की ओर आश्चर्य से घूरते हुए अरुण से) तुम बैठते क्यों नहीं जी?

अरुणध्वज-यह क्या शरारत सूझी है तुझे, मधु !

मधूलिका—हाँ, मेरी शरारत ही तो! यह (अम्बपाली की ओर मुखातिब होती) यहाँ अकेली, वसंत के इस प्रथम प्रभात में "भूली हुई बात फिर याद आई, कलेजे में हुकी!" गाया करें और आप चुपके-चुपके, हौले-हौले, भूलते-भटकते, इस कुंज में आ पहुँचें—भला में कौन होती हूं जो बीच में दाल-भात में मूसरचन्द बन बैठी! जरूर मेरी शरारत है यह! अच्छा महाशयजी, प्रणाम!

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

(अम्बपाली से) देवीजी, नमस्ते ! उभयमूर्त्तं इम अपराधिनी को क्षमा प्रदान की जिए, मैं चली !

[बड़ो विनम्प्रता से दोनों को झुक-झुककर अभिवादन करती मधूलिका चलने का उपक्रम करती है—जब वह दो-तीन कदम आगे बढ़ती है, अम्बपाली उसका हाथ पकड़ लेती है—]

अम्बपाली--शैतानी मत कर, ठहर!

मयूलिका—पहले शरारत, अब शैतानी! राजा से सात गज बढ़कर रानी! (बड़ी विद्रूपता से उँगली अपने में हु पर ले जाती है!)

अरुणध्यज—अच्छा, भाई; तुम दोनों आपस में पीछे सुलझा लेना। में एक जरूरी बात कहने आया हुँ।

मधूलिका—िकसी जरूरी बात से तो आप आये ही हैं। बिना जरूरत के आप यहाँ क्यों आते भला? कहाँ हमारा यह आनन्द-ग्राम, कहाँ आपकी मधुगोप्ठी; बीच में वेगवती की धारा। तो भी आप रोज-रोज, बिला नागा, दोनों जून, जो यहाँ पैर थकाते, तकलीफ उठाते, पहुँच जाया करते हैं, सो क्या बिना किसी जरूरी बात के ही। (जीभ काटती हुई) राम! राम!

अरुणध्वज—अरी, तू दिन-दिन वाचाल होती जाती है ! खैर, बोलो, तुमलोग चलती हो या नहीं ?

मधूलिका—हाँ, हाँ, बोल अम्बे, तूजाती है या नहीं? जाजा! (अम्बाको खोदती है)

अम्बपाली—में पीटूंगी तुझे मधु। (अरुण से) चलें? कहाँ? मधूलिका—(सुर में) ''कुंजकुटीरे, यमुनातीरे!'' (अलग हटकर खिलखिला पड़ती है)

अरुणध्वज—(बनावटी गुस्से में)फिर वही नटखटपन! (अम्बपाली में) वैशाली चलना है।

अम्बपाली—वैशाली ? वैशाली में क्या है ?

अरुणध्वज— फाल्गुनी उत्सव! हम वृष्ण्यिं का प्यारा राष्ट्रीय त्योहार! किस वृष्ण्यिकशोरी और वृष्ण्यिकुमार के मानस में इस उत्सव के नाम से ही भावनाएँ तरंग-पर-तरंग नहीं लेने लगती! और इस साल तो उसका विशेष महत्व है। वैशाली की राजनर्तकी देवी पुष्पगंघा अब अवकाश ग्रहण करने जा रही है, उनकी जगह इस साल नई राजनर्तकी का चुनाव....

[मथूलिका चुनाव का नाम सुनते ही इन दोनों के नजदीक आती और आँहचर्य-भरे स्वर में कहती है---]

मधूलिका-चुनाव! इसी साल!

अम्बपाली—(अचानक चिल्ला उठती है) ऐं! ऐं!

अरुणध्वज-क्यों ? यों सहम क्यों उठी ?

मधूलिका-मै कहूँ, क्यो?

अम्बपाली—मधु मधु! (हाथों से मना करती है)

अरुणध्वज-न्या बात है मधु!

मधूलिका-(विनोद-भाव से अम्बपाली को दखती) क्यों?

अम्बपाली—(गुस्सा दिखाती) तू चुप रहती है, या......

मधूलिका—या तू पीट देगी, यही न ! तो, सुनिए, अरुणजी; उस दिन ज्योतिषीजी ने अम्बपाली को कहा—

[अम्बपाली मधूलिका की ओर लपकती है—अरुणध्वज उसका हाथ पकड़ लेता है—वह थोडी देर तक हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है—िफर गम्भीर होकर मधु से कहती है—]

अम्बपाली-अच्छा, बोल, क्या ज्योतिषीजी ने कहा?

मधूिलका—ज्योतिषीजी ने अम्बपाली से कहा—''हजार-हजार राज-कुमारों के मुकुट तुम्हारे चरणों पर लोटेंगे!'' वह डरती है, कहीं वही न राजनर्तकी बना दी जाय!

अम्बपाली—(गुस्ते में) डरती है? डहूँ क्यों? डरें चुगलखोर! अरुणध्वज—तुम दोनों पगली हो। वहाँ वैशाली की ही इतनी न सुन्दरियाँ होंगी कि तुम गाँव-गवइयों को कौन पूछे? चलो, जरा देख आया जाय—नृत्य-गीत, खेल-तमाशे। जरा जी बहला आयें!

मधूलिका—जरूर जाइए। खेल-तामाशे, नृत्य-गीत! नृत्य-गीत में आप दोनों की जोड़ी भी कैसी अच्छी रहेगी! मुझे काँटों में मत घसीटिए।

अरुणध्वज—फिर वही शरारत! तुझे चलना ही पड़ेगा मधूलिके! मधूलिका—अच्छा, शायद राधा की महत्ता के लिए कोई पिछलगी लिलता भी चाहिए ही।

अम्बपाली—तू चुप नही होती रे।

[अम्बपाली एक झटके में अरुणध्वज से हाथ छुड़ाकर मधूलिका को पीटने दौड़ती है—मधूलिका हँसती हुई भागती है—दोनों सिखयों की भाग-दौड़ के पीछे-पीछे अरुणध्वज भी कुंज की ओट हो जाता है—]

[वेगवती नदी की पतली धारा के किनारे बसा आनन्दग्राम— बाँस के बने और फूस के छाये छोटे-छोटे घर—हर घर के आगे बाँस से ही बनाये चौकोर बाड़े, जिनके प्रवेशद्वार पर बाँस क ही नोरण—बाड़ों और तोरणो पर लिपटी हरी-हरी लतायें फूलो से लदीं— कही-कहीं इन बाड़ों में छोटे-छोटे बछड़े बँघे—हरिन के छौने इस बाड़े से उस बाड़े में चौकड़ी भरते—जहाँ-तहाँ बच्चों के खेल और कलरव—कुछ युवितयाँ घड़े लिये वेगवती की ओर जाती—कई जगह बूढ़ियाँ चरखे कातती दिखाई पड़तीं—

आनन्दग्राम के ठीक नदी-किनारे, एक घर वैसा ही बना, वैसा ही छाया, वैसे ही बाड़े, वैसे ही तोरण——

इस घर का आँगन—िलपा-पुता, स्वच्छ, निर्मल—आँगन के एक कोने में एक चबूतरा, जिसपर कुछ फूल और तुलसी के पौद—बीच आँगन में, धूप में बैठी, एक बुढ़िया चरला कात रही—सामने बरामदे पर एक किशोरी फूलों की माला गूँथ रही और गुनगुना रही—

इस किशोरी को पहचाना आपने? यह अम्बपाली है—और बुढ़िया उसकी पालिका सुमना—सुमना चरखा कातती-कातती कई बार उसकी ओर नजर उठाकर देखती है, फिर जैसे चिढ़कर बोल उठती है—]

सुमना—बस, फूल, फूल, फूल! दिन फूल, रात फूल; मुबह फूल, शामं फूल!

अम्बपाली—(सिर नीचा किये माला गूँथती-गूँथती) दिन फूल, रात फूल; सुबह फूल, शाम फूल!

सुमना— उलटे मरा मुँह चिढ़ाती है। चिढ़ा ले। बस, कुछ दिन और! फिर, जब किसी का घर बसायगी, तो आटे-दाल का भाव मालूम होगा।

अम्बपाली—जब किसी का घर बसायगी, तब आटे-दाल का भाव.... (अचानक सिर ऊँचाकर) अच्छा, आटे-दाल का आजकल क्या भाव है मौसी?

सुमना—चुप नहीं होती, शोख लड़की! यह जानती तो उसी दिन तेरा गला... (चरखे से एक हाथ छुड़ा अपने गले पर ले जाती और इस तरह इशारा करती है, मानो गला घोटना चाहती हो)

अम्बपाली-किस दिन मौसी?

सुमना—जब तू छोटी बच्ची थी, तेरी माँ मर रही थी और तू कें-कें कर रही थी—कें-कें-कें!

अम्बपाली—तो क्यों नहीं गला घोंट दिया? तुम घोंट ही नहीं सकती, मेरी अच्छी मौसी!

सुमना—तब न घोंटा, अब बिना घोंटे न छोडूँगी। जब देखती हूँ, गुनगुना रही है, थिरक रही है, या फूल गूँथ रही है! तू घर-गिरस्ती की कोई बात तो सीखती ही नही। जहाँ जायगी, आप जलेगी, मुझे गालियाँ सुनायगी।

अम्बपाली—में तुम्हें छोड़कर कही नहीं जाती, मौसी! और किसकी मजाल जो तुम्हें गालियाँ दे? (चेहरे पर अभिमान का स्पष्ट आभास)

सुमना—(तमक कर) हट, सब लड़िकयाँ ऐसी ही कहती है (मुँह बनाकर) ''मैं—तुम्हें—छोड़कर—कहीं—नहीं जाती!' लेकिन जब नये घर में जाती है, फिर...

[इसी समय सजी-धजी मधूलिका लपकती हुई पहुँचती है और सुमना की बात बीच ही में काटती हुई बोलती है——]

मधूलिका—नहीं, नहीं मौसी! अम्बा सब लड़िकयों-जैसी नही है। यह किसी के घर जायगी? ऊहूँ! इसके चरणों पर तो हजार-हजार राजकुमार अपने मुकुट चढ़ायँगे! हाँ!

सुमना—हाँ, हाँ, एक उम्र में सब लड़िकयाँ राजकुमारों का ही सपना देखती है—हजार-हजार राजकुमार! लाख-लाख देवकुमार! लेकिन जब एक दिन हाड़-मांस का एक साधारण मानव-पुतला हौले हाथ पकड़ता और अपनी गिरस्ती की चक्की में गाढ़े जोतता है; तो उनके सारे सपने हवा हो जाते हैं!

अम्बपाली—में नही जुतूँगी, नही जुतूँगी, नही जुतूँगी!

सुमना—यह भी कह, मैं जिन्दगी-भर गाऊँगी, नाचूँगी, माला गूँथूँगी। कह ले, कह ले; जितने दिन कह ले। कह ले, मुझे जला ले। बस, एक वसन्त और आने की देर है!

मधूलिका—लेकिन, मौसी, क्या इस उम्र में आप ये सब नहीं करती थीं ?

सुमना—करती थी क्यों नही रे! (शांत होती) मैं नाचने, गाने या फूल गूँथने से थोड़े मना करती हूँ? लेकिन, तुम लोगों को कुछ और भी तो सीखना चाहिए न? जिस घर में जाओ, बोझ होके नहीं जाओ। नारी जीवन की सार्थकता सिर्फ नाचने, गाने या फूल चुनने

# बेनीपुरी-ग्रंथावली

में नहीं है बिल्क अद्धांगिनी बनने में है। अगर अद्धांगिनी बनने, गिरस्ती की आधी जिम्मेवारी उठाने की योग्यता तुममें नहीं हुई, तो अवश्य ही तुम्हे पुरुष बिना दासी बनाये नहीं छोड़ेगा। तुम पुरुषों को नहीं पहचानती, प्यारी बेटियो!

मधूलिका-(चौक कर) अरे!

सुमना—अरे क्या? (बड़ी गम्भीर मुद्रा में) पुरुष वह नहीं है, जिसे तुम अलग से देखती हो—वह बाँका-बाँका छैला, घुँघराले बाल, आँखो में रस, होंठ के ऊपर मसें भीगी, चौड़ी छाती फुलाये, उलटे पुट्ठोंवाली भुजाएँ हिलाता, मस्ती में झूमता जाता हुआ, काम-देव का सखा। नहीं, यह पुरुष नहीं है। यह तो उसके ऊपर का ढाँचा है। पुरुष उसके भीतर है, जो हर कमजोर को अपना शिकार समझता है, हर खुबसूरती को अपनी खुराक—हाँ, सौन्दर्य उसका भोजन है, निर्बल उसका आखेट। वह झपट्टा मारकर चढ़ बैठता है, घायल कर देता है, फिर भर-पेट खा लेता और चल देता है—दूसरे शिकार और दूसरी खुराक की तलाश में।

मधूलिका—(भयातुर होकर) मोसी, मौसी! यह तुम क्या कह रही हो?

सुमना—मैं सच कह रही हूँ बेटी! लेकिन इससे घबराना मत।
यह पेटू और शिकारपसंद जानवर मजे में वश किया जा सकता है।
हर पेटू जानवर की तरह यह पूरा आलसी है और यह आसानी से
पालतू बनाया जा सकता है। बड़े-बड़े अगड़घत्त वीर पुरुषों को, नारी
ने, भालू की तरह, उसके नथने में रस्सी डालकर, नचाया है। वह
खूँखार जानवर ताथेई-ताथेई करके नाचा है और दुनिया आश्चर्य से
यह तमाशा देखती रही है!

मधूलिका—उफ्, मैं दासी बनने की कल्पना से ही काँप जाती हूँ मौसी! मुझे पुरुषों को वश में करने की यह कला सिखला देना, मेरी अच्छी मौसी! (अम्बपाली से) क्यों अम्बे, तू नहीं सीखेगी?

अम्बपाली—तू सीख, मैं उसकी जरूरत नहीं महसूस करती। मैं सिर्फ गाऊँगी, नाचूँगी, माला गूँयूँगी और कोई मुझे दासी बना नहीं सकता। (उसके चेहरे पर अभिमान की लाली दौड़ जाती है)।

सुमना—देखती है, मघु, इसका अभिमान ? (अम्बपाली से) लेकिन यह अभिमान नहीं है, अम्बे, आत्मवंचना है! मैंने तुझे पाला है, पोसा है, गोद खेलाया है, चलना सिखाया है। मुझ निपूती को तूने सन्तान-सुख दिया है। मैं तुझे कोई अभिशाप देना नहीं चाहती। लेकिन अभिमान! अभिमान का फल.....

[उसका गला भर आता है—उसकी आँखों में आँसू झलक आते हैं—उत्तेजना में वह चरखा बन्द कर देती और उसे सम्हालने लगती है—]

मधूलिका—मौसी, मौसी, तू गुस्से में आ गई? (अम्बपाली से) अम्बे, यह तेरी हरकत अच्छी नहीं। देख, देख मौसी की आँखें—

[मघूलिका, चरखा सम्हालती हुई सुमना के निकट, झुक जाती और उसका हाथ पकड़ती है—अम्बपाली फूल छोड़कर झटपट उठती और सुमना के निकट दौड़ती है— कुछ फूल आँगन में बिखर जाते हैं—अम्बपाली सुमना के गले से लिपट जाती है—सुमना एकाध बार गला छुड़ाने की कोशिश करती है—किन्तु ज्योंही सुमना अम्बपाली के भर्राये चेहरे को देखती है, उसका गुस्सा काफूर हो जाता है, वह कह उठती है—]

सुमना—भोली लड़की! अरे, यह क्या? (ठुड्डी पकड़ती) तू उदास क्यों हो रही? यो ही जरा कह दिया। आह, तू माँ का दिल जान पाती!

[इतना कह वह उसका माथा चूमने लगती है—उधर बाहर घर-घर और टप-टप की आवाज होती—और तुरत ही अरुण-ध्वज आँगन में हँसता हुआ घुसता है— सुमना को अभिवादन कर वह दोनों सिखयों की ओर मुखातिब होकर कहता है—]

अरुणध्वज—वाह! तुम लोग अभी तैयार नही हुई?

मुमना-क्या है? कहाँ के लिए, अरुण?

मथूलिका—मौसी, उस दिन कहा था न तुम्हें ? हम वैशाली जाना चाहते हैं। आज ही जाना है। (अम्बपाली से) क्या तूने मौसी से नही कहा था अम्बे ?

सुमना—ओहो, तभी आज भोर से ही मालाएँ गूँथी जा रही हैं। (अम्बपाली की ठुड्डी पकड़ती हुई) मेरी पगली, तूने मुझसे कहा क्यों नहीं ?

अम्बपाली-में नही जाती !

सुमना—नहीं जाती ? क्यों नहीं जायगी रे! जा जा, जरा जी बहला आ। तेरी उम्प्रकी थी, हम भी जाया करती थी। फाल्गुनी उत्सव ? यह तो हम वृष्जियों का महामेला है। जा, परि-

### बेनीपुरी-ग्रंथावली

धान बदल ले, प्रसाधन कर ले। (अरुण से) और अरुण, देखना, मेरी अम्बा बिलकुल बालिका है। जरा होशियारी से मेले में रखना!

अम्बपाली—(अनखाकर) मेरो तबीयत अच्छी नहीं; मैं नहीं जाऊँगी।

सुमना—बस, फिर जिद। देखता है न तू अरुण, जरा मुझे गुस्सा आया और यह मान कर बैठी। कैसी तुनकमिजाज! (मधूलिका से) मधु, क्या देखती है, जा, जल्द इसका परिधान ठीक कर दे। ओहो! (मधूलिका को सिर से पैर तक निहारती हुई) मैने ध्यान ही नहीं दिया था, तू इसी से सज-सजाकर आई है।

[मधूलिका अम्बपाली को घसीटकर घर में ले जाती है— अरुणध्वज सुमना के नजदीक बैठ जाता है—सुमना फिर चरखा कातती हुई उससे बातें करती है—]

सुमना—तू कितने साल का हुआ रे, अरुण ! अरुणध्वज—मॉ कहती थी, इक्कीसवाँ जा रहा है। सुमना—मेरी अम्बा का भी यह सोलहवाँ है।

अरुणध्वज— (बड़ी सादगी से) कवियों ने इसे ही न षोड़शी कहा है, मौसी !

सुमना—हाँ, हाँ, यही षोड़शी!—जब जवानी बचपन की खिड़की से बाहर की दुनिया को झाँकती है। अजीब उम्म है यह, अरुण!—जब संसार की सब चीजें चंचल, नृत्यशील, रंगीन और संगीतमय दिखाई पड़ती है। जब लड़िकयाँ समझ नहीं पातीं वे क्या हैं? प्रदर्शन जब उनका एकमात्र मनोरथ होता है और प्रसाधन एकमात्र व्यवसाय।

अरुणध्वज—लेकिन अम्बा को तो तुम्हीं ने अभी-अभी प्रसाधन के लिए प्रेरित किया है।

सुमना—िकया है, क्यों ? समझे ? हर मादा जानवर की तरह नारी भी अपने को नर से हीन अनुभव करती है। इस हीनता को छिपाने के लिए ही वह प्रसाधन की ओर प्रवृत्त होती है। हम नारियों की साज-िसंगार की प्रवृत्ति हमारी हीनता की सूचक है, अरुण ! यह हीनता तब दूर होती है, जब नारी में मातृत्व आता है—वह बिल्कुल बदल जाती है, महामहिमान्वित हो जाती है। मातृत्व नारीत्व का चरम उत्कर्ष है। (कहते-कहते उसका चेहरा रक्ताभ गम्भीर हो उठता है, उसकी ऑखें मुँदने-सी लगती है, थोड़ी देर के भावावेश के बाद—) अच्छा, तेरी माँ अब कैसी है, अरुण!

अरुणध्वज — अच्छी ही है; हाँ, जब-तब तबीयत कुछ सुस्त हो जाया करती है।

सुमना—तो तू वधू क्यों नही लाता? बेचारी की सेवा वह करती। अब तो तू सयाना हुआ, रे!

अरुणध्वज-वधू क्या यों ही मारी-मारी फिरती है मौसी?

सुमना—अरे, इसी फाल्गुनी उत्सव में देखना। कितने जोड़े लगते हैं वहाँ! मेरी लगन भी वही लगी थी। हाँ, हाँ, तू अब ब्याह कर ले। एक-दो साल में तो अम्बा के लिए भी वर चाहिए ही।

[प्रसाधन-शृगांर से सज्जित अम्बपाली को लिये-दिये मधूलिका आँगन में आती है—उसका रूप देखकर अरुण की टकटकी बँध जाती है—सुमना उसे देखते ही खिल पड़ती है, बोलती है—]

अरुण बेटा, मेरी अम्बा-ऐसी सुन्दरी समूचे वृज्जिसंघ में नहीं मिल सकती ? तू वैशाली के इस फाल्गुनी उत्सव में देख लेना।

**मधूलिका** — (धीरे से) तब तो यह जरूर ही राजनर्तकी चुनी जायगी।

सुमना-यह तू क्या बोली, मधु!

अम्बपाली — (जो मधूलिका की बात सुन चुकी है, खीझ में) मैं वैशाली नहीं जाती।

मधूलिका-वाह, नही जाती! चलना ही पड़ेगा, हाँ-

[मधूलिका अम्बपाली की बाँह पकड़कर उसे घसीटती, घर के बाहर, तोरण के पास ले आती है—पीछे-पीछे सुमना और अरुण है—तोरण के सामने अरुण का रथ खड़ा है—वह आगे बढ़कर घोड़े की रास सम्हालता है—अम्बपाली को आगे ठेलकर मधूलिका भी रथ पर जा चढ़ती है—अरुण भी रथ पर आ रहता है—तीनों सुमना को अभिवादन करते हैं—]

सुमना—देखना, अरुण ! मेरी अम्बा भोकी है; कही भीड़ में खो न जाय। (घोड़े सर्राटे से आगे बढ़ते हैं—सुमना टकटकी लगाये रथ को देखती रहती हैं—उसके मुँह से निकल पड़ता हैं—) भोली बच्ची!

[आदिकवि वाल्मीकि द्वारा प्रशंसित, अपनी विशालता और भव्यता से स्वर्ग की गरिमा को भी पराजित करनेवाली विशाला वैशाली नगरी—उसमे वृष्णियो का वह भव्य दिव्य 'संघागार' जिसमें उनके संघ के ७,७०७ राजा एकत्र होकर समय-समय पर परामर्श और निर्णय करते—

संघागार के विशाल प्रासाद के ऊपर के तोरण पर एक विशाल सिंह की मूर्ति जो एक पैर उठाये, मानों झपट्टा मारना चाह रहा— उसके दोनों ओर दो गज-मूर्तियाँ जिनके सूँड़ उठकर ठीक सिंह-मूर्ति के ऊपर, आपस में जा मिलते हैं—सूँड़ के इस मिलने की जगह से एक लम्बा स्तम्भ जिसगर वृज्जियों को राष्ट्रीय पताका लहरा रही—

लाल रंग की वह पताका जिसपर उजली सिंह-मूर्ति अंकित— संघागार पर पंक्ति से, तोरण से चार एक तरफ, चार दूसरी तरफ, कुल आठ गुम्बद—इन गुम्बदों के रंग क्रमशः नील, पीत, हरित, मंजिष्ठ, लोहित, श्वेत, अवदात और व्यायुक्त, जो वृज्जियों के आठ कुलों के सूचक हैं—

संघागार के नौबतलाने से तरह-तरह के बाजे बजकर दिग्दिगन्त को मुखरित कर रहे हैं—

और, संघागार के सामने के विस्तृत मैदान में, पहले जहाँ वैशाली का बाजार लगा करता, आज फाल्गुनी उत्सव की तैयारियाँ हैं—

वृत्ताकार बनी है यह उत्सव-भूमि — वृत्त के बीच में ऊँची रंगभूमि है, जहाँ युवक-युवितयों के नृत्य-गान हो रहे—रंगभूमि को
केन्द्र मानकर समूचा वृत्त आठ भागों में विभक्त किया गया है—
जहाँ की दूकानें, परिधान, रथ आदि उपर्युक्त आठ रंगों के ही—
फूलों और सोमरस की दूकानों पर सबसे अधिक भीड़—

रंगभूमि से नृत्य-संगीत की घारा प्रवाहित हो आठो भागों को जैसे डुबो देना चाहती हो—सबके पैरों में नृत्य की गति, सबके स्वर में संगीत के सुर—एक मोहक-मादक उत्तेजना से वायुमंडल व्याप्त—

इसी वातावरण में, बीच में अरुणध्वज और उसके दायें अम्ब-पाली, वायें मधूलिका, तीनों मस्त हो तमाशे देख रहे—जिसकी नजर अम्बपाली पर पड़ती, वह चौक उठता, टकटकी लगाकर उसे देखता रह जाता—उनकी यह भावभंगिमा अम्बपाली को व्याकुल कर देती है—वह भीड़ से अलगं हटकर अरुण से कहती है—]

अम्बपाली—अरुण, अब चलो, कहीं विश्वाम करें। मैं थक गई। अरुणध्वज—थक गई। वाह, अभी देखा क्या जो थक गई। अभी तो सारा देखने को धरा पड़ा है।

अम्बपाली—मै अब नहीं देखना चाहती।

अरुणध्वज-वयों ?

अम्बपाली—ये लोग अच्छे नहीं दिखाई देते। सब यों घूरते है, जैसे आँखों से निगल जायँगे।

मधूलिका—(चौकती-सी) आँखों से निगल जायॅगे?

अम्बपाली—हाँ, हाँ, आँखों से निगल जायँगे! मैं तो इन्हें देखते ही काँप उठती हूँ, मधु! ये आँखे हैं या...(अरुण से) नहीं-नहीं, अरुण, चलो। मैं बाज आई इस देखने से।

मथूलिका—(व्यंग्य से) या दिखाने से! मेरी रानी, अभी तू देखने-दिखाने से यों कॉपती है और जब हजार-हजार राजकुमार.....

अम्बपाली—फिर वही शैतानी? (भौहें चढ़ाकर अरुण से) अरुण, चलते हो? चलो।

अरुणध्वज—चर्लूं? कहाँ? संसार में कोई ऐसी जगह बता दे, जहाँ आँखें न हों।

अम्बपाली-लेकिन आँख-आँख में फर्क है।

मधूलिका—और, मैंने उस दिन कहा था, सपने-सपने में फर्क है और फर्क है रूप-रूप में, तब तू नहीं मानती थी। भला, मुझे कोई क्यों नहीं देखता, घूरता, या तेरे शब्दों में, निगलता।

अम्बपाली—(झुँझलाकर) मै क्या जानूँ?

मधूलिका—जानेगी, जानेगी। और जब जान जायगी, मुझसे भर मुँह बातें भी नही करेगी।

अम्बपाली—(अरुण से रुखाई के शब्दों में) तुम मुझे ले चलते हो या नही, अरुण?

अरुणध्यज—अच्छा चल, सोमरस की दूकान पर (हाथ से बताते हुए) थोड़ा पी ले, थकावट दूर हो जायगी।

### बेनीपुरी-ग्रंथावली

अम्बपाली—(चौंककर) सोमरस! मौसी कहती थी, लड़िकयों को सोमरस नहीं पीना चाहिए।

अरुणध्वज—हर मौसी मना करती है और हर लड़की पीती है—यही होता आया है उस युग से, जब दुनिया में लड़िकयाँ पैदा हुई और देवताओं ने सोमरस भेजा।

अम्बपाली—देवताओं ने भेजा?

अरुणध्वज—हाँ, हाँ, देवताओं ने भेजा! सुरों द्वारा सुर-लोक से भेजी गई होने के कारण ही तो यह अलौकिक पेय सुरा कहलाती है। शेषनाग को रस्सी बना, मंदाराचल की मथानी से, क्षीर-सागर मथकर देवताओं ने इसे निकाला। सुधा नाम से उसे पीकर आप अमर हो गये और सुरा नाम से हमारे पास, इस मर्त्यभुवन में भेजा। हमने उसे सोमरस का सुन्दर नाम दिया।

अम्बपाली-इसे ही पीकर देवता अमर हुए?

अरुणध्वज—हाँ रे, इसे ही पीकर देवता अमर हुए और इसे ही पीकर हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद की कविता की, सामवेद के गीत गाये और यजुर्वेद से यजपूत हो अमृतपुत्र कहलाए।

अम्बपाली—तो मौसी मना क्यों करती थीं?

मधूलिका--- उस दिन वह फूल गूँथने से भी तो मना कर रही थीं न?

अम्बपाली—ठीक रे मधु, बुढ़ियों की ऐसी ही बातें होती है। (अरुण से) लेकिन लगता है यह कैसा अरुण ?

अरुगध्यज कुछ मत पूछ, अम्बे! जहाँ हलक के नीचे उतरा सारी थकावट दूर नस-नस में ताजगी दौड़ने लगती है। थोड़ी देर में ही मालूम होता है, जैसे बाँहों के नीचे से पंख फूट निकले हैं और हम हवा में उड़े जा रहे हैं!

अम्बपाली जैसे सपने में लोग उड़ा करते हैं?

अरुणध्वज—बस, बस वैसे ही। कुछ क्षणों में ही यह हमें स्वर्ग-लोक में उड़ा ले जाता है! स्वर्गलोक में—जहाँ अमरता है, शाश्वत यौवन है, संगीत है. . . . . .

मधूलिका—(बीच में ही बात काटकर) और जहाँ सुनहले पंखोंबाले लाख-लाख देवकुमार हैं. .....

अम्बपाली—(झपटती हुई) तू चुप नहीं होती!

अरुणध्वज—(अम्बपाली का हाथ पकड़े हुए) चल-चल, जरा पी लें— [एक हाथ से अम्बपाली और दूसरे हाथ से मधूलिका को पकड़े अरुणध्वज हँसते हुए सोमरस को दूकान पर जाता है—युवक-युव-तियों के रेल-पेल में तीनों घुस जाते हैं और एक मंच पर बैठकर सोमरस पीते हैं—एक दूसरे को प्याले-पर-प्याले पिलाये जा रहे हैं—

उसी समय चार राजकुमारों के साथ पुष्पगंधा, वैशाली की आज-तक की राजनर्तकी वहाँ पहुँचती है—संघ के प्रतिनिधि की हैसियत से ये पाँचों नई राजनर्तकी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी के चुनाव करने को किशोरियों का निरीक्षण करते फिर रहे हैं—उनमें से एक राज-कुमार की नजर अम्बपाली पर पड़ती है—]

राजकुमार—(पुष्पगंधा से) भद्रे, जरा उस किशोरी को तो देखें।
पुष्पगंधा—कौन? वह? (अम्बपाली की ओर उँगली उठाती)
दूसरा राजकुमार—(उसी ओर उँगली करके) वह? वही न?
पहला राजकुमार—हाँ, हाँ, वही। कितनी अपूर्व सुन्दरी! ऐसी
सुन्दरी इस उत्सव-मंडली में दूसरी नहीं है। क्यों भाई? (तीसरे
राजकुमार से)

तीसरा राजकुमार—इतनी जल्दी मत कीजिए! हमें एक ऐसी सुन्दरी चुनना है जिसका जोड़ हमारे संघ की तरह ही संसार में न मिले। जो कीर्ति वृज्जिसंघ को प्राप्त है, उसके अनुरूप ही तो राजनर्तकी भी चुनी जानी चाहिए न? जिस गौरव को देवी पुष्पगंधा ने स्थापित किया है, उसकी रक्षा क्या हम इतनी जल्दबाजी करके कर पायंगे?

पुष्पगंधा—कुमार, आपका कहना सही है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन, वह कोई साधारण रूपसी नहीं मालूम होती है, कुमारो!

पहला राजकुमार—आप ठीक कहती हैं, मुझे शक है, देवसभा की उर्वशी भी इतनी सुन्दरी होगी। (राजकुमारों से) जरा, इसके एक एक अंग को देखो, भाइयो ! उफ्; यह तो साँचे की ढली मालूम होती है—सुन्दरता, मानों, नारी का रूप धरकर हमारे सामने साक्षात् खड़ी है!

तीसरा राजकुमार—(गौर से निरीक्षण करते) लेकिन, कुछ गँवई-सी मालूम होती है। क्यों, आप क्या समझते हें? (दूसरे से पूछता है)

दूसरा राजकुमार—लेकिन वृज्जिसंघ नगर और ग्राम का कोई भेद नही करता। यहाँ सबकी समता है। अपने गुण से हर नागरिक राजा हो सकता है, अपने रूप से हर मुन्दरी राजनर्तकी के गौरव को प्राप्त कर सकती है। (चौथे से, जो सबमें वयस्क है) क्यों, आप नहीं कुछ बोल रहे ?

चौथा राजकुमार—इसमें सन्देह नहीं कि हमने जितनी मुन्द-रियाँ देखी हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। किन्तु मेरा ख्याल है, अपनी उत्तराधिकारिणी पसंद करने की सबमे ज्यादा जिम्मेवारी देवी पुष्पगंघा पर है। इमलिए, हम लोग इसपर ज्यादा विवाद न कर अन्तिम निर्णय इन्हीं पर छोड़ दें।

पुष्पगंधा—यह आपकी कृपा है, लेकिन इससे हममें से किसी की जिम्मेवारी कम नही होती। हाँ, अच्छी बात हो, हम थोड़ा और घूमकर देख लें।

[इन पाँचो का दल आगे बढ़ता है—उधर सोमरस पीकर मस्त बनी अम्बपाली अरुणध्वज और मधूलिका के साथ निकलती है—वह खूब हाँस रही है—पहले की शरमीली लड़की नहीं है—प्रग-रुभतापूर्वक हाँसती जा रही है—]

अरुणध्वज—तुझे क्या हो गया है अम्बे! कहीं इतना भी हँसा जाता ? अम्बपाली—(उसकी आवाज लटपटा रही है, बीच-बीच में रक जाती है) कही इतना भी..... हँमा जाता है! ह-ह-ह-ह!! क्यों मधु, कहीं—इतना भी—हँसा—जाता है! हा-हा-हा-!!!

मधूलिका—(डाँटती-सी) यह क्या अम्बे?

अम्बपाली—ह-ह-ह-ह ! . . . ही-ही-ही !! यह क्या अम्बे ? यह क्या ?? . . . अरे, यह क्या रे मधु ! . . . मधु !! . . . हा-हा-हा-हा ! . . . हो-हो-हो-हो !

मयूलिका—(नाराजी और हुकूमत के स्वर में) तू चुप नहीं होती! अम्बपाली—(घूरकर देखती) चुप नहीं होती! चुप नहीं. हा-हा-हा-हा...हो...हो...हो...मधु! मधु!!..अरी, मैं उड़ी जा रही हूँ, रे मधु...मधु, पकड़ रे! रे...ये मेरे पंख... (हाथों को हवा में डैनों-से फटकारने लगती है)

मयूलिका—(उसके हाथों को पकड़ लेती है, अरुण से नाराजी में कहती है) अरुण, तुमने यह अच्छा नहीं किया...

अरुणध्यज - तू घबरा नहीं, मधु, मैं इसे तुरत अच्छा कर देता हूँ। नशा थोड़ी हरारत खोजता है। (अम्बपाली से) नाचेगी नहीं रे!

अम्बपाली—नाचेगी नहीं रे! मैं नाच रही हूँ रे। मैं नाच रही हूँ... रे... मधु,.. छोड रे मधु... (झटके से हाथ छुड़ा लेती है और गित से हाथ-पैर चलाने लगती है) मैं नाच रही रे... मधु... नाच रे!... अरुण नाच रे (वह दौड़कर अरुण का हाथ पकड़ लेती है) नाच...रे... नाच....

[अरुण उसके हाथों में हाथ दिये उसे रंगभूमि में ले जाता है— मधूलिका भी पीछे-पीछे जाती है—अनेक युवक-युवितयों का नृत्य हो रहा है—अम्बपाली और अरुण भी नाचने लगते हैं—अरुण थक जाता है, लेकिन अम्बपाली अकेली नाचती ही रह जाती है। लोगों का ध्यान धीरे-धीरे उसके अपूर्व नृत्य की ओर जाता है— सब अपना-अपना नृत्य बन्द कर उसीका नृत्य देखने लगते हैं—चारों ओर से हर्षध्विन और पुष्पवर्षा हो रही है—

पुष्पगन्था भी अपनी मंडली के साथ वहाँ पहुँच जाती है—वह और चारों राजकुमार उसका नृत्य देख मुग्ध हो जाते हैं—राज-कुमारों का स्वीकृति-सूचक रुख देख पुष्पगंधा आगे बढ़ती और उसके गले में राजनतंकी की जयमाल डाल देती है—चारों राजकुमार चिल्ला उठते हैं—'राजनतंकी की जय'! 'राजनतंकी की जय'!! उनकी जय की ध्वनि-प्रतिध्वनि उपस्थित जनता की ओर से होती है; इस जयकार से चिकत हो, मानो कुछ होश में आ, अम्बपाली मधूलिका के पास दौड़ जाती है, जो वहाँ खड़ी एकटक उसे देख रही थी—]

अम्बपाली—मधु, मधु...राजनर्तकी...राजनर्तकी!

पुष्पगंधा—(उसके निकट पहुँचकर) हाँ, राजनर्तकी ! कल तक की राजनर्तकी मैं; आज से राजनर्तकी तुम!

अम्बपाली—राजनर्तकी ! . . . मै (आश्चर्य से आँखें विस्फारित करती) राजनर्तकी ? . . . मै राजनर्तकी ? . . . मैं . . .

पुष्पगंधा-हाँ, हाँ, तुम राजनर्तकी, तुम!

अम्बपाली— (अचानक विक्षिप्त-सी होकर) मधु, में राजनर्तकी... अरुण, में राजनर्तकी!...राजनर्तकी... ह-ह-ह-ह...में राजनर्तकी... हा-हा-हा-हा...में राजनर्तकी...हो-हो-हो-हो (जोरों से अट्टहास करने लगती है)

मधूलिका—(व्याकुल होकर) अम्बे, क्या बक रही है, अम्बे ? अम्बपाली—बक रही ?...में—बक—रही ?... (फिर उत्तेषित होकर) नहीं, नहीं, मधु, में राजनर्तकी...में राजनर्तकी...रे... हा-हा-हा-हा...ही-ही-ही-ही...में राजनर्तकी मधु; मधु...में राज-

नर्तकी...हजार-हजार राजकुमारों के मुकुट...हो-हो-हो-हो...मेरे चरणों पर रे, मेरे चरणों पर... (मधूलिका की आँखों को देख-कर) मधु, तू घूर क्यों रही है रे...में राजनर्तकी।

अरुणध्वज-तू होश में नहीं है अम्बे! ओहो; मधु, मैने क्या किया? (वह विह्वल-सा दिखाई देता है)

पुष्पगंधा—कुछ बुरा नहीं किया आर्य! तुम सौभाग्यशाली हो, तुमने संघ को राजनर्तकी दी। तुम कौन हो, कहाँ के हो? कौन वह सौभाग्यशाली बंश है? कौन वह सौभाग्यशाली ग्राम है?

अरुणध्वज—(विह्वलता में ही) मधु, मधु, यह क्या हो रहा है? ओहो, अम्बे, अम्बपाली, यह क्या? (थोड़ा शांत हो पुष्पगन्धा से) भद्रे, हम आनन्दग्राम से आये हैं.....ओहो, यह क्या?

अम्बपाली—(प्रमत्त बनी बके जा रही है) मैं राजनर्तकी... अरुण...अरुण...में राजनर्तकी !...ह-ह-ह-ह....मधु..... तू हँसती क्यो नही रे?..में राजनर्तकी...हजार-हजार ...हजार-हजार राजकुमारों के मुकुट...मुकुट...मुकुट...हजार-हजार राजकुमारों के मुकुट ...मुकुट...मुकुट...हजार-हजार राजकुमारों के मुकुट मेरे चरणों पर लोटेंगे रे...चरणों पर....हा-हा-हा-हा... मेरे चरणों पर...हो-हो-हो-हो-हो...तू हँसती क्यों नहीं है, मधु?... तुम हँसते क्यों नहीं हो अरुण? ...हँसो...हँसो...हँसो...हँसो...हँसो...हँसो...हँसो...हँसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...हंसो...

(अरुण के चेहरे का रंग उड़ जाता है—वह कॉप उठता है—फिर मूर्ति-सा खड़ा देखता रहता है—मयूलिका कभी अम्बपाली और कभी अरुण का चेहरा देखती किंकर्तव्य-विमूढ़ बन रही है—इघर लोग पुष्पंचर्षा और आनन्द-ध्विन किये जा रहे हैं—उसी समय एक रथ आकर नजदीक में खड़ा होता है—पुष्पगन्धा अम्बपाली का हाथ पकड़ कर रथ पर चढ़ा लेती है—खिल-खिल हँसती अम्बपाली अरुण और मधूलिका की ओर मुखातिब हो बोलती है—)

— मधु.....में राजनर्तकी...... अरुण, में राजनर्तकी...... राजनर्तकी...... राजनर्तकी...हा-हा-हा-हा... हजार-हजार राज.....

['नई राजनर्तकी की जय', 'अम्बपाली की जय', पुष्पगन्धा कहती है—सब उसके जयनाद में साथ देते हैं—इसी तुमुल जयनाद में रथ चल पड़ता है—अरुणध्वज पत्थर की मूर्ति-सा खड़ा है—मधूलिका थोड़ी दूर 'अम्बे!' चिल्लाती दौड़ती है—फिर गिर पड़ती है—]

[वैशाली का राजकीय वसंतोद्यान—आम, लीची, महुए के पेड़ क्रमशः पंक्तियों में लगे—आम की पीलो, लीची की हरी और महुए की अर्थ-विकसित श्वेत मंजरियों की सुगन्य से प्रकृति मह-मह कर रही—क्यारी-क्यारी में रंग-विरंगे फूल—बीच में एक बँगला, पुष्पों से विरा, लताओं से लदा—

मुबह की मुनहली धूप से सब चीजें जगमग हो रहीं-

बँगले के कमरे के मुँह पर जो कामदार पर्दा झूल रहा है, वह हटता है—भीतर से अम्बपाली निकलती है—आँखों में खुमार—चेहरे पर नींद की छाया—चिकत नेत्रों से इधर-उधर देखती है—बरामदे पर आकर पुकारती है—]

अम्बपाली-कोई है।

[एक परिचारिका दौड़कर आती है—उसके सामने झुककर अभि-वादन करती और बोलती है—]

परिचारिका-भद्रे, जो आज्ञा!

अम्बपाली—(आश्चर्यमयो मुद्रा में) आज्ञा? मैं कहाँ हूँ? उफ्, यह कैसा सपना?

परिचारिका—नही आर्ये, यह सपना नही, प्रत्यक्ष सत्य है। यह वैशाली का राजकीय वसन्तोद्यान है और में हूँ आपकी परिचारिका। अम्बपाली—परिचारिका? (झिझककर) मुझे किसी की परि-चर्या की जरूरत नहीं। क्या में बूढ़ो हुँ, रोगी हुँ?

परिचारिका—(किंचित् मुस्कान से) जरूरते पड़ेगी, पड़ेगी आर्ये! अम्बपाली—(उत्तेजना में) नहीं, नहीं! (उसासें लेती हुई) आह, मबु कहाँ, अरुण कहाँ? (परिचारिका से) बता, बताती क्यों नहीं?

[बँगले के बरामदे के दूसरे छोर से पुष्पगन्या आती दिखाई पड़ती है—उसकी आहट सुन परिचारिका उस ओर देखती है और ससम्भ्रम हट जाती है—अम्बपाली पुष्पगंधा को घूर-घूरकर देखती है—वह निकट पहुँचती है—परिचारिका अन्ततः वहाँ से हट जाती है—]

पुष्पगंधा-क्यों? तबीयत अच्छी है न?

अम्बपाली-आप कौन हैं?

पुष्पगंधा-भूल गई?

2

अम्बपाली—भूल गई! (गौर से देखती है)
पुष्पगंधा—कहीं देखा नहीं?

अम्बपाली—(सोचती हुई) सपने में शायद कभी देखा है? आप कौन हैं?

**पुष्पगंधा**— (मुस्कुराती) मुझे लोग पुष्पगंधा कहते है, यह नाम कभी सुना है?

अम्बपाली—नाम तो यह सुना है—वृज्जिमंघ की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी, वैशाली की राजनर्तकी।

पुष्पगंधा—ठीक;कल तक मैं वृज्जिसंघ की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी, वैशाली की राजनर्तकी थी। लेकिन आज मै वह नहीं रही।

अम्बपाली-आज क्यों नहीं रही?

पुष्पगंधा—यह भी भूल गई? रात का सपना याद कर—तू जो रात राजनर्तकी चुनी गई, वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी गई। अम्बपाली—(कातरता से) भद्रे, मैं सपनों से परीशान हूँ। मेरी मधु कहाँ? मेरा अरुण कहाँ? अरुण... (चिल्लाती है)

पुष्पगंधा—(उसकी आवाज में गम्भीरता आ जाती है) यों लोग नहीं चिल्लाते अम्बे! तू जहाँ खड़ी है, उस स्थान की मर्यादा देख। वृज्जिसंघ की कुमारियाँ मर्यादा का उल्लंबन नहीं करतीं। जिस दिन हमारी कुमारियाँ मर्यादा छोड़ देंगी, संघ की नींव हिल जायगी। नारियाँ राष्ट्र की इमारत की नींव की ईंट होती है, नींव की चंद ईटें हटा दो, बड़ी-से-बड़ी इमारत भहरा पड़ेगी।

अम्बपाली—मर्यादा? मर्यादा मुझसे टूटी है क्या भद्रे? क्षमा करें। मुझे मेरी मधु से, मेरे अरुण से मिलाइए। आह, मेरी मौसी! मैं कहाँ से वैशाली आई, मैं सचमुच मेले में खो गई! (उसकी आँखों में आँमु छलछला आते हैं)

पुष्पगंधा— (जरा-सी मुस्कुराती हुई) तू खो गई, और संघ ने नर्तकी पाई। कोई खोता है, तभी कोई पाता है, अम्बे!

अम्बपाली—(गिड्गिड़ाती हुई) आर्ये, अब सपने में न रिखये— मुझे मेरे साथियों से मिलाइए, या आनन्दग्राम भिजवाइए।

पुष्पगंधा—आनन्दग्राम रथ गया है, तेरी मौसी आती ही होंगी।
मधु और अरुण संघ के अतिथि-भवन में हैं। तू जरा प्रसाधन कर ले, इसी रूप में मिलेगी उनसे? अब तू अपने पद-गौरव को समझ।
अस्वपाली—पद-गौरव?

पुष्पगंघा—यों भूलने, विभोर होने से काम नहीं चलता, अम्बे ! अब तूराजनर्तकी है। कल संघ ने तुझे राजनर्तकी के रूप में अभि-षिक्त जो किया। जिस अभिषेक-मंगल-पुष्करिणी के जल की कुछ बूँद पाने के लिए कोशल और मगध की महारानियाँ तरसती रहती हैं, वह सरोवर अब तेरे अंगराग से आये दिन रंगीन और सुवासित बनेगा। वृज्जिसंघ के जिन राजकुमारों के गर्वोन्नत सिर हिमालय के श्रृंग की तरह उन्नत और प्रदीप्त हैं, जिन्हें कोई पदाकान्त कर नहीं सकता, झुका नहीं सकता, उन्हीं सिरों के हजार-हजार मुकुट तेरे चरणों पर अवनत होंगे, लोटेंगे। तुझे इस गौरव के अनुरूप ही अपने को ढालना होगा, अम्बे!

अम्बपाली—क्षमा कीजिये, आर्ये ! मैं राजनर्तकी नहीं बनना चाहती।

पुष्पगंघा—कोई चाह कर राजनर्तेकी नहीं बन पाती, अम्बे! हमारा यह संघ जम्बूद्वीप भर में इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ की नारी और नर अपने व्यक्तित्व को संघ पर समर्पित कर देते हैं। संघ जिसको जो जिम्मेवारी देता है, वह उसे निभाता है। संघ की आज्ञा पर हमारे सैनिक समरक्षेत्र में अपनी गर्दन हँसते-हँसते कटा डालते है; हमारे नाविक अपनी पूरी जिन्दगी बजडों पर ही बिता-कर, नागरिक जीवन के सुख-ऐश्वर्य से दूर रहकर हमारे संघ को नाना तरह के धनरत्न से विभूषित करते है; तो फिर तुम-हम उसी संघ की आज्ञा पर अपनी जिन्दगी को संघ के मनोरंजन में उत्सर्ग कर दें, तो इसमें अनौचित्य क्या है, आश्चर्य क्या है?

अम्बपाली-क्या यह संघ की जबरदस्ती नही?

पुष्पगंधा—जिस दिन हम जिम्मेवारी को जबरदस्ती कैसम-झने लगेंगे, उसी दिन संघ का पूरा शीराजा बिखर जायगा, अम्ब-पाली! वृज्जिसंघ हम सबको स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। वृज्जिसंघ स्वाधीन नर-नारियों का संघ है, उसमें जबरदस्ती कहाँ? हाँ, उनके द्वारा दी गई सुरक्षा और स्वाधीनता की भरपाई अगर हम अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह निभाकर करते हैं, तो, इसमें जब-रदस्ती कहाँ है, अम्बे! याद रख, हम जिससे पाते हैं, उसे कुछ देना भी होता है!

अम्बपाली - लेकिन, यह अजीब देन है। सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी और राजनर्तकी? उफ्! (उसासें लेती है)

पुष्पगंधा—सर्वश्लेष्ठ पशु ही देवताओं को बिल दिये जाते हैं, अम्बे ! मूर्ख कहेंगे, यह कैसा अविचार'? लेकिन, उन्होंने जिन्दगी का रहस्य नहीं समझा। जिन्दगी की सार्थकता मनमाना जीना या लम्बी आयु पाना नहीं है। जिन्दगी की सार्थकता है किसी बड़े काम के लिए

#### बैनीपुरी-ग्रंथावली

उत्सर्ग कर दिया जाना—फिर वह उत्सर्ग की हुई जिन्दगी एक दिन की हो या सौ बरस की, वह खाँड़े की घार पर उतरे या चंदन की चिता पर चढ़े! (कहते-कहते उसका मुँह तमतमा जाता है; उसके चुप होते ही अजीब सन्नाटा छा जाता है!)

अम्बपाली-(भयभीत-सी) देवि!

पुष्पगंघा—(जैसे उसकी आवाज सुनी ही न हो) और एक बात! तूने सौन्दर्य का महत्व ही नहीं जाना!

अम्बपाली—में यह सब झंझट क्या जानूं, देवि!

पुष्पगंधा— झंझट नहीं है, तत्व है तत्त्व। दुनिया में तीन चीजों की आकाँक्षा सब को होती है—धन की, ज्ञान की, सौन्दयं की। इनमें सौन्दयं की महिमा सबसे बड़ी है। एक गरीब आदमी परिश्रम और संचयवृत्ति से धनी बन जा सकता है; एक मूर्ख अध्ययन और अभ्यास से ज्ञान प्राप्त कर सकता। है। लेकिन, लाख सिर पटक-कर भी कोई कुरूप सुन्दर नहीं बन सकता। सौन्दयं सिर्फ विधाता के हाथों से गढ़ा जाता है—यह सोलह आने देवी देन है। यह देवी देन तुच्छ मानवीय कामनाओं की पूर्त्ति में न व्यय होकर उच्च आदर्श की पूर्ति में लगे, इससे बढ़कर इसका क्या सदुपयोग हो सकता है, अम्ब ?

अम्बपाली—तो आप राजनर्तकी की जिन्दगी को उच्च आदर्श की पूर्ति मानती हैं?

पुष्पगंधा—कोई काम स्वयं ही उच्च या नीच नहीं होता अम्बे! एक हत्या हत्यारेपन की सूचना देती है, दूसरी हत्या हत्याकारी को देवता बना डालती है। जरा सोच तो, अपनी सभी व्यक्तिगत रुचियों, इच्छाओं, आकाँक्षाओं को ठुकराकर, लात मार कर अपने-आपको संघ के प्रत्येक सदस्य के मनोरंजन के लिए अपित कर देना—अपने व्यक्ति को समष्टि में विलीन कर देना—इससे बढ़कर आदर्श की उच्चता एक सुन्दरी नारी के लिए क्या हो सकती है? सुन्दरी नारी—जिसका कदम-कदम डगमगाता है! वृष्जिसंघ की कुमारियाँ ही इतनी बड़ी साधना का साधन कर सकती हैं, अम्बे!

अम्बपाली—(रुखाई से) साधना का साधन या आत्मा का हनन?

पुष्पगंधा शुरू में ऐसा ही भ्रम होता है। किन्तु तथ्य यह है कि ज्यों ही हमने अपने को उनके लिए अपित कर दिया, हम उनके मनोरंजन की चीज नहीं रह जातीं, बल्कि वे ही अपने को हमारे मनोरंजन के साधन बना डालते हैं—हमें अपना सिर उनके निकट झुकाने की जरूरत नहीं होती, उन्हीं के हजार-हजार राजमुकुट हमारे चरणों की धूल चाटने लगते हैं! हम नारियों की भी एक महिमा है, यह क्यों भूल जाती है, भोली लड़की!

अम्बपाली—(दीर्घ उछ्वास के साथ, घीमे स्वर में) आह, मेरा अरुण ! पुष्पगंधा—अरुण! अरुण भी तो वृष्णिसंघ का एक सदस्य है। कौन उसे तेरे पास आने से रोक सकता है? जा, तू जल्द प्रसाधन तो कर ले। चयनिके! (पुकारती है)

[पुकार सुनकर परिचारिका शोघ्र उपस्थित होतो है—उदास, अनमनी अम्बपाली उसके साथ बँगले के भीतर जाती है—पुष्पगंघा सामने के उद्यान में घूमती है—रह-रहकर काँप उठती है—अन्ततः उसकी आँखों से आँसू झरने लगते हैं—क्यों? किसके लिए?]

4

[वेगवती नदी की पतली धारा संध्या की किरणों से रंगीन हो रही है—आनन्दग्राम की नारियाँ घड़े लिये आती और जल ले जाती है—उनका आना-जाना लगा है—

धारा के उतार की ओर चरवाहे अपनी गायों और दूसरे जानवरों को लाते, पानी पिलाते और गाते-बजाते गाँव की ओर चल पड़ते हैं— कुछ बच्चे धारा के चढ़ाव की ओर तटभूमि की शीतल बलुई जमीन पर, बालू से घरौंदे का खेल कर रहे हैं—वे खेलते, उछलते, किलकारियाँ भरते, भागदौड़ मचाते—

ऊपर, असाढ़ के धूसर आसमान पर, पूरब क्षितिज की ओर, बादल का एक दुकड़ा दिखाई पड़ता है जिसकी ओर नारियों का ध्यान बार-बार जाता है—

सुमना घडा लिये आती दोखती है—उदास, उतरा हुआ, अन-मना है उसका चेहरा—घड़ा धारा के किनारे रख वह बहुत देर तक बच्चों का यह घरौदा-खेल देखती है—रह-रह कर दीर्घ उच्छ्वास आप-से-आप निकल पड़ते हैं!—

आखिर घड़े में पानी लेकर जाना ही चाहती है कि मधूलिका कलसी लिये आती दिखाई पड़ती है—वह रुक जाती है—मधूलिका उसे देख लपककर पहुँचती और पूछती है—]

मधूलिका—मौसी, सुना, तुम फिर वैशाली गई थीं। सुमना—हाँ, गई थी। अम्बपाली ने रथ भेजा था।

### बेनोपुरी-ग्रंथावली

मधूलिका—अब तो वह राजरानी हो गई, मोसी! तकदीर इसीको कहते हैं।

सुमना—लेकिन वह जो इसे तकदीर माने। कहती थीं—मौसी, सुख-ऐरवर्य से भरी यह वैशाली मुझे नहीं सुहाती; मेरा मन तो आनन्दग्राम की आम्प्रवाटिका या वेगवती के तट पर ही चक्कर काटता रहता है । तुझे भी बुलाया है—एक दिन जरा हो आओ न मधु?

मथूलिका—में उस ओर पैर बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, मौसी! सारी वैशाली स्वप्नपुरी-सी मालूम होती है। में हमेशा ही सपने से भागती रही हूँ। (कुछ सोचकर) अरुण की चर्चा करती थी?

सुमना—की थी; कई बार की। लेकिन मैं क्या बताती भला? [दूर से आती वंशी की हृदयवेधक ध्विन सुनाई पड़ती है—ध्विन कानों में पडते ही मधूलिका सिहर उठती है—उसके चेहरे पर करुणा की छाया दौड़ जाती है—वह स्वर में विभोर-सी हो जाती है—सुमना का ध्यान भी उस ओर जाता है—वह घड़ा रख देती और सुनने लगती है—मधूलिका की कलसी आप ही कमर से खिसक जाती है—तब, जैसे चौंककर, वह कहती है—]

मधुलिका-यह अरुण की हो वंशी है, मौसी!

सुमना—पहचानतीं हूँ, मबु, पहचानतीं हूँ। इस वंशी को अब इस आनन्दग्राम में कौन नहीं पहचानता?

मधूलिका— उसे यह क्या हो गया है, मौसो ? भोर हो, मुह-अँधेरे, इस आम्प्रवाटिका में पहुँच जाता है और वंशो के सुर में करुणा की धारा प्रवाहित करने लगता है। और अब इस शाम को जो शुरू किया, तो एक पहर रात बीते तक बजाता जायगा। कई बार कहा, इस वाटिका को भूल, इस कलमुहो वंशो को छोड़। लेकिन कौन उसे समझा सके?

सुमना—तू पुरुष के हृदय के बारे में नहीं जानती बेटी! वह अजीव चीज है। औरत के दिक्त से वह बिल्कुल अलग चीज है। औरत का दिल शीशा है—तुनुक, पारदर्शी; जरा-सी तेज आँच लगी, दुकड़े-दुकड़े हो गया। रोशनी गायब, किस्सा खतम। लेकिन, मर्द का दिल फौलाद है। वह जल्द गर्म होता नही; लेकिन जब एक बार गर्म हो गया, आप जलेगा, नजदीक की चीजों को जलायेगा। जब औरत के दिल पर सदमा देखो, रोओ। जब मर्द के दिल पर ठेस लगे, होशियार हो जाओ।

मधूलिका— सही कहती हो, मौसी ! मैं तो उसे देखते ही भय-भीत हो जाती हूँ। उस दिन वैलशाली में जब लोग अम्बा को रथ पर ले चले, मैं दौड़ी, वह खड़ा रहा। दूसरे दिन वे हमें अम्बा के पास चलने को बुलाने आये, मैं गई, वह खिसका भी नहीं। जब हम वैशाली से लौट रहे थे, मैं रोती थी, वह चुप था। लेकिन, अब वही मैं हूँ, जो अपने को बहलाना चाहती हूँ, कभी-कभी इसमें सफल भी होती हूँ। लेकिन अरुण! मालूम होता है, जैसे अम्बा की याद दिन-दिन उसके दिल के गहरे-से-गहरे स्तर में पहुँचती जाती है। अम्बा को भूलने के बदले वह दिन-दिन अपने को भूलता जाता है। मुझे डर होता है, कही वह पागल..... ( एकबारगी वह सिर से पैर तक काँप जाती है)

सुमना—तेरा डर निराधार नही है, मधु । सब-कुछ हो सकता है। उसपर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं तो बूढ़ी हो गई, उसकी माँ भी बूढ़ी है—हम तो अपने ही को नही सम्हाल पातीं। यह काम तेरा है कि तू अरुण की रक्षा करे। फिर जवानी ही जवानी की काट है; बेटी!

[मालूम होता है, जैसे वंशी की ध्विन निकट से निकटतर होती जाती है—बातचीत में गर्क होने पर भी दोनों इसको महसूस करती है—पहले मबु उस ओर नजर करती है, फिर सुमना—दूर पर, नदी के कछार पकड़े, वंशी बजाता, आता हुआ अरुणध्वज दिखाई पड़ता है—]

मयूलिका मौसी, वह, वहीं है न?

सुमना--हाँ, वही तो है।

मधूलिका—आज इधर कहाँ भटक पड़ा? मालूम होता है, शायद उसे खबर हो गई कि तुम वैशाली से लौट आई हो? (सजल नेत्र और कातर वचन में) देख तो, मौसी, इन तीन महीनो में ही वह क्या से क्या हो गया है? कहाँ गई वह चौडी छाती, वे उलटे पुट्ठों-वाली मस्तानी बाहें। आह! ये बेसँवारे बाल—ये लटपटे कटिपट। धनुष-बाण की जगह यह करुणा की बेटी बाँसरी! मौसी, मौसी, मेरी तो छाती फटी जाती है! (उसकी आँखों से अश्रुधारा चलने लगती है)

सुमना मधु! ऐसे मौकों पर छाती को कठोर बनाना पड़ता है, बेटी! चल, हम नदी के ऊपर चलें, कछार पर ही उससे मिलें।

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

[दोनों तट के ऊपर कछार पर आती हैं—सूरज डूबने जा रहा है—वह छोटा-सा बादल का टुकड़ा आधे आसमान को ढक चुका है—अरुण सिर नीचा किये पगडंडी पकडे वंशी बजाता आ रहा है— उसकी दशा देख सुमना की अखों में सावन-भादो उमड़ आते हैं— मधूलिका भर्राई आवाज में पुकारती हैं—]

मधूलिका-अरुण !

अरुणध्वज—(सिर उठाकर दोनों को घूरता है, फिर बोलता है) कौन? मौसी? प्रणाम, मौसी!

'सुमना—अरुण, मैं वैशाली गई थी, अम्बा तेरी याद करती थी। अरुणध्वज—(प्रश्नवाची स्वर में) याद! करती थी? अम्बा मुझे याद करती थी? क्यों मौसी?

सुमना—हाँ, हाँ, याद करती थी। बहुत याद करती थी। एक दिन जाओ न ? मधूलिका को भी लेते जाना!

अरुणध्वज— (करुणामय हँसी के साथ) मधूलिका को भी लेते जाना! खूब! चल रे मधु, चल। वैशाली चल। चल रे, तुझे भी राजनतंकी बना आऊँ। तू भी राजनतंकी बनना; हजार-हजार राज-कुमारों के मुकुटों को ठुकराना!!हाँ, हाँ, चल। कब चलती है, रे? मधुलिका— (आँचल से आँसू पोंछती) मौसी!

सुमना-अरुण, यों होश मत खो!

अरणध्वज— (गम्भीर होकर) होश ! में खोऊँगा? नहीं मौसी, में होश नहीं खो सकता। में होश खोऊँगा तो अम्बा की याद कौन करेगा? नहीं-नहीं में होश नहीं खो सकता। अच्छा, बता—अम्बा कैसी है?

सुमना—बड़े मजे में; तेरी बहुत याद करती थी!

अरुणध्वज— (फिर पूर्व-सा विदूप स्वर में) 'तेरी बहुत याद करती थी!' 'बड़े मजे में!' (वह अकस्मात् ठठाकर हुँस पड़ता है) मौसी, बड़े मजे में कैंसे याद की जाती है, मौसी! मेरी अच्छी मौसी जरा मुझे बता दो। बता दो। (मधूलिका की ओर मुखातिब होकर) तू जानती है, मधु? तो क्यों नहीं बताती? हाँ-हाँ, तुम लोग 'बड़े मजे में' याद करना जानती हो। वहाँ अम्बा 'मजे में' याद करतो है, यहाँ तू..... (मधूलिका की आँखों में अशुप्रवाह देखकर उसकी भावभंगी तुरत बदल जाती है) अरे, यह क्या ? तू रो रही है!

रो रही है! तो तू 'मजे में याद करना' नही जानती। हाँ, हाँ, यह कला सिर्फ अम्बा.....

सुमना—(बीचही में बात काटकर) यह तू क्या हुआ जा रहा है, बेटा?

अरणध्वज—उस दिन माँ कह रही थी, तू क्या हुआ जा रहा है, बेटा? आज मौसी कह रही है, तू क्या हुआ जा रहा है बेटा? क्या में सचमुच कुछ हुआ जा रहा हूँ मौसी! नहीं, नहीं, मर्द कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ लड़िकयाँ सब कुछ हो सकती हैं? अम्बा राजनतंकी हुई, मधु राजनतंकी होगी—(सिर खुजलाकर जैसे याद करता) वह,... क्या नाम है उसका, उसका...हाँ, रेणुका!...रेणुका राजनतंकी होगी, और वह (फिर सिर खुजलाता) मधु, जरा गाँव की सब लड़-कियों के नाम बताती जा, भाई! तुम सब एक दिन राजनतंकी हो जाओगी!! (मधूलिका फूट-फूटकर रोने लगती है—) अरे, तू तो हिचिकयाँ लेने लगी! चुप रे चुप! हँस रे हँस! देखा नहीं, अम्बा उस दिन किस तरह हँस पड़ी थी—ओर-जोर से, ठठा-ठठाकर, ह-ह-ह-ह-...ही-ही-ही-ही...हो-हो-हो-हो! तू भी हँस! नहीं हँसती है? (मधूलिका की ठुड्डो पकड़कर) समझा रे, समझा! तुझे सोम-रस चाहिए। चल-चल; उस दूकान पर चल। तुझे भी थोड़ा सोम-रस पिला दूँ—सोमरस, सुधा, सुरा! फिर तू भी हँसेगी-हँसेगी और कहेगी—'अरुण! मैं राजनतंकी...मैं राजनतंकी...अरुण, मैं...'

[तब तक चारों ओर छाये बादल में अचानक बिजली कौंध जाती है—फिर जोरों से बादल गरज पड़ता है—अरुण आसमान की ओर देखता और भौसी, प्रणाम कहकर जिस रास्ते आया था, उसी से द्रुतपद भागता है—सुमना और मधूलिका विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखती रह जाती है—]

# दूसरा श्रंक

9

विशाली का शरद उपवन—वीच में एक तालाब, जिसमें कुमुद के शत-शत फूल खिले हुए—फूलों को ठेलते हुए चकवों के अनिगनत जोड़े किलोल कर रहे—उनके कलरव और पंख की फटफट से समूचा तालाब मुखरित हो रहा—तालाब के परले कछार पर फूले कास की झुरमुटें सिर हिला रही—शेष बीन किनारों पर हर-सिगार के अनेक झाड़, जिनके फूल टप-टप करते थाले में झड रहे— तालाब से थोड़ा हटकर राजनर्तकी का शरद-प्रासाद—बिल्कुल सुफेद, दूध का धोया-सा—उसका प्रतिबिम्ब तालाब में भी दिखाई पड़ता है—

प्रासाद की छत पर, खुले आसमान के नीचे, उजला दपादप फर्श बिछा—चारों ओर कुमुद के बंदनवार लटके—बन्दनवार के बीच-बीच चाँदी के पिजड़े टेंगे, जिनमें खंजन खिलवाड़ कर रहे—फर्श के बीच में कुछ ऊँचा मंच, जिसका कारवोबी का काम चमचम कर रहा—मंच पर सोमरस से भरी चाँदी की सुराहियाँ और चुन्नी की प्यालियाँ रखी हैं—

बिल्कुल साफ आसमान पर शरद की पूर्णिमा का चन्द्रमा पूरब क्षितिज में सिर उठाकर अपनी हुँसी बिखेर रहा है—असंख्य तारे

चमचम कर रहे हैं—चारों ओर स्वच्छ, धवल, स्निग्ध चिन्द्रका छाई हुई है—पेड़ों की फुनिगयो पर हल्का-हल्का सफेद कुहासा छाया हुआ है— छत पर परिचारिका के साथ अम्बपाली आती है—

यह पाँच वर्ष पहले की अम्बपाली नहीं रह गई है—तब वह किशोरी थी, अब युवती है—उसके अंग-अंग भर चुके है—जवानी छलकी पड़ती है—वेहरे पर ओज है, पैरों में गम्भीरता —िसर कहता है, आसमान मेरा; पैर कहते है, जमीन मेरी—

बूटे-गोटे से चकमक बना क्वेत रेशमी परिधान है उसका, जिसकी किनारी मे मुक्ताओं की झालरें झलमल कर रही—उजली बारीक कं बुकी के ऊपर लटकर्ती मोती की माला की सुफेदी को कंचुकी में टेंके दो बड़े हीरों की दीप्ति और भी शुभ्र बना रही—शरीर के शेष नग्न भाग जैसे चाँदनी की सुफेदी में घुले जा रहे हों—

वह चाँद को एकटक निहारती है—फिर सारे आसमान का जैसा निरीक्षण कर जाती है—उसके बाद खंजन के एक पिंजड़े के निकट जाती और उसे हिला देती है—खंजन पंख फड़फड़ाने लगते हैं, वह मुस्कुराती है—पिजड़े से हटकर वह फर्श के मंच पर जाती और मसनद से उठग कर बैठती है—पिरचारिका से कहती है—]

अम्बपाली-चयनिके, थोडा सोमरस पिला।

[मुराहीं से ढालकर चयिनका प्याली में उसे सोमरस देती है— कई प्यालियाँ घट-घट पी जाती है—फिर कहती है—'अभी रहने दे' और चाँद की ओर देखती लेट जाती है—थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद चयिनका से पूछती है—)

चयनिके, आदमी चाँदनी क्यों पसन्द करता है, तू जानती है? चयनिका—शायद इसलिए कि चाँदनी बड़ी शीतल होती है भद्रे! अम्बपाली—शीतल होने के कारण? चयनिका—नी भला?

अम्बपाली—दुर पगर्ली, कही आदमी शीतलता पसंद करता है? आदमी कब्णता पसंद करता है, गरमी पसंद करता है। इसी गरमी के पाने के लिए वह सोमरस पीता है, इसी गरमी की तलाश में प्रिया या प्रियतम के वक्षस्थल की खोज में व्याकुल रहता है। गरमी जिन्दगी है! और शीतलता? शीतलता, ठंडक तो मौत है, रे! आदमी शीतल हुआ, ठंडा पड़ा और मरा! कहीं मौत भी पसन्द की जाती है? (मुस्कुरा पड़ती है)

### बेनीपुरी-ग्रंथावली

चयिनका—तो चाँदनी क्यों पसंद की जाती है आर्थे?
अम्बपाली—अब मुझी से सवाल कर बैठी? पहले तू तो बता ले?
चयिनका—शायद इसलिए कि चाँद बहुत सुन्दर है और 'सुन्दरें किं न सुन्दरम्'!

अम्बपाली खूब! 'सुन्दरे किं न सुन्दरम्'! लेकिन चाँद की सुन्दरता का भंडा उसी दिन फूट गया, जब एक नारी के सौन्दर्य पर मुग्ध हो, देवताओं के राजा समेत, वह जमीन पर उतरा और इनाम में अपने शरीर का यह काला धब्बा पाया। तू ने अहल्या का नाम सुना है, चुन्नी?

चयिनका—वही न, जिनकी गिनती पंचकन्याओं में होती है? अम्बपाली—हॉ, वही। उन्होंने अपने सौन्दर्य की महिमा से देवों को, देवराज को, जमीन पर उतरने को लाचार किया; हम नारियों की गरिमा बढ़ा दी; इसीलिए अभिशप्त होने पर भी पंचकन्याओं में उनकी पहली गिनती है, वह प्रातः स्मरणीया है। (हाथ जोडकर मन-ही-मन प्रणाम करती है) चुन्नी, कुछ और तो अटकल लगा?

चयनिका-मेरी समझ में कुछ नही आता, आयें!

अम्बपाली—नहीं आता ? तो सुन। आदमी चाँदनी इसलिए पसंद करता है कि इसमें एक कुहेलिका है, प्रहेलिका है। सत्य के सीधे-सादे वास्तविक रूप से आदमी घबराता है। हमेशा देखोगी, विज्ञान की अपेक्षा आदमी कविता अधिक पसंद करता है।

चयनिका-कविता तो मुझे भी बहुत पसंद आती है भद्रे!

अम्बपाली — सभी को पसंद है। आदमी निखालिस चीज कभी नहीं पसंद करता। वह निखालिस न सत्य पसंद करता है, न असत्य; न ज्ञान पसंद करता है, न अज्ञान। वह दोनों का सिम्मश्रण खोजता है। आदमी अंधकार नहीं पसंद करता, क्योंकि वह उससे डरता है। यों ही सूरज की रोशनों भी उसे पसंद नहीं, क्योंकि वह सब चीजों को उसके सामने नंगा-सा करके रख देती है। चाँदनी वह इसलिए पसंद करता है कि उसमें न तो अंधकारवाला डर है, न रोशनीवाला नँगापन! आदमी स्वभावतः रहस्यवादी होता है, चयनिके!

चयनिका-(साश्चर्य) रहस्यवादी?

अस्वपाली—हाँ, रहस्यवादो! हम-तुम परिधान हो क्यों पहनते हैं? तू जानतो है?—स्वर्ग में सभी नंगे रहते हैं! हाँ, सभी देवकुमार, देव, देव-पित्नयाँ, अप्सराएँ। वे परिधान की आवश्यकता ही नहीं महसूस करते—बिल्कुल नग्न रहते हैं, एक दूसरे से घुलते-

मिलते हैं। न आवरण, न बंधन! लेकिन आदमी को अपनी वासना के नग्न प्रदर्शन में लज्जा हुई, उसने परिधान बनाये, वासना को रहस्यमय रूप दिया। एक रहस्य से हजारों रहस्यों की सृष्टि हुई। अब हालत यह है कि वह बिना रहस्य के जो नहीं सकता!

[इसी समय दूसरी परिचारिका नीचे से आती है; कहती है—] दूसरी परिचारिका — राजकुमार वसुबंधु चार-पाँच राजकुमारों के साथ पधारे है, आर्ये!

अम्बपाली—(अभिमान से ओतप्रोत; भौंहें चढाकर) कह दे. अभी ठहरें। और सुन, जब तक सब राजकुमार न आ जायँ, उन्हें नीचे ही बैठाती जाना। जा—

[दूसरी परिचारिका जाती है--]

अम्बपाली—सुनती है, चुन्नो। नारी की जिन्दगी दो ही तरह की हो सकती है(पिश्चम की ओर, डूबने के पहले, लाल बल—से रहे मंगल तारा की ओर दिखाती) या तो उस मंगल तारा की तरह, जो संध्या की लाली में अकेला उगता, कुछ देर अपनी झलक अकेला दिखलाता और फिर चुपचाप सदा के लिए अकेला डूबने जा रहा है। (पूरब की ओर मुस्कुराते-से चाँद को दिखाती) या इस चाँद की तरह, जो हजार-हजार तारों से घिरा रहकर अपनी हास्य-ज्योत्स्ना से जगत को पुलकित-प्रफुल्लित किये रहता है। नारी के लिए बीच का रास्ता नहीं है, चयनिके! (थोड़ी देर रुककर) तू इन तारों को पहचानती है चुन्नी?

चयनिका—जमीन से ही कहाँ फुर्सत मिलती है जो ऊपर देखूँ,

अम्बपाली — (मुस्कुराकर) शोख लड़की ! (उसके गाल पर एक दुलार-भरे प्रेम की हल्की चपत लगाती) अच्छा देख। (आस-मान के तारों की ओर उँगली से बताती हुई) यह है आकाशगंगा— इसी में नग्न देव-सुन्दिरियाँ और अप्सराएँ उभ-चुभ नहाकर अनन्तयौवना बनी रहती है; इसीके किनारे गुरुपत्नी तारा युवा शिष्य सोम के लिए व्याकुल फिरा करती थी और इसी में से एक घड़ा जल लेकर वह रोहणी पहली असाढ़ को घरती पर उड़ेल देती है, जिससे सूखे पेड़ हरे हो जाते है, मरी दूब जो उठती है और बीज में बेहोश सोया अंकुर अचानक जग पड़ता और नमीन फोड़कर बाहर निकल आता है! वह है कृत्तिका (कचपचिया)—कैसी? हीरे की किण-काओं के चमचमाते गुच्छे जैसी। और, वह है तुला। (डंडी-तराजू)

# बनीपुरी-ग्रंथावली

जो रात-भर इम पृथ्वो पर होनेवाले पाप-पुण्य को तोलती रहती और उसका लेखा-जोखा उस मुदूर धृुव को देती जाती है, जो इस चंचल संसार-जगत्यां जगन्—में एकमात्र स्थिर वस्तु है?

चयनिका—और, वह क्या हे आर्ये, मप्तींष न? (उँगली से बतानी) अम्बपाली—हाँ, ध्रुव को केन्द्र बना, साल-भर मे एक अर्थवृत्त बना लेने वाले राप्तींप वहीं है। उनमे वह है विशष्ठ।

चयनिका—जिनकी बगल में वह अध्वती है? है न? उस दिन अपनी एक सखी की द्यादी में मैं गई थी; शादी के बाद उसे लोगों ने अरुंधती दिखाई थी। ऐसा क्यो होता है, आर्ये?

[अम्बपाली इम प्रश्न से चौंक उठती है—उसे तुरत याद हो आती है, वचपन की बातों—जब वह सोचती थी, वह भी वधू बनेगी, मंडप पर भाँवरे देगी, अध्वती देखेगी—िकसके साथ?—उसके सामने अध्य की तस्वीर खड़ी हो जानी है—वह एकटक उस काल्पिनक तस्वीर को देखती रह जाती है—उगकी साम तेज होने लगती है—उसकी आँखें डवडवा आती हैं—वह काँप उठती है—भर्राई आवाज में कहती है—]

अम्बपाली--थोड़ा सोमरस ला, चुन्नी!

[चयनिका सोमरस देती जाती है, वह प्याली पर प्याली खाली करनी जाती है—लगातार उसे यों पीते देखकर चयनिका भयभीत हो जाती है—उसके हाथ काँपने लगते हैं—गोमरस की कुछ बूँदें मंच पर छलक जाती हैं—अम्बपाली इसे देखती है और कहती है—]

अरे, तेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं रे! दे, दे। देतों जा; देती जा। बड़ी अच्छी चीज है यह चयिनके! सब कुछ भुला देती है, सब कुछ। सब कुछ भुला देती है, आनन्दलोक में पहुँचा देती है। दे, ढाल—(दो तीन प्याली और पीती है—िकर प्याली रखकर कहती है)—चुन्नी,! तू जानती है, आनन्दलोक किसे कहते हैं?

चयनिका—मैं क्या जानूँ, भद्रे!

अम्बपाली—आनन्दलोक और कुछ नहीं, वह विस्मृति का लोक है! विस्मृति का लोक—जहाँ सब कुछ भूल जाया जाय। न दुनिया की याद रहे, न दीन की; न यह लोक याद रहे, न परलोक। आनन्द एक भावावेश है, चयनिके! जहाँ भावावेश टूटा, अपनी याद आई, दुनिया की याद आई, फिर आनन्द का पंछी भी फुरें से उड़ा। आत्मा-नन्द, ब्रह्मानन्द, परमानन्द—जो नाम दे दो सबका मूलसूत्र एक ही है—भावावेश, विस्मृति, बेहोशी, बेखुदी।

[नीचे से फिर परिचारिका आती है और अभिवादन कर कहती है] दूसरी परिचारिका—नीचे राजकुमारों का ठट्ठ जुटा है, भद्रे! वे कहते हैं, आज शरद-पूनो है, विलम्ब क्या उचित है?

अम्बपाली—(चयनिका से) हाँ, हाँ, आज शरद-पूनो है रे। में यह भी भूली जा रही थी। आज ही कृष्ण न लीला रचाई थी न? बीच में कृष्ण, चारों ओर गोपियाँ। नीचे जमुना कलकल कर रही, ऊपर चाँद हँस रहा। आज अम्बपाली भी रास रचायगी; इस पूनो के चाँद के नीचे रस की यमुना बहायगी। वहाँ था एक पुरुष; हजार नारियाँ। आज होगी एक नारी—और, हजार-हजार—हाँ, हजार-हजार राजकू मार! (दूसरी परिचारिका से) जा—उन्हें भेज।

[परिचारिका नीचे जाती है—राजकुनारों का ठट्ट आने लगता है—चयनिका सुराही से सोमरस ढालती है—अम्बपाली अपने हाथों से उन्हें सोमरस देती जाती है—उनके सोमरस पीने के बाद अम्ब-पाली खड़ी होती है, अँगड़ाई लेती है, एक बार चाँद को देखती है, फिर गाने और नाचने लगती है—]

कह गई यह चाँदनीं— सो रही में आज उन्मन बह रही थीं पवन सनसन

> अधर गुनगुन चरण रुनझुन

स्वप्न की तस्वीर-सी उतरी परी उन्मादिनी। कौन थी, क्या चाँदनी?

कह गई यह चाँदनी— तोड़ यह भव-बंब सारा तोड़ विधि की निटुर कारा

> उड़ चली चल दूर नभ-तल

स्वर्ग-गंगा के किनारे आज एक कुटिया बनायें रास उसके धवल ऑगन में मुदित मन हम रचायें

छूम-छन-नन

मंबुर शिंजन गगन गनगन हो उठें, डोले धरित्रि प्रमादिनी —बोलती थीं चाँदनी!

#### बनीपुरी-प्रंथावली

[बीच-बीच में अम्बपाली किसी राजकुमार का हाथ पकड़कर नाचने लगती है—वह निहाल हो उठता है, दूसरे की भवों पर बल पड जाते है—उनकी भावभंगी देख नाचती ही नाचती वह सोमरस की प्याली पर प्याली उन्हें देने लगती है—सब मस्त होकर नाचने लगते है—इस शरद में भी सबके चेहरे पर पसीने की बूँदें हैं—अम्बपाली का चेहरा तारा-मंडित शरद-चन्द्र-सा लग रहा है—]

#### २

[वैशाली में दूसरी बार भगवान बुद्धदेव पधारे है और अम्ब-पाली की आम्प्रवाटिका में ठहरे हैं—

इस खबर से ही सारी वैशाली में हलचल मच जाती है और वहाँ के नागरिक और नागरिकाएँ अपने-अपने रथ सजाकर उस आम्प्र-वाटिका की ओर चल पड़ते है—

अम्बपाली को खबर होती है, वह भी अपने सजे-सजाये रथ पर चढ़कर चल पड़ती है— उसका वह गंगाजमनी रथ, जिसमें दो पुष्ट श्वेत अश्व जुते—रथ के ऊपर वृष्जिसंघ की राजनर्तकी की मीनकेतन-पताका लहरा रही, जिसमें नीली जमीन पर सोने के तार से बनी मछली की आकृति—

आम्रविटिका के द्वार पर रथ से उतर, अम्बपाली अपनी पिरचारिका चयिनका को बुद्धदेव के पास आज्ञा लाने को भेजती है—
आम्रविटिका के मध्य में भगवान बुद्ध शिप्यों के साथ विराजमान हैं—बीच में एक ऊँचा आसन है, जिसपर वह बैठे हैं—सिर,
भवें, दाढ़ी, मूँछ सबके बाल मुड़े हुए—छोटे-छोटे पीले कपड़ों के
दुकड़ों से सीकर बनाया गया उनका लबादा मगध के छोटे-छोटे
घनखेतों की तरह लगता है—वह बिल्कुल ध्यानमग्न हैं—उनकी
बगल में उनके प्रधान शिष्य आनन्द है और आसन के नीचे उनका
शिष्य समूह—सबकी वेशभूषा बुद्ध की ही तरह की—

चयनिका को आते देख एक शिष्य बढ़ता और उसके हाथ का एक पुर्जा आनन्द को लाकर देता है—पुर्जा पढ़कर, ध्यानस्य बुद्ध जब बाँखें खोलते हैं, तब आनन्द उनसे कहते हैं—]

आनन्द—भगवान, अम्बपाली आपके दर्शन चाहती है। भगवान बुद्ध—(गम्भीर भाव से) अम्बपाली? आनन्द—हाँ, भगवान, वैशाली की राजनर्तकी। भगवान बुद्ध—धर्म का मार्ग सबके लिए खुला है, आनन्द! (चयनिका यह सुनती है और सिर झुकाकर चल देती है—उसके कुछ दूर निकल जाने के बाद) लेकिन एक बात है आनन्द! अम्ब-पाली के बारे में मैने जो कुछ सुन रखा है, मै चाहता हूँ, उसके आने के पहले हमारे सभी शिष्य आँखें मूँद लें।

आनन्द — (विस्मित होकर) आँखें मूँद लें? भगवान बुद्ध — तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, आनन्द!

आनन्द—भगवान, आश्चर्य होने की बात ही है। हम भिक्षु है, कोई आवे, कोई जाय, हमपर उसका असर क्या हो? क्यों हो? भिक्षुओं के बारे में ऐसा सोचना क्या उनपर अविश्वास या उनका अपमान नहीं है? (आनन्द का चेहरा लाल हो उठता है)

भगवान बुद्ध यहाँ अपमान और अविश्वास की कोई बात नहीं है, आनन्द! हम तो धर्म के मध्यम मार्ग के अनुयायी है। आज भी मेरे कानों में निरंजना के तीर का वह स्वर्गिक गान नहीं भूलता— "वीणा के तार को इतना मत ऐंटो कि वह टूट जाय, न इतना ढीला रखों कि शब्द ही न निकले!"

आनन्द—लेकिन सम्यक् समाधि के बाद हममें इतनी साधना तो होनी ही चाहिए कि हमारा मन झकोरों में भी मणिदीप-सा निर्धूम और एकरस बना रहे।

भगवान बुद्ध तुमने ठीक कहा, आनन्द! लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी है। हम बच्चों की तरह दीपशिखा को चमकता खिलौना समझकर उसके पकड़ने से कही अपना हाथ न जला लें।

आनन्द-इसे स्पष्ट किया जाय, भगवान।

भगवान बुद्ध सुनो, सौन्दर्य अगर सच्चा सौन्दर्य है, तो उसमें एक जादू होता है। जादू और कुछ नहीं, सम्मोहन है। जो सतत चेतन, हमेशा चौकस मन नहीं है उसपर सम्मोहन का असर होकर रहेगा; और कितने ऐसे सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने मन पर स्थायी लगाम दे रखी है? इसलिए ऐसे मौकों से बचकर ही रहना श्रेयस्कर है। अँघेरी रात में कभी साँप की ऑखें तुमने देखी हैं? दीप-शीखा-सी जलती वे सुन्दर, मादक आँखें। उन आँखों से आँखें लडाना कोई बुद्धिमानी नहीं है, आनन्द!

अानन्द लेकिन, इस तरह तथ्य से कब तक आँखें मूँदी जा सकती है भगवान?

भगवान बुद्ध—तो, तुम तार को ऐंठते जानेवाली बात का सम-र्थन कर रहे हो। इसी ऐंठन में कितनी ऐसी वीणाएँ टूट गई, जिनकी

#### बेनीपुरी-ग्रंथावली

झंकार से संमार में न जाने कितने अधिक मुख का गुंजार हो पाता। प्राचीन काल में हमारे कुछ ऋषियों ने यही गलती की थी। तपस्या के झोके में पहले तो तपते-तपते कारीर गला लिया, फिर उसके प्रति-किया-स्वरूप एक रम्भा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर सारी साधना की अंजलि चढ़ा दी। मध्यम मार्ग पकड़ो, आनन्द, मध्यम मार्ग!

आतन्द—भगवान की आज्ञा सिर-ऑखों पर। भिक्षुओं, आप आखें मूँद लें।

[सभी भिक्षु आँखें मूँदते हैं—आनन्द भी ऑखें मूँद लेत हैं— भगवान बुद्ध आनन्द को भी आँखें मूँदते देखकर कहते हंं—]

भगवान बुद्ध—नुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, आनन्द ! आनन्द तो बुद्ध की छाया है, जिनका बुद्ध पर असर नहीं हो सकता, उसका आनन्द पर भी असर नहीं होगा!

[आनन्द आँखें खोल देते हैं—दोनों दूर पर आती हुई अम्बपाली को देखते हैं—भगवान बुद्ध कहते हैं—]

भगवान बुद्ध-देखने हो, आनन्द, यह रूप?

आनन्द—सचमुच, भगवान, ऐसा रूप मैंने कही नहीं देखा था।
भगवान बुद्ध — यह अलौकिक रूप है! मुझे यह देखकर, आनन्द,
बुद्धत्व प्राप्तिवाले दिन के दृश्य याद आ रहे हैं, जब मार की प्रेरणा
से ऐसी हो अनेक परियाँ मेरा तप भंग करने को मेरे निकट पथारी थी।
आनन्द—भगवान पर उनका क्या असर होना भला? यह मार

का सरासर अविचार था।

[तबतक अम्बपालो निकट आ जाती है—आसन के नीचे आकर, सिर झुका, भगवान का अभिवादन करतो है—भगवान बुद्ध हाथ उठाकर उसे आर्शीवाद देते हैं—अम्बपाली घुटनों पर झुकी हाथ जोड़कर कहती है—]

अम्बपाली—भगवान, में कृतार्य हो गई। सारी वैशाली में भग-वान को मेरी ही आम्प्र-वाटिका पसंद आई! आज मेरे सौभाग्य का क्या कहना?

आनन्द—आर्ये, तथागत के घर्ममार्ग में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं है। उसके लिए सभी प्राणी समान हैं। रहा सौभाग्य! सो कोई किसी को देता नहीं, वह उसकी अपनी चीज होता है—

[भगवान बुद्ध सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं—]

अम्बपाली—भिक्षुवर, अम्बपाली सौभाग्य पाती नहीं, लेती भी है। एक सौभाग्य अनायास मिला, तो दूसरा वह स्वयं लेने आई है। आनन्द—(कुछ साववान-सा होकर) आपका मतलव? अम्बपाली—में भगवान को अपने घर भोजन करने को आम-त्रित करने आई हूँ।

आनन्द—भिक्षु के लिए भोजन के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, आर्ये! वह अनिमंत्रित ही जाता और जहाँ जो प्राप्त होता है, वही वह भोजन कर लेता है। यही नियम है।

अम्बपाली—(साधिकार) नियम है, होगा। किन्तु अम्बपाली को विश्वास है, वह भगवान से जो वरदान माँगेगी, उसमे उसे 'नाहीं' नहीं मिल सकती।

[आनन्द भगवान की ओर देखते हैं—भगवान मौन रह जाते हैं—
लेकिन उस मौन से स्वीकृति स्पष्ट झलक रही है—अम्बपाली का
मस्तक कृतज्ञता से झुक जाता है—हाथ बढ़ाकर बुद्ध का चरण छूती
हैं—चलने के लिए खड़ी होती हुई वह आनन्द से कहती हैं—]

अम्बपाली—भिक्षुवर, अम्बपाली अपनी जिन्दगी में पहली बार, भगवान के लिए अपने हाथों रसोई बनाने जा रही है। वया वह आशा कर सकती है; भगवान के साथ आप भी पधारेंगे?

आनन्द-छाया शरीर को कैसे छोड़ सकती है, आर्ये!

[इधर बगीचे के फाटक पर कोलाहल बढ़ता जाता है—अम्ब-पाली भगवान का अभिवादन कर चलती है—चलते समय अम्बपाली का ध्यान भिक्षुओं की मुँदी आँखों की ओर जाता है—वह आश्चर्य चिकत हो भगवान की ओर देखती है—बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं—उसी समय फाटक की ओर से तुमुल जयनाद सुनाई पड़ता है, जो वृष्जिसंघ के महामात्य के आगमन का सूचक है—अम्बपाली फिर अभिवादन कर वहाँ से चल देती है—

वैशाली का एक नागरिक आता और आनन्द के हाथों मे वृष्णि-संघ के महामात्य का, आगमन के लिए आज्ञा चाहनेवाला, पुर्जा रख देता है—भगवान बुद्ध का रुख देख स्वयं आनन्द उनकी अगवानी के लिए जाते हैं—

महामात्य चेतक के नेतृत्व में वैशाली के नागरिको और नागरि-काओ का झुंड आ रहा है—उन्हें देखकर भगवान बुद्ध भिक्षुओं को सम्बोधित करते है—]

भगवान बुंद्ध-भिक्षुओं, आपमें से जिन भिक्षुओं ने कभी देव-ताओं की परिषद् नहीं देखी है, वे वृज्जियों की इस परिषद् को

## बेनीपुरी-प्रंथावली

ध्यान से देखें, उनका निरीक्षण करें और इसीसे देवताओं की परिषद् का अनुमान करें!

[उन्हें निकट आया देख भगवान बुद्ध उनके सम्मान में अपने आसन से खड़े हो जाते हैं—महामात्य चेतक और सभी नागरिक तथा नागरिकाएँ भगवान बुद्ध का अभिवादन करते हैं—फिर आनन्द सबको सम्मान के साथ यथायोग्य आसन पर बिठलाते हैं—महामात्य भगवान बुद्ध से कहते हैं—]

महामात्य चेतक—भगवान, आपके शुभागमन से हमारा वृज्जिसंघ कृत-कृत्य हुआ, वैशाली पवित्र हुई। भगवान ने इस बार अनिमंत्रित ही पधारकर हमारे सौभाग्य को कितना बढा दिया है!

भगवान बुद्ध-पहली बार मैं आपके निमंत्रण पर आया था। लेकिन एक बार यहाँ आने पर ही वैशाली मेरी अपनी नगरी हो चुकी; फिर, निमंत्रण की क्या जरूरत रही महामाल्य? हाँ, इस बार मैं ही आपके नागरिकों को निमंत्रण देने आया हूँ!

म० चेतक—भगवान का आमंत्रण! हमें लिज्जित न करें भगवान। हम आपके आमंत्रण के नहीं, आज्ञा के पात्र हैं! आपकी जो आज्ञा होगी, हम उसे सिर-आँखों पर लेंगे, भगवान!

भगवान बुद्ध—(मुस्कुराते हुए) नही-नही, आमंत्रण हो। मैं आप-लोगों को विजय का आमंत्रण देने आया हैं।

म० चेतक—(आश्चर्य से) आमंत्रण और विजय का? भगवान, हमारा संघ न किसी की विजय बर्दाश्त कर सकता है और न किसी की स्वतंत्रता पर हाथ उठाता है। विजय तो तुच्छ राजतंत्रवालों की घृणित आकांक्षा है। भगवान हमारी जाँच न करें; हमें धर्म का मार्ग बतायें।

भगवान बुद्ध-(गम्भीर होकर) जिस धर्म में विजय की आकांक्षा न हो, उसे धर्म मत समझो, वृज्जियो! धर्म के मानी ही है-अपने पर विजय प्राप्त करना, फिर संसार पर विजय प्राप्त करना।

म॰ चेतक-अपने पर विजय तो समझा, किन्तु संसार पर-?

भगवान बुद्ध—हाँ, संसार पर। वह विजय क्या हुई, जो संसार पर न छाई? छोटे मन और संकृचित आकांक्षा को छोड़ो। अपना उद्देश्य महान करो, अपनी दृष्टि ऊँची करो। फिर विजय-अभि-यान को निकलो—सारा संसार तुम्हारे पैरों पर आप आ झुकेगा!

म॰ चेतक—यह विजय-अभियान हमारी समझ में नहीं आता, भगवान! भ० बुद्ध समझ में नहीं आता? (कुछ देर ध्यानस्थ होकर) अभी शायद वक्त नहीं आया है, महामात्य! अभी तो विजय के मानी है हत्या, हिंसा, रक्तस्नान, अग्निकांड, ऋंदन, आर्तनाद। यह विजय है, या विनाश ? मैं जिस विजय की कत्यना करता हूँ और जिसके अभियान के लिए सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, वहीं यथार्थ विजय होगी, वृज्जियो! इस विजय-अभियान के सैनिकों के हाथों में फौलाद की तलवार या गैड़े की खाल की ढाल के बदले एक हाथ में तालपत्र पर लिखी कुछ पोधियाँ होंगी और दूसरे में भिक्षा-पात्र होगा। उनके शरीर पर जिरह-बख्तर न होकर (अपने लबादे की ओर इशारा करके) टुकड़े-टुकड़े चीथड़ों से बने, मिट्टी के रंग में रँगे, पीले वस्त्र होंगे और उनके मुँह से दानवी जयनाद नहीं, विश्वकल्याणकारी श्रुति-मधुर पूत मंत्र निकलकर दिगदिगन्त को मुखरित करेंगे। मैं कल्पना की आँखों से देख रहा हूँ, हमारे ये सैनिक हिमार्चल के दुर्दम शिखरों को रौदते, समुद्र की उत्ताल तरंगों को कुचलते, उत्तर-दिक्षण, पूर्व-पश्चिम, चारों ओर फैल रहे हैं और ये जहाँ जाते हैं, उनका मुकाबला न होकर स्वागत हो रहा है और वे देश पर देश विजय करते जा रहे हैं! (कहते-कहते विल्कुल ध्यान-मग्न हो जाते हैं और उनके चेहरे से आभा निकलने लगती है)

मग्न हो जाते है और उनके चेहरे से आभा निकलने लगती है)

म० चेतक—(दीप्ति के आगे सिर झुकाते) भगवान की कल्पना
सत्य होगी, क्या इसमें किसी को कोई सन्देह हो सकता है?
और इस विजय में हम वृज्जि भी अपना योग्य हिस्सा लेंगे—हमारी
वैशाली अपना अर्घ्य अपित करने में पीछे नहीं रहेगी, भगवान इसपर विश्वास रखें।

भगवान बुद्ध वृज्जिसंघ तथागत को कितना प्रिय है, क्या वह सिर्फ शब्दों में कहा जा सकता है? तथागत के धर्मसंघ के विधान का आधार तो संघराज्य से हो लिया गया है। वृज्जि इस धर्म-विजय में योग्य हिस्सा लेंगे और वैशाली ? मैं देख रहा हूँ, जब तथागत के धर्ममार्ग पर कोई विवाद उठ खड़ा होगा, उसके निबटारे का सौभाग्य वैशाली को ही प्राप्त होगा; और जब युगों के थपेडों ने इस महान नगरी के धुरें उड़ा दिये होगे, तब भी इसकी मिट्टी के दशन के लिए जम्बूद्धीय के कोने-कोने से लोग आवेंगे!

[वैशाली की इस महिमा को भगवान बुद्ध के मुँह से सुनकर सभी वृष्णि पुलकित हो जाते—गद्गद कंठ से महामात्य चेतक कहते है—]

म० चेतक—भगवान का आर्शीवाद हमारा सौभाग्य है। हम वृष्णि

भगवान के चिर-अनुगृहीत है। हम इस आशीर्वाद के योग्य पात्र सिद्ध हों, यही हमारी आकाक्षा है। (अभिवादन करते है) खेंर, अब एक निवेदन है। भगवान बुद्ध—बोल्यि, महामात्य।

म० चेतक—मं संघ की ओर मे भगवान को अतिथि-आवास में चलने और संघ का आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध—संघ का निमंत्रण तो हमेशा ही स्वीकृत है। किन्तु क्या संघ अपने एक नागरिका के आमत्रण का अपमान होने देगा?
म० चेतक—नागरिका? आमंत्रण?

भगवान बुद्ध--अभी-अभी आर्था अम्बपाली आई थी और वह निमंत्रण की स्वीकृति भी ले चुकी।

म० चेतक-वह निमंत्रण ही देने आई थीं?

[इसी समय पीछे आकर बैठे नागरिकों में से एक बोल उठता है—] एक नागरिक—तभी वह हमलोगों के रथ ने अपने रथ की धुरी लडाती, बेतहाशा उड़ी जा रही थी! (सब उमकी ओर देखते है) मैंने पूछा, इतनी खुश क्यों हो आर्ये? तब वह मुस्कुराकर बोली—भगवान मेरे यहाँ जेवनार को जो आ रहे हैं। एक लक्ष मुद्रा लेकर यह सौभाग्य मुझे देने का मैंने निवेदन किया। किन्तु उसने नाही कर दी!

म० चेतक-एक लक्ष मुत्रा!

नागरिक—हाँ, महामात्य ! वह हर्पोन्माद में कह वैठी—वैशाली की समस्त सम्पदा की कीमत पर भी यह सोभाग्य मैं नही दे सकती ! वह तो फूर्ला नहीं सभा रही थी।

म० चेतक—(जरा मुस्कुराहट में) ओहो, अम्बा ने हमें हरा दिया। भगवान बुद्ध—अम्बपाली साधारण नारी नहीं है, महामात्य। वैशाली की कीर्ति में अम्बा को कीर्ति चार चाँद लगा देगी, ऐसा मुझे स्पष्ट भास रहा है।

[सभी नागरिक भगवान के मुँह से अम्बपाली की यह प्रशस्ति सुनकर आश्चर्यचिकित रह जाते हैं—एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं—महामात्य चेतक भगवान बुद्ध का अभिवादन करके सभी नाग-रिकों के साथ प्रस्थान करते हैं—]

3

[अम्बाली के विलास-भवन का श्रृंगारकक्ष—दीवारों पर तरह-तरह की रंगीन वित्रावली—ऊपर नीले रंग का चँदीवा टँगा, जिसमें जहाँ-तहाँ रत्नों के गुच्छे लटक रहे—मानों शरद-आकाश में प्रदीप्त तारे! नीचे जो हरे रंग की कालीन बिछी है, उसमें काढ़े हुए लाल कमल के फूल स्वच्छ जलवाले सरोवर में खिले कमल-पुष्प-से दीख पड़ते है—

कमरे की दीवार के बीच में उसी से सटा एक बड़े स्वर्ण-दर्पण के सामने एक छोटा गद्दीदार मंच है—मंच के दोनों ओर श्रृंगार-प्रसाधन के अनेक सामान सोने-चाँदी और हाथी-दाँत के छोटे-छोटे संदूकचों में रखे हैं—

मंच पर बैठी अम्बपाली दर्भण में अपने को देख रही है—नुरत स्नान करके वह आई है—बाल खुले हैं, जिनपर पानी की बूदें चमक रही हैं—धानी रंग का परिधान है उसका—कंचुकी अभी पूरी कसी नही है—दर्पण में वह अपने इस रूप-यौवन को एकटक देख रही—

थोड़ी देर दर्पण में देखने के बाद वह उठती और कमरे में टह-लने लगती है—तस्वीरों को देखती, कभी सिहर उठती, कभी बुद-बुदाती, फिर मंच पर आ बैठती है—दर्पण में उसकी रूप-आभा चमक पड़ती है—

उसकी परिचारिका चयनिका कमरे में आती है—उसकी आहट सुन वह उसकी ओर मुड़ती और पूछती है—]

अम्बपाली-क्या है चुन्नी?

चयनिका-आपने अभी तक प्रसाधन नही किया?

अम्बपाली-न किया, न कहाँगी।

चयनिका—हाँ, भगवान बुद्ध के जाने से हम सबका चित्त आज खिन्न है।

अम्बपाली--तेरा चित्त भी?

**चयनिका**—भला !

अम्बपाली—क्यों खिन्न है, रे?

चयनिका—क्यों न खिन्न हो, आर्ये? इन दिनों कैसा धूमधाम रहा यहाँ!

अम्बपाली—ठीक, हम सब धूमवाम चाहते हैं—हाँ, धूमवाम ! चाहे वह धूमवाम खेल-तमारों का हो, नृत्य-गीत का हो, या भजन-प्रवचन का।

· चयनिका—यह क्या कह रही है आयें? कहाँ भगवान बुद्ध का दिव्य प्रवचन, कहाँ तुच्छ खेल-तमाशे, नृत्य-गीत!!

अम्बपाली-तुझे भगवान के प्रवचन अच्छे लगे?

# बेनीपुरी-ग्रंथावली

चयनिका-तो भला!

अम्बपाली-तब तू बूढ़ी हो चली!

चयनिका--(चौंककर) में बूढ़ी?

अम्बपाली—हाँ, हाँ, बूढ़ी। सबसे दयनीय दृश्य वह होता है चय-निके, जब बुढ़ापा जवानी के शरीर में घुस जाता है। ऊपर जवानी के अंग, भीतर बुढ़ापे का खून—मानों, लाल सेव के नीचे सड़ी हुई गुद्दी!

चयितका—छी, छीं, यह क्या कहती है भद्रे ? मैं बूढ़ी नहीं हूँ। अम्बपाली—चुन्नीं, जब मन में श्रृंगार की जगह विराग ल ले, खेल-तमाशे के बदले भजन-ध्यान अच्छा लगे, भीड़ से घबराकर जब आदमी एकान्त खोजे, संघर्ष पर जब शान्ति हाबी हो जाय, तब समझ लेना चाहिए, बुढ़ापा आ गया। रंग-बिरंगे पट की जगह जब सादा क्वेत वस्त्र भाये, तब जान लो, आदमी ने कफन की ओर पैर बढ़ा दिये।

चयितका—कफन की ओर ? मैं अभी मरना नहीं चाहती, आर्ये। अम्बपाली—मरना नहीं चाहती है, तो जीना सीख। जीना भी एक कला है, चयिनके! कुछ लोग जिन्दा भी मरे हुए हैं, कुछ मरकर भी जिन्दा रहेंगे।

चयनिका-कुछ मरकर भी जिन्दा रहेंगे, जैसे भगवान बुद्ध। क्यों भद्धे ?

अम्बपाली-और अम्बपाली भी!

चयितका—(आश्चर्य से आँखें फाड़ती अम्बपाली की ओर देखती है) अम्बपाली—(हँसती हुई) हाँ, हाँ, अम्बपाली भी। और दो अमरों में जब युद्ध होता है, वह कैसा भयानक दृश्य होता है, तूने देखा है रे ?

चयनिका—(घबराई हुई) युद्ध?

अम्बपाली—हाँ, जब अम्बपाली और भगवान बुद्ध में युद्ध हुआ। चयनिका—आपमें और भगवान में युद्ध?

अम्बपाली—तू कैसी अंधी है रे, कुछ देखा ही नहीं? कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा है, कई दिनों तक दोनों ओर से अस्त्र चलते रहे हैं।

चयनिका—आप यह क्या कह रही हैं भद्रे ? भगवान बुद्ध और अस्त्र ? अम्बपाली—अगर भगवान बुद्ध के पास अस्त्र नहीं है, तो वे विजयी कैसे होते हैं ? कैसे भरतखंड में उनका दिग्विजय का डंका

बजता जा रहा है? और क्या बिना अस्त्र के ही अम्बपाली ने वृज्जि संघ पर विजय प्राप्त की है?

चयनिका-ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, आयें!

अम्बपाली—अच्छा है; या तो आदमी में इतना ज्ञान हो कि वह सब कुछ अच्छी तरह समझ ले, नहीं तो अज्ञान रहने में ही कल्याण है। ज्ञान-अज्ञान के बीच की चीज बड़ी खतरनाक होती है, चुन्नी!

चयनिका-अच्छा, तो इस युद्ध में हुआ क्या?

अम्बपाली—हुआ यही कि न भगवान मुझे पराजित कर सके, न मैं उन्हें पराजित कर सकी !

चयिनका—तो आप भगावन को पराजित करना चाहती थीं? अम्बपाली—जरूर। हर आदमी, जिसमें कुछ कस-बल होता है, दूसरे को पराजित करना चाहता है। जिसमें जय की भावना न हो, समझ, उसमें कुछ है हो नही।

चयनिका—देवि, आप विचित्र नारी है! (वह कॉप उठती है) अम्बपाली—भगवान ने भी यही कहा था।

चयनिका-भगवान ने?

अम्बपाली—तूने अम्बपाली को क्या समझा है रे! जिसके सामने, रूबरू देखने से उन्होने अपने शिष्यों को मना किया, उन्हें आँखें मूँदने को लाचार किया, क्या वह अम्बपाली साधारण नारी है? महान ही महान की महत्ता समझता है—अम्बपाली को भगवान ने ही पह-चाना! (वह आत्मगौरव में फूल-सी उठती है)

चयनिका—में इन बातों को क्या समझूँ? खैर, देर हो रही है, आप प्रसाधान कर ले।

अम्बपाली — प्रसाधन नहीं करूँगी, यह तुझे पहले ही कह दिया है न।

चयनिका-तो प्रसाधन क्यों नहीं करेंगी?

अम्बपाली—क्योंकि इन प्रसाधनों की व्यर्थता तो कम से कम मालूम ही हो गई! जो अस्त्र विजय न दिलाये, वह भांड़ में जाय। चयनिके, इन कुछ दिनों में प्रसाधन का एक भी साधन मैने नहीं छोड़ा, लेकिन उफ्... (उसाँसें लेती है)

चयनिका-भद्रे!

अम्बपाली—(अचानक उसकी आवाज भर्रा जाती है, चहरे पर विषाद की रेखाएँ खिच आती है) चयनिके, आह तू मेरी अन्तर्व्यथा का अनुभव कर पाती? अम्बपाली ने सोच रखा था, उसके अस्त्र

अमोघ है, वह मब पर विजय प्राप्त कर सकती है। उसने अपने को दीपशीखा समझा था, जिसपर हर पुरुप को पतंग वनकर गिरना ही पड़ेगा। लेकिन, यह क्या हुआ? जब-जब वह उनके नजदीक गई, उमने पाया, उनके ज्योतिमडल के मीतर पहुँचते ही मानों उसकी शिखा लुप्त हो गई, वह ठंडी पड गई, देखते-देखते वरफ बन गई। फिर, उस ज्योति की गरमी मे, उसने महसूस किया, वरफ बनी वह पिघल रही है, पानी-पानी हो रही है। चयनिके! जो कोई भी उनके नजदीक जायगा, वह उनमे अपने को, अपने 'आपा' को खोये बिना नही रह सकता!

चयनिका-अाप सच कह रही है, आर्ये !

अम्बपाली—लेकिन अम्बपाली इतने सस्ते नहीं हार मान सकती थी। ज्योंही गरमी का असर होते देखती, वह वहाँ से भाग आती।

चयनिका—तो पराजय नहीं, पलायन तो हुआ!

अम्बपाली—हाँ, पलायन हुआ! अम्बपाली को इसके लिए लज्जा भी है। लेकिन यह पलायन उमने पराजय के प्रतिकार के लिए स्वीकार किया है। विजय को ध्यान में रखकर जो मौके पर पीछे हट जाते हैं, उनका पलायन पलायन नहीं है चयनिके! अम्बपाली तबतक चैन नहीं लेगी, जबतक वह भगवान बुद्ध पर विजय नहीं प्राप्त कर लेती।

चयनिका—भगवान बुद्ध पर विजय ? जिसे मार नहीं हरा सका। अम्बपाली—मार नहीं हरा सका, न हरा सकता था। आँधो, तूफान, अजगर, शेर—और, जब इनसे भयभीत विचलित न हों, तो अप्सराएँ, परियाँ—नहीं-नहीं, इन अस्त्रों से मार बुद्ध को नहीं हरा सकता था। ये उतने ही व्यर्थ हैं, जितने अम्बपाली के पिछले प्रसाधन।

चयनिका-तब?

अम्बपाली—तब अम्बपाली को विश्वास है, वह उन अस्त्रों को खोज सकेगी, जिनसे वह अगवान बुद्ध को पराजित कर दे। मैंने भगवान से कह दिया है?

चयिनका— (आश्चर्यं की अधिकता में चिल्लाती-सी) कह दिया है? अम्बपाली—हाँ, कह दिया है! सुनकर वह मुस्कुराये, बोले—राज-नर्तकी, वह दिन तथागत के लिए धन्य होगा, जब एक नारी यह समझ ले कि उसने उनपर विजय प्राप्त कर ली। (मुस्कुराती है) [इसी समय भूतपूर्व राजनर्तकी पुष्पगंथा का प्रवेश होता है— बाल खुले, कंधे से घुटने के नीचे तक एक सादा लबादा लटक रहा है—बुद्ध के उपदेशों का असर उसके चेहरे पर स्पष्ट है— अम्बपाली उसे देखते ही ससम्मान खड़ी हो जाती है—]

पुष्पगंधा—लेकिन इसका अर्थ तूने समझा, अम्बे! मैं तेरी सारी बातें सुन रही थी।

अम्बपाली-देवि, आपका यह वेश?

पुष्पगंधा—जैसा तूने अभी कहा है, कफन की तैयारी में यह सादा वस्त्र! खैर, भगवान की उस वाणी के मानी बता।

अम्बपाली-मानी! मानी तो साफ है, देवि!

पुष्पगंधा—भोली लड़की, एक ओर भृंग और कीट है, दूसरी ओर पतंग और दीपक। भृंग दूसरे कीड़े को अपनी आवाज के सतत गुंजार से भृंग बना लेता है। लेकिन, दीपक सिर्फ जलता रहता है और पतंग आप-से-आप उसपर टूटते और अपने को दीपशिखा का एक अंश बना लेते हैं— मैं उन पतंगों की बात नहीं कहती, जो जलने तो जाते हैं, लेकिन जलने से व्याकुल हो अधजले या मुर्दा होकर बाहर जा गिरते हैं!

अम्बपाली— (पिछले वाक्य के व्यंग्य से तड़प उठती-सी) आप इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहती है?

पुष्पगंद्या—कीट से भृंग बनना। भृंग भी तो एक कीट है। सिर्फ रूप-परिवर्तन, शरीर-परिवर्तन! और पतंग का ज्योतिशिखा बन जाना!—गुण का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन! अम्बपाली भी अमर है, लेकिन भृंग की कोटि की—उसकी विजय ज्यादा से ज्यादा उड़ान दे सकती है, गुंजार दे सकती है। किन्तु भगवानबुद्ध अमर हैं, दीपशिखा की कोटि के। जो बुद्ध पर विजय प्राप्त करना चाहेगा, उसे पतंग बनकर जलना होगा, ज्योति में मिल जाना होगा, बुद्ध में मिलकर बुद्धत्व प्राप्त करना होगा—बुद्धत्व, निर्वाण। भगवान न इस विजय के लिए तेरा आह्वान किया है, अम्ब? समझी?

अम्बपाली में उनका धर्म नहीं ग्रहण कर सकती, आर्ये! यह तो मेरी हार होगी। अम्बपाली हार नहीं स्वीकार कर सकती है!

पुष्पगंधा—यह तेरी उम्र का तकाजा है, अम्ब! काश, जिन्दगी की धारा इतनी सीवी, सरल होती! जबतक तू आनन्दग्राम में थी, आज की अपनी जिन्दगी की तूने कल्पना भी की थी? (रुक जाती है, अम्बपाली चुप है) बोल, बोलती क्यों नहीं है, रे।

(आनन्दग्राम के उच्चारण-मात्र से ही अम्बपाली की आँखों में अम् छलछला आते हैं—)

ओहो, तू तो आज भी बच्चों की तरह रुआसी हो गई। यही जिन्दगी है, अम्बे! आदमी सोचता कुछ है, हो जाता कुछ और है! उस दिन तू अरुण, मधु और मौसी कहकर कितनी चिल्लाई थी; आज वही अरुण.....

अम्बपाली—(अरुण का नाम मुन व्याकुल हो, पुष्पगंधा के मुँह पर हाथ ले जाती हुई) भद्रे, उसकी चर्चा न करें—आह! (लम्बी उसाँसें लेती है)।

पुष्पगंधा-हमारी पूरी जिन्दगी ही एक लम्बी आह है, अम्बपाली!

#### २

[वैशाली का पार्श्वभाग—राजपथ से दूर फैला एक विस्तृत मैदान— मैदान के बीच एक मौलिश्री का सघन पेड़—पेड़ के नीचे चबूतरा बना—चबूतरे पर पेड़ के तने से पीठ टेके अरुणध्वज वंशी बर्जा रहा रहा है—वह बहुत दुबला हो चला है, काला पड़ गया है—उसके रूखे बेतरतीब बाल उड़ रहे हैं—]

चबूतरे की दूसरी ओर मधूलिका बैठी तागे से कुछ बुन रही है— उसके सूखे, भर्राये चेहरे पर आँसुओं की सूखी रेखाएँ और दाग स्पष्ट है—

गरमी के दिन है, शाम का वक्त—एक युवती और दो नागरिक उस ओर से पगडंडी पकड़े गुजरते हैं—वंशी की आवाज से खिचकर, धीरे-धीरे वे उस पेड़ के निकट पहुँचते हैं—अरुण इन लोगों की ओर से लापरवाह, अपने में तल्लीन, वंशी बजाता जाता है—थोड़ी देर में उसकी वंशी रुक जाती है—]

एक नागरिक—क्यों भई, बन्द क्यों कर दिया ? थोड़ा और बजाओ। (अरुण उन्हें घूर-घूर कर देखता रह जाता है—)

—थोड़ा और बजाओ, भाई!

दूसरा नागरिक कैसी करुण रागिनी? मैंने ऐसी वंशी आजतक नहीं सुनी थी।

अरुणध्वज-यह आपकी चापलूसी है या दिल्लगी?

पहला नागरिक—वैशाली के नागरिक न चाटुकार होते हैं, न अशिष्ट।

दूसरा नागरिक हमें अपनी कला-मर्मज्ञता पर नाज है, युवक । सचमुच तुम अपूर्व बजाते हो! अरुणध्वज-अपूर्व !

दूसरा नागरिक—हाँ, हाँ, अपूर्व!!

अरुणध्वज—(मुस्कुराता) ओहो, मैं अपूर्व बजाता हूँ ! बजाऊँ ? दोनो नागरिक—जरूर, जरूर !

अरुणध्वज—लेकिन, किसके लिए बजाऊँ?

पहला नागरिक-इसके मानी?

अरुणध्वज—वंशी मर्द बजाता है, औरतें सुनती हैं! अनन्त काल से यही होता आया है। कृष्ण ने बजाई, गोपियों ने सुनीं। गोपियों ने और गायों ने भी। गायें तो आप हो नहीं सकते, फिर.... (वह हँस पड़ता है!)

दूसरा नागरिक—यह तो तुम्हारी अजीव बात है, भाई!

अरुणध्वज—सभी सच बातें अजीव लगती हैं, क्यो श्रीमतीजी? (युवती से वह पूछता है, वह कुछ नहीं बोलती है)

पहला नागरिक—(युवती की ओर लक्ष्य करके) इनके कहने से बजाओगे?

अरुणध्वज—यह कह नही सकतीं। पहला नागरिक—क्यों?

अरुणध्वज— (मुस्कुराता हुआ) यही हमेशा से होता आया है। औरतें सुनती हैं, कहती नहीं।

दूसरा नाग्रिक-कहतीं नहीं?

अरुणध्वज— ऊँहूँ (सिर हिलाता है) यही तो स्त्रित्व है। कहतीं नहीं, लेकिन, सुनती हैं; और कभी वंशी की आवाज पर नाचती रहीं हों, अब तो सिर्फ रोती हैं—क्यो मधु?

[अरुण मयूलिका की ओर देखता है—वह बुने जा रही है—यह सुनकर उसकी पपनियो पर ओस की कणिकाएँ चमक उठती हैं—]

पहला नागरिक-यह तुम्हारी कौन होती हैं?

अरुणध्वज—(युवती की ओर देखते हुए) और, यह आपकी कौन होती है?

युवती मुझे इन काँटों में मत घसीटिए!

अरुणध्वज—(नागरिक की ओर) समझा, यह नारी बोल रहीं है—'मुझे काँटो में मत घसीटिए!' 'मुझे काँटों में मत घसीटिए!' (युवती से) लेकिन श्रीमतीजी, इस मधुसे पूछिए, क्यों यह मेरे पीछे-पीछे अपने-आपको काँटो में घसीट रही है? (मधूलिका से) मध्,

तू मुझे छोड—इस श्रीमती के साथ जा। जा, भाई जा। (नागरिकों से) आप इसे लेते जाइए। यह भी वृज्जिसंघ की नागरिका है।

युवती—यह मेरा अहोभाग्य हो कि मुझे आप लोगो के आतिथ्य करने का सुअवसर मिले।

अरुणध्वज—(युवती से) फिर नारी बोली! आतिथ्य!...... अहोभाग्य। लेकिन, आपलोग तो सिर्फ वंशी सुनना चाहते हैं, अच्छा सुनिए—

दूसरा नागरिक—वैशाली के नागरिकों का द्वार अतिथियों के लिए हमेशा खुला है—आपको हमारा सादर निमंत्रण है।

अरुणध्वज—तो वंशी नही सुनिएगा?

**दोनों नागरिक**— नहीं, नहीं — ऐसी बात नहीं ! सुनाइए, सुनाइए।

[अरुण वंशी बजाने लगता है—युवती और दोनों नागरिक मुग्ध होकर वंशी सुनते जाते हैं—

वंशी की कोमल काकली को दबोचती-सी रथ की घरं-घरं आवाज सुनाई पड़ती है—सबका ध्यान सुदूर के राजपथ पर जाता है—मीनकेतन-पताका को देख कर एक नागरिक कहता है—''ओहो, देवी अम्बपाली का रथ हैं''—अम्बपाली का नाम सुनते ही अरुण चौककर उठ खड़ा होता और वंशी पटक उस ओर भागता है—मधूलिका उसके पीछे लगती है—युवती और दोनों नागरिक वहाँ से आरुचर्य-चिकत हो चल देते हैं—

थोड़ी देर में अरुण को पकड़े मधूलिका वहाँ आती है—दोनों चबूतरे पर बैठ जाते हैं—]

मधूलिका—अब वैशाली छोड़ो, घर चलो।

[अरुण कुछ नहीं वोलता—कातर दृष्टि से मधूलिका का मुँह देखता रहता है।]

मधूलिका—मैंने क्या कहा, सुना? घर चलो, वैशाली छोड़ो। अरणध्वज—(भर्राई आवाज में, 'वैशाली छोड़ो' 'घर चलो'— हमारा घर कहाँ है, मधु?

मधूलिका---(आँचल से आँसू पोंछती) नहीं-नहीं, अब वैशाली छोड़ना होगा।

अरुणध्यज—'वैशाली छोड़ना होगा!' (कुछ याद करता-सा). क्यों मधु, क्या यह वैशाली है?

मधूलिका-तो क्या यह आनन्दग्राम है?

अरुणध्वज— (उसकी आँखें चमक उठती है) आनन्दग्राम! हमारा आनन्दग्राम! वह वेगवर्ता का कलकल, वह आम्प्रवाटिका में पिछयों का कलरव! हाँ, हाँ, चल, रे मधु, चल। आम की डाल में झूला डालेंगे, खूब झूलेगे—में झूलूँगा, तू झूलेगी; अम्बा झूलेगी। (अपने ही मुँह से अचानक निकले 'अम्बा' शब्द से विक्षिप्त-सा होकर) अम्बा! अम्बा! अम्बा किधर गई, मधु? उफ्! (झटपट खड़ा हो जाता और चारों ओर भौचक देखता है)

मधूलिका—(रोती हुई) तुम होश नहीं करोगे?

अरुणध्वज होश! क्या में होश में नहीं हूँ, मधु? सच? में होश में नहीं हूँ?

मधूलिका-में अब जहर खाके रहूँगी!

अरुगध्वज-(ऑखें फाड़ता-सा) जहर खा लेगी?

मधूलिका—(रुखाई से) हाँ, जहर खा लूँगी, मर जाऊँगी, झंझट खत्म! मुझसे यह सब नहीं देखा जाता।

अरुणध्वज— (कुछ सॅभलता-सा करुण भाव से) जहर खा लेगी, मर जायगी? तू मर जायगी, तो मेरा क्या होगा, मधु? मुझे कौन देखेगा? उफ्। मैं होश में नही रहता! तू मत मर मधु! तू जहर मत खा मेरी मधु.....

मधूलिका-दूसरा चारा क्या है, तुम कुछ सुनते ही नहीं?

अरुणध्वज— सुनता नहीं हूँ, यह मत कह मधु। देखा नहीं, अभी किस तरह रथ का घर-घर सुन लिया और सुन लिया उस नागरिक का कहना कि देवी अम्बा.....

मधूलिका—और अम्बपाली का नाम सुनते ही दौड़ पड़े पागल की तरह। उन लोगों ने क्या समझा होगा भला?

अरुणध्वज-क्या समझा होगा रे?

मधूलिका—समझा होगा कि हम लोगों का अम्बपाली से कुछ-न-कुछ सरोकार जरूर है। जरूर कोई रहस्य की बात है?

अरुणध्वज—(कातर भाव से) तो क्या अम्बपाली से हमारा कोई सरोकार नहीं है?

मधूलिका-(दृढता से) कभी था, अब नही है!

अरुणध्वज—(उत्तेजित होकर) नहीं है! सरोकार नहीं है! अम्बपाली से सरोकार नहीं है! यह तू क्या कह रही है, मधु? अम्बपाली से सरोकार नहीं—उफ्, अम्बे.....

[वह पागल-सा चिल्लाता है—मधूलिका उसके मुँह पर हाथ रख देती है—मुँह पर हाथ रखे जाते ही वह चिल्लाना तो बंद कर देता है, लेकिन उसकी आँखों से अजस्त्र अश्रुपात होने लगता है—मधूलिका की आँखों से भी ऑसू झरने लगते है—दोनो एक दूसरे का चेहरा गौर से देखते हैं—दोनों सिर झुकाकर चुप हो रहते है—फिर मधूलिका कहती है—]

मधूलिका-यह क्या कर रहे हो, अरुण?

अरुणध्वज—यह क्या कर रहा हूँ, मधु! आह! मैं क्या कर दिया करता हूँ मधु? मधु, यह मुझे क्या हो जाता है, रे। ओह! (वह विह्वल-सा हो जाता है—जैसे उसे अपने पर पश्चाताप हो रहा हो)

मधूलिका— प्रेम के मानी अमर्यादा नहीं है अरुण शैर राधा को देखो। गोकुल और मथुरा में कितनी दूरी थी? एक योजन से भी कम! क्या राधा वहाँ नहीं जा सकती थी? लेकिन, वह नहीं गई! अपनी ओर से एक दूत भी नहीं भेजा! क्यों?

अरुणध्वज-क्यों ?

मधूलिका—क्योंकि वह जानती थी कि कृष्ण की हैसियत बदल गई है। वह जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान के उपयुक्त एक गोपी का प्रेम नहीं। राधा ने प्रेम नहीं छोड़ा, तो मर्यादा भी नहीं छोड़ी। रोती रहीं, तड़पती रहीं, बिसूर-बिसूर कर जवानी गैंवा दी, आँसुओं की बाढ़ में जिन्दगी बहा दी; लेकिन कृष्ण के पास एक पाती नहीं भेजी। हौं, जब कृष्ण ने उद्धव को भेजा, तो उनका सखा जानकर, जो कुछ कहना था, उसीसे कहा। मर्यादा इसको कहते हैं— प्रेम की महिमा यह है। और तुम ? तुम तो पागल बने बैठे हो! दौड़ कर यहाँ पहुँवे और अब यहाँ ये खुराफातें।

अरुणध्वज— (संजीदा होकर) खुराफातें—हाँ, हाँ मधु, मै खुरा-फातें करता रहता हूँ—उफ्!

मयूलिका—तुम्हीं सोचो न, यह खुराफात नही तो क्या है? यहाँ आये; अच्छा। जब-तब उसकी झलक देख लिया करते हो, यह भी सही! लेकिन, यों दौड़ पड़ना, चिल्ला उठना—क्या अम्बा या तुम्हारे किसी के लिए शोभन है? अब अम्बा राजनतंकी है, उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा की रक्षा करना क्या तुम्हारा कर्त्तव्य नहीं? तुम्हें कोई ऐसा काम करना क्या मुनासिब है, जिससे उसके पद-गौरव पर घक्का लगे। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि जिसे तुमने चाहा, आज दुनिया उसपर मर रहीं है। जिसका सिर तुम्हारे चरणों पर

अवनत था, उसके चरणों पर आज हजार-हजार राजकुमारों के मुकुट लोटते हैं।

अरुणध्वज—ओहो, हजार-हजार राजकुमारों के मुकुट। उस दिन अम्बा ने भी कहा था न—'अरुण, हजार-हजार.....!!!' (वह एकदम आँखों मूंद लेता है)

मधूलिका—फिर वही ? तुम नही समझोगे—मुझे जहर खाना ही पड़ेगा।

अरुणध्वज—(आँखे खोलता, दोनता से) मधु, मधु!

मथूलिका—मधु, मधु क्या? तुम ठीक से रहो। अपने होश पर काबू करो और अपनी सारी वेदना, सारी व्याकुलता को इसी वंशी की तान में घोल दो। वेदना जब संगीत बन जाय, व्यथा जब रागिनी का रूप धारण करे, प्रेम की सार्थकता तब सिद्ध होती है, अरुण!

अरुणध्वज— वेदना जब संगीत बन जाय, व्यथा जब रागिणी का रूप धारण करे, प्रेम की सार्थकता तब सिद्ध होती है!' ठीक, ठीक, मैं न अब चिल्लाऊँगा, न दोड़ूँगा, सिर्फ वंशी बजाऊँगा! सिर्फ वंशी बजाऊँगा! सिर्फ वंशी बजाऊँगा! लेकिन, तब तू जहर नही खायगी न मधु! (मधूलिका की आँखो से ऑसू गिरते देख) तू फिर रो रही है?

मधूलिका—हाँ, रो रही हूँ। (आँसू पोछते) मर्द जब गम में होता है, वंशी बजाता है; नारी जब गम में होती है, आँसू बहाती है। अरुणध्वज—नारी जब गम में होती है, ऑसू बहाती है। मधु, क्या अम्बा भी रोती होगी?

मधूलिका—उसमें जो नारी है वह जरूर रोती होगी, जार-जार आँसू बहाती होगी। किन्तु, वह बेचारी तो राजनर्तकी की मर्यादा में बँधी है न? उसका दिल भले ही रोये, उसका हृदय भले ही हाहा-कार करे, किन्तु उसे अपने चेहरे पर हॅसी ही रखना है, अपने मुँह से फूल ही बरसाना है। हम-तुम तो, अपनी पीड़ा को रो-गाकर कम कर लेते हैं, लेकिन, सोचो तो उसकी हालत—भीतर रोना, बाहर हँसना!

अरुगध्वज—भीतर रोना, बाहर हॅसना? सचमुच यह अजीब बात है मध्!

मधूलिका—अजीब ही नहीं, अलौकिक! इसे सिर्फ अम्बा-ऐसी असाधारण नारियाँ ही निभा सकती है! (करुणा भरी मुस्कान के साथ) कैसी अद्भुत घटना? एक ही गम के तीन रूप—तुम बजाओ, मैं रोऊँ और अम्बा हँसे!

# तीसरा श्रंक

9

[राजगृह—चारो ओर पर्वतश्रेणियाँ—पर्वतश्रेणियों के हरे-भरे वृक्षों के ऊपर, जरासंघ के बनाये विशाल प्रस्तर-प्राचीर के धूसर अंश दीख रहे हैं—इस प्राचीर पर जगह-जगह बुजियाँ बनी हैं, जिनपर तीर-कमान लिये सैनिक पहरे दे रहे हैं—

पर्वत-श्रेणियों के बीच बसा राजगृह का विशाल नगर—चौड़ी, सड़कें, ऊँची अट्टालिकाएँ—राजपथ के दोनों ओर तरह-तरह की दूकानें —सरीद-फरोस्त का बाजार गर्म—

नगर के बीच मगध का राजप्रासाद—भव्य, दिव्य, विस्तृत विशाल—प्रासाद की आखिरी मंजिल पर अजातशत्रु का एकान्त कक्ष—जब से वह बौद्ध हुआ है, इसी हिस्से में वह राजकाज के बाद रहता है—यहाँ से गृध्यकूट-शिखर स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जहाँ भगवान बुद्ध राजगृह आने पर ठहरते हैं—

कक्ष के सामने की छत पर वह व्याकुल होकर टहल रहा है—लगभग चालीस साल की उम्म—अंग-अंग की मांसपेशियाँ और पुट्ठे कसे हुए—चेहरे पर चेचक के दाग, जो उसके लाख चेच्टा करने पर भी भयंकरता का आभास दे ही देते हैं—खाली सिर—खुले बाल गर्दन तक लटक रहे हैं—गर्दन से पैर तक पीले रंग का लबादा लटक रहा—

बार-बार उसकी नजर गृध्यकूट की ओर जाती है—फिर गृध्य-कूट से हटते ही उसकी नजर उसके हाथ में रखी, तलहथी के आकार की, हाथीदाँत पर बनी तस्वीर पर जाती है—तस्वीर देखते ही साँस जोर से चलने लगती है- पैर तजी से उठने लगते है—

उसका उपमंत्री, सुनीध, उस समय नीचे से छत पर आता है— यह अजातशत्रु का उपमंत्री ही नहीं, उसका प्रिय सखा भी है—दोनों लॅगोटिया यार, आपस में कोई दुराव नहीं—

सुनीय कुछ देर तक अजातशत्रु की यह भावभंगिमा देखता है, फिर बोलता है——]

सुनीध—यह क्या हो रहा है, सम्प्राट्! एक बार गृध्यकूट को देखना, फिर तलहथी की ओर टकटकी लगाना। किसी ज्योतिषी ने क्या फिर कोई नई भाग्यरेखा बताई है?

अजातशत्रु—(मुड़कर) ओहो, सुनीध! भले आये। नई भाग्य-रेखा नही, यह देखो! (तस्वीर दिखाता है)

सुनीय-यह तो अम्बपाली है!

अजातशत्रु-तुमन कैसे पहचाना?

सुनीय—अगर इत्नी जानकारी न रखूँ, तो सम्प्राट् के मंत्रित्व की जिम्मेवारी कैसे निभा सकूँगा। जिसन हमारे पुराने शत्रु लिच्छिवियों और विदहों पर जादू डाल रखा है, जिसे पाकर सारा वृज्जिसंघ अपनी वशाली को अलका की प्रतिद्वन्दिनी मानने लगा है, उसे मैं न पहचानूँ?

अजातशत्रु—अपूर्व सुन्दरी है यह, सुनीध ! वृज्जियों को इस पर घमंड करने का पूरा हक है।

सुनीध—गंगा के उस पार की भूमि में ही कुछ एसी खूबी मालूम पड़ती है सम्प्राट्! सीता, उर्मीला, अह्त्या, अम्बणली—एक-से-एक रूप-गुणवती नारियाँ वहाँ पैदा होती आई है! स्वयं सम्प्राट् अपनी मातृश्री की याद करें—सम्प्राज्ञी देवी चेल्लना का वह दिव्य रूप, अलौकिक सौन्दयं, अपूर्व तेज.....

[अपनी माँ की इस चर्चा से ही अजातशत्रु व्याकुल हो जाता है— यहाँ इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं कि उसने अपने पिता को कैंद कर लिया था और उसकी माँ, बेटे की इस कूरता पर तड़प-तड़प कर मर गई थी—]

अजातक्षत्र — (बीच ही में रोक कर) बस, बस, तुम फिर भूल कर रहे हो, सुनीथ! मैंने बार-बार मना किया, माता-पिता की याद मुझे

मत दिलाओ। मेरी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। मैं आदमी नहीं, उल्का हूँ—आप-से-आप आसमान से गिरा हूँ—खुद जल रहा हूँ, दूसरों को जलाता हूँ, जलाऊँगा! (दीर्घ उच्छ्वास लेकर घूमने लगता है)

सुनीध-(उसके नजदीक जाकर) क्षमा कीजिए, सम्प्राट्!

अजातशत्रु—मुनीध, मैं तुम्हारी योग्यता का कायल हूँ, तुम्हारे ऐसे सखा पर मुझे नाज है। लेकिन याद रखो, इस गलती का दुह-राना मैं नहीं वर्दास्त कर सकता। समझे?

सुनीध-सम्प्राट् ! (सिर झुकाता है)

अजातशत्रु—(शान्त होकर) अच्छा, नुमसे एक मर्म की बात कहनी है, सुनीध!

सुनीध—कहने की जरूरत नहीं, सम्प्राट। क्या मगधपित को मुखा-कृति की रेखाएँ ही पुकार-पुकार कर उनके मर्म के अन्तर्द्धन्द्व की घोपणा नहीं कर रहीं ? लेकिन—

अजातशत्रु—'लेकिन' क्या ?

मुनीध—धृष्टता के लिए फिर क्षमा चाहते हुए निवेदन यह है सम्प्राट् कि मगधराज के लिए क्या यह शोभनीय है कि उनका दिल ऐसा कच्चा महल हो जो उनके शत्रुओं की एक सुन्दरी के रूप-जादू से घरौंदा-सा भहरा पड़े।

अजातशत्रु— (मुस्कुराते हुए) घरौंदा-सा भहरा पड़े। तुम्हें साव-धान करने का अधिकार है, मुनीध! (अचानक गम्भीर होकर) लेकिन, तुमसे छिपाना क्या है? आजतक में अपने को पहचान नहीं सका। एक अजीब उच्छृंखलता मेरे मन में घर किये हुई है जो रह-रहकर यों उभड़ती है कि..... (अपने दाहिने हाथ से बाँये पंजे को जोर से मरोड़ता है)

सुनीध—बड़ों में मन की यह चंचलता क्या वांछनीय है, सम्राट्? अजातशत्रु—चंचलता? इतना छोटा-सा नाम इसे मत दो, मेरे प्रिय सखा! जिसके वश होकर मेंने पिता से विद्रोह किया, उन्हें बन्दी बनाया, पितृहंता कहलाया, तड़प-तड़प माताजी मरीं, हजारों नर-नारियों की निर्मम हत्या कराई, और आज भी नहीं कह सकता कि मुझसे कब, कहाँ, क्या हो जायगा—उसे तुम सिर्फ चंचलता नहीं कह सकते।

सुनीय—साधारण पुरुषों में जो चंचलता होती है, महान व्यक्तियों में वही उच्छृंखलता के रूप में प्रकट होती है। दोनों का उद्गम एक है; स्रोत एक है; दोनों एक चीज हैं। जो गंगा मगध में आकर इतनी विशाल हो गई है; हिमालय की तलहटी में छोटी निर्झरिणी ही तो थी?

अजातशत्रु—लेकिन मेरे मन में जो है, उसकी सही कल्पना के लिए तुम्हें ऐसा सोचना पडेगा कि मगध की गंगा अपनी पूरी विशालता के साथ हिमालय की तलहटी में प्रखरतम वेग से गिर रही है—विशालता और प्रखरता का वह उद्दाम सम्मिश्रण ही मेरी इस उच्छृखंलता की समता कर सकती है, सुनीध! काश, मेरा हृदय मगध की गंगा की तरह शान्त और समथर हो पाता!

[गृध्यकूट की ओर टकटकी लगाकर देखता, कुछ मन-ही-मन पढ्ता और सिर नवाता है]

सुनीध—ठीक, सम्प्राट्, ठीक। ऐसे मौकों पर भगवान बुद्ध..... अजातशत्रु—(बीच ही में रोककर) भगवान वुद्ध? सुनीध, सोचा था, भगवान बुद्ध की शरण में आने पर इस उच्छृं खलता पर विजय प्राप्त करूँगा। चेष्टाएँ की और सफलता भी मिल रही थी। अपने पर बहुत कुछ काबू कर लिया था। लेकिन इस छोटी-सी तस्वीर ने सारा किया- कराया बंटाढार कर दिया!

सुनीध—इसका प्रतीकार सहज है। मन को कड़ा कीजिए। इस तस्वीर को फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, जला दीजिए। आपसे नहीं होता, तो लाइए इधर। (हाथ बढ़ाता है)।

अजातशत्रु—(मुस्कुराता हुआ) कैसा सहज प्रतीकार!—फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, जला दीजिए! सुनीध! इधर एक सप्ताह से इसी उद्देश्य से इस तस्वीर को निकालता हूँ। मन कड़ा करने के लिए राजवस्त्र को त्याग यह पीला लबादा ओढ़ता हूँ। लेकिन ज्योही तस्वीर हाथ में लेता हूँ, हाथ काँप उठता है। हाथ काँपता है, जोर से मुट्ठी बाँधता हूँ। हृदय डगमगाता है, गृधकूट की ओर देखता हूँ और इन सारे प्रयत्नों के बावजूद इस आठवें दिन भी तस्वीर जहाँ-की-तहाँ है और न जाने मेरे पैर कहाँ-से-कहाँ खिसककर चले गये। सुनीध—यह कोई अच्छी बात नहीं है, सम्प्राट्!

अजातशत्रु—अच्छी बात नहीं है, यह क्या समझाओगे तो समझूँगा। लेकिन अब तो मगध की गंगा गोमुखी का बाँध तोड़कर निकल चुकी। अब कोई ऐरावत उसे रोक नहीं सकता, कोई जहन उसे सोख नहीं सकता। जिस तरह अनेक गलतियाँ हो चुकी, एक गलती और कहूँगा।

सुनीध—लेकिन, सोचिए सम्प्राट्, जो घटनाएँ दुर्भाग्यवश घट चुकीं, उसके बाद कोई वृज्जिनारी अब मगध की पटरानी बनना भी स्वी-कार कर सकती है ?

अजातशत्रु-नारियाँ स्वयं आती नहीं है, लाई जाती है।

मुनीध—जिसका नतीजा हम लंका में देख चुके है। वृज्जियो में ही तो विदेह भी है। उनकी नारियों में एक अलौकिकता है, सम्राट! उनपर जबरदस्ती किया जाना कभी सुफल नहीं लाता। क्या बन्दरों की सेना वन सकती है? क्या समुद्र बॉधा जा सकता है? क्या सोने का महल लाह के ऐसा धधक सकता है? लेकिन एक अलौकिक नारी के चलते ये सब अलौकिक बातें होकर रहीं।

अजातशत्रु—लेकिन अजातशत्रु भी एक अलौकिक पुरुष है, सुनीध !

मुनीय-क्या यह दर्भ की वाणी नहीं है, सम्राट् ?

अजातशत्रु—(गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है—सिर हिलने लगता है) सुनीध, सुनीध तुम बहक जाया करते हो। तुम मेरे सखा हो, किन्तु तुम्हें याद रहना चाहिए कि सम्प्राट् हमेशा ही सम्प्राट् है। और मगध-सम्प्राट् की यह आज्ञा अचल-अटल है कि वैशाली पर हमें विजय-प्राप्ति करनी ही है—अम्बपाली को राजगृह लाना ही है।

सुनीय—सम्प्राट् की आज्ञा हमारे सिर पर है (वह सिर झुका-कर अपनी भिक्त प्रगट करता है) वैशाली पर तो हमें विजय प्राप्त करनी ही है। वृज्जियों ने इधर अजीव धमाचौकड़ी मचा रखी है। अपने संघबल पर उन्हें इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने मिस्तिष्क का संतुलन तक खो दिया है। गंगा पर चलनेवाले हमारे बजड़ों से वे कर वसूलते हैं, उन्हें लूटते हैं। गंगा-पार कर वे हमारे गाँवों और छावनियों पर छापा मारते है। उन्हें रोकने के लिए हमने जो पाटलि-ग्राम बसाया है, उसे ध्वस्त-पस्त किये रहते हैं। वैशाली पर विजय प्राप्त करना तो अनिवार्य है, सम्राट्!

अजातशत्रु—मैंने आज महामंत्री वस्सकार को भगवान बुद्ध के पास इसी काम में सलाह लेने को भेजा है—मैं उनकी प्रतीक्षा में ही हूँ। (गृध्नकूट की ओर नजर उठाता है)

सुनीध महामंत्री तो इसके लिए कब से न तैयारियाँ कर रहे हैं। गंगा किनारे की छावनियों को दुरुस्त किया है, युद्ध-पोतों का पुनःसंगठन किया है, तये अस्त्र-शस्त्र बनवाये हैं, सेना का भी नवीन संगठन किया है, यहाँ तक कि राजधानी के परकोटे की मरम्मत तक को नही छोड़ा है। साम्राज्य का सौभाग्य है कि उसे बस्सकार-से महा-मंत्री मिले हैं।

अजातशत्रु-तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है।

[उसी समय मगध का महामंत्री वस्सकार पहुँचता है—एकदम बूढ़ा—सभी बाल सन-से सुफेद—चेहरे पर झुरियों के साथ कूटनी-तिज्ञता की छाप—आगे के दो दाँत टूटे, जिससे आवाज में विकृति—बुढ़ापे के कारण उसका सिर रह-रह कर हिल उठता है—अजातशत्रु उससे पूछता है—]

अजातरात्रु—क्यों महामंत्रीजी, भगवान ने क्या कहा?

वस्सकार मैने आपसे कहा था न, भगवान बुद्ध को वृज्जियों से स्वाभाविक अनुराग है। और, मैं कहूँ, उनके लिए उनमें पक्षपात भी है!

अजातशत्रु—महामंत्री!

वस्सकार—मगध का महामंत्री अपनी जिम्मेवारी समझते हुए बोलता है, सम्प्राट्! ज्योंही में उनके पास गया और उनसे सम्प्राट् का संदेश कहा, वह आनन्द से पूछने लगे—

"क्यों आनन्द, क्या वृज्जियों की परिषद् बार-बार बैठती और उसमें भरपूर उपस्थिति होती है?

"क्या वृष्णि इकट्ठे जुटते, इकट्ठे उठते और इकट्ठे अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्यों को पूरा करते हैं?

"न्या वृष्णि बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते और न बने हुए नियमों का उच्छेद करते हैं?

"क्या वृज्जि वृद्ध-बुजुर्गो का सम्मान करते और उनकी सुनने लायक बातों को सुनते और मानते हैं?

"क्या वृज्जि अपनी कुमारियों और नारियों पर जोर-जबरदस्ती नहीं करते और उनकी कदर और इज्जत करते हैं?

"क्या वृज्जि अपने चैत्यों, मंदिरों और समाधियों की रक्षा करते हैं? "क्या वृज्जि अईतों और तपस्वियों का आदर-सत्कार करते हैं?

और, इनका उत्तर आनन्द से 'हाँ' में सुनकर वह तमक कर बोल उठते, तो आनन्द, वृष्णियों की उन्नंति ही होगी, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा!"

अजातशत्रु—(उसकी भवों पर बल पड़ जाते हैं, वह तमतमा कर बोलता है) ऐसा? तो महामंत्री, आपने भगवान से क्यों नहीं कह

दिया कि ये वृज्जि चाहे जितने समृद्ध हों, चाहे इनका जितना प्रभाव हो, मै इन्हें उखाड डालूँगा, नष्ट कर दूँगा! जब मगध की गगा गोमुखी से चल चुकी, तो बीच में कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती! (क्रोध में वह घूमने लगता है)

वस्सकार—मगध के सम्प्राट् के अनुकूल ही यह वचन है। लेकिन, क्या मगध के महामत्री का काम साधु-तपस्वियों से शास्त्रार्थ करना ही रह गया है? भगवान को कहने दीजिए, मैने वैशाली-विजय की सारी तैयारियाँ कर रखी है, और उनके कथन से जिस सूत्र का पता चला उसका भी निराकरण कर लेना है।

अजातशत्रु--कौन-सा सूत्र वह है?

वस्सकार—भगवान बुद्ध का कहने का तात्पर्य सिर्फ यह था कि वृष्णियों में कुछ ऐसी एकता और निष्ठा है कि वे जीते नहीं जा सकते। अब में उस एकता को तोड़ूगा, निष्ठा को भ्रष्ट करूँगा। मैंने उसके लिए राह भी सोच ली है!

अजातशत्रु-कौन-सी राह है वह, महामंत्रीर्जः!

वस्सकार—बहुत ही सीधी-सी राह। मैं कल दरबार में वृज्जियों का प्रसंग उठाऊँगा और उनकी बड़ी तारीफ करूँगा। आप इसके लिए मुझे खूब फटकार बतायेंगे। मैं इसके बावजूद, दो दिन बाद, वृज्जियों के पास गुप्तरूप से प्रेमोपहार भेजूँगा। आप उस दूत को पकड़वा लेगे। पकड़कर मुझे राजद्रोही घोषित की जिए, अपमानित की जिए, मेरा सिर गंजा कराइए और मुझे मगध में निष्कामन की सजा दी जिए—बस, आपको सिर्फ इतना ही करना है, बाकी मैं कर लूँगा!

अजातशत्रु—(चिकत होकर) सिर गंजा कराना ! महामंत्री, नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा।

वस्सकार—(हॅसकर) गजे सिर का प्रभाव देश पर कितना बढ़ रहा है, शायद सम्प्राट् ने इसी पर ध्यान नहीं दिया है! और मुझे इस काम में जल्दी करनी है। भगवान बुद्ध के वैशाली जाने के पहले ही मुझे अपना जादू जगाना है—कौन जाने, अपनी स्वाभाविक अनु-रिक्त के कारण भगवान उन्हें हमारी मंशा की खबर न कर दें?

अजातशत्रु-महामंत्रीजी, यह क्या कह रहे है आप?

वस्सकार--सम्राट्, भावुकता और राजधर्म साथ-साथ नहीं चला करते।

२

[वैशाली की अभिषेक-मंगल-पुष्करिणी—इसके पवित्र जल से वृज्जियों का राज्याभिषेक होता, अतः दूसरे के लिए इसके स्पर्श तक की सख्त मुमानियत—चारों ओर सख्त पहरे पड़ रहे—इसके जल में विहार करनेवाले पँछी बाहर न जायँ इसके लिए पानी के ऊपर लोहे का जल में जाल लगा—

इस पुष्करिणो की शोभा का क्या कहना? सरोवर में क्वेत, नील, लाल कमल खिले हुए—कमलों पर भौरों का गुजार—जहाँ-तहाँ जल-पँछी किलोल कर रहे —जहाँ-तहाँ भावुक युवक-युवितयों का नौका-विहार—

सांध्य-भ्रमण के लिए आये वैशाली के नागरिक और नागरिकों का जमघट—कोई टहल रहा है, कोई पक्के घाट के संगमरमर के चबूतरे पर बैठा है, कोई बादलों के साथ डूबते हुए सूरज की आँख-मिचौनी देख रहा है, तो कोई कमलों पर उनकी किरणों का खिल-वाड़ निरख रहा है—कही-कही गपशप भी चल रही है—

एक चबूतरे पर महामंत्री वस्सकार अकेला बैठा है—भिक्षुकों-सा है वेश उसका—सिर के बाल मुॅडे, पीला लबादा तन पर, हाथ में एक सुमरनीं—उसका ध्यान न सरोवर पर है, न अस्ताचलगामी सूरज पर, न बादलों पर—वह टहलनेवाले नागरिकों में से एक-एक को घूरता है—जैसे उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है—बीच बीच में सुमरनों तेजों से घुमाता वह बुदबुदा उठता है—

एक नागरिक को अकेला, सिर नीचा किए, टहलता देखकर वह उसके निकट जाता है—उस नागरिक की कमर से लम्बी तलवार लटक रही है, पीठ पर ढाल है—उसके चेहरे से अभिमान और औद्धत्य टपक पड़ता है—]

वस्सकार—क्यों, आर्य अश्वसेन, आप उदास क्यों दीखते है? अश्वसेन—ओहो, मगध के महामंत्री, नमस्ते।

वस्सकार—नमस्ते आर्य! आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? अश्वसेन—(आश्चर्य से) उदासी? उदासी कहाँ है? यों ही कुछ सोच रहा था। कहिए, आपको वैशाली कैसी पसन्द आ रही है?

वस्सकार—(आनन्द में) वैशाली? त्रिभुवन-सुन्दरी नगरी! क्या कहना है! में इस नगरी का पुराना प्रेमी हूँ और उसी प्रेम का फल...! (बनावटी उदासी लाकर उसाँसे लेता है)

अश्वसेन—(उत्तेजित स्वर में) हाँ, हाँ, उस नर-पिशाच अजात-शत्रु ने इस वैशाली-प्रेम के कारण आप के साथ जो कूर व्यवहार किया है, क्या हम वृज्जि उसे भूल सकते हैं? हम इसका बदला एक दिन उससे चुकाकर रहेंगे।

वस्सकार-आह! वह दिन मुझे देखने को मिलता!

अश्वसेन मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपका अपमान वृज्जिसंघ के हर नागरिक के दिल में काँटे-सा चुभ रहा है। आपको देखकर किस नागरिक के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं धधक उठती? किसकी आँख से खून के आँसू नहीं टपकने लगते? उफ्, उसने आपके सिर के बाल तक मुँड़वा डाले! नरिपशाच!!

वस्सकार—नरिपशाच तो है ही। खैर, उसने बाल मुँड़वा दिये, अच्छा ही किया। मैं भगवान बुद्ध की शरण के समीप तो हो गया। (अपने गंजे सिर पर हाथ फेरता है) अब सिर्फ भिक्षापात्र की कमी है! (ऊपर देखकर कुछ मन्त्र बुदबुदाता है)

अश्वसेन—भिक्षापात्र नहीं शासन-सूत्र! जबतक आपके हाथ में मगध का शासन-सूत्र नहीं आ जाता, हम चैन नहीं लेंगे। खैर, मजे से आप हैं न? कोई कष्ट तो नहीं?

वस्सकार—वैशाली में कष्ट? (कुछ रुककर) लेकिन मै अब सोचने लगा हूँ, वैशाली आकर मैने अच्छा नही किया।

अश्वसेन-ऐसा क्यों मत्रिवर?

वस्सकार—जिसकी पूजा आदमी करे, उससे दूर रहना ही श्रय-स्कर है। दूरत्व हमारी श्रद्धा को मजबूत करता है, निकटता तो उचाट-सी ला देती है। अतिपरिचयादवजा.....

अश्वसेन—तो वैशाली से आपका जी उचट रहा है?

वस्सकार—उचाट हो किहए। यहाँ कुछ चीजें ऐसी देख रहा हूँ, जिससे सोचता हूँ, यहाँ न आना हो ठोक होता। आदमी जिसके साथ हृदय की गहराई से प्रेम करता है, उसमें तिनक-सी भी तृटि देखना पसंद नहीं करता।

अश्वसेन-आपने यहाँ कोई त्रुटि देखी है क्या?

वस्सकार—जाने दोजिए इन बातों को। लकड़ी पर रंदा देने से वह चिकनी होती है, बात पर रंदा देने से वह रुखड़ी ही होती है। आह! कहाँ भगवान बुद्ध के मुँह से वह तारीफ और कहाँ वैशाली के नागरिकों का यह..... (बड़ी लम्बी साँस लेता है और गरदन जोरों से हिलाने लगता है)

अश्वसेन-यह, यह क्या, बोलिए!

वस्सकार मत कहलाइए मुझसे आर्य; जाने दीजिए। आइए, हम-आप भो बैठकर सन्थ्या का यह मनोरम दृश्य देखें, जिस तरह

सब देख रहे हैं। जिन्दगी में बहुत चीजों के भूल जाने में ही कल्याण है, आर्य!

अव्यसेन---नहीं, नहीं आपको कहना पड़ेगा।

वस्सकार—(सिर ऊपर उठाकर) भगवान बुद्ध, तुम्हारी शतशः प्रशंसित नगरी की यह दशा! (अश्वसेन से) कहूँ, आप नाराज तो नही होंगे?

अश्वसेन-आप पर नाराज? यह क्या बोल रहे हैं, मंत्रिवर!

वस्सकार—मुझपर! मेरी तो आप गर्दन भी काट लें; तो मैं सौभाग्य समझूँ। वैशाली के एक नागरिक के हाथ से मृत्यु पाने से बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? आर्य?

अश्वसेन-तो क्या बात है?

वस्सकार—अच्छा सुनिए, लेकिन, फिर प्रार्थना है, नाराज मत होइएगा। इसी शर्त पर मैं कह रहा हूँ। (उँगली से दिखाते हुए) आप उन्हें पहचानते हैं?

अश्वसेन—कौन वह? वह तो वसुबंधु हैं।

वस्सकार-आपसे उनका कोई झगड़ा है?

अश्वसेन—झगड़ा ? वैशाली के नागरिक आपस में नहीं झगड़ते। वस्सकार—कोई खानदानी दुश्मनी?

अञ्चसेन--आप यह क्या कह रहे हैं?

वस्सकार—इसलिए न कहा कि जाने दीजिए, मुझसे मत पूछिए। नहीं नहीं, मुझे वैशाली छोड़ देना चाहिए और किसी अरण्य में जाकर जप-तप करना चाहिए। भगवान बुद्ध! जल्द मुझे अपनी शरण में ले लो। (झट ध्यानमम्न होने का बहाना करता है, फिर किसी अलक्षित शक्ति को नमस्कार करता-सा दीखता है)

अश्वसेन—महामंत्री, आपको यह रहस्योद्घाटन करना हो होगा। वस्सकार—नहीं नहीं, मैं परदेश में हूँ। मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे कहूँ, आप उनसे पूछें, वह फिर मुझसे पूछें। यों बाते बढ़ें, एक विषाक्त वृत्त तैयार हो। अब दुनियाँ की झंझटों में मुझे नहीं पड़ना है—जाने दीजिए इन बातों को।

अश्वसेन—इसमें पूछताछ का कहाँ सवाल उठता है, महामंत्री? वैशाली के नागरिक अपने उन महान अतिथि की बात आँखें मूँदकर मानेंगे, जो उन्हीं के लिए इतनी पीड़ा पा रहे है। आप कहिए।

वस्सकार-तो आप धीरज से मुनें. गुस्सा मत हो । न जाने, वसु-वंधजी को आपसे कोन-सी खान्दानी दृश्मनी या व्यक्तिगत अनवन है!

अञ्च**सेन**—(बीच ही मे बात काटकर) मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मुझसे उनकी किसी तरह की दुश्मनी या अनवन नहीं है।

वस्सकार-तो क्या उनका कहना ठीक है?

अञ्बसेन--वया ?

वस्सकार—भगवान बुद्ध<sup>।</sup> तुम्हीं को साक्षी रखता हूं. मेरी जिह्वा ठीक वे ही कहें, जिन्हें कानों ने सुना है। काश ये वातें झुठी होतीं!

अञ्चलेन—(झुँझलाकर) यह क्या पहेली बुझा रहे है, महामत्री? में बच्चा नही हूँ।

वस्सकार—में कहता हूँ, एक बच्चा भी इसे वर्दास्त नहीं कर सकता। वह भी इसे मुनकर कहनेवालों की ऑवें झपट्टामार-कर निकाल लेना चाहेगा। आदमी अपनी बहादुरी पर लानत गायद बर्दाश्त भी कर ले, परन्तु अपने खान्दान पर....(दांत मे जीभ काटता हे)।

अक्वसेन-बहादुरी पर लानत! खान्दान पर....ऐं (उसकी भवों पर तेवर चढ़ जाने है)

वस्सकार—मैने पहले कहा था, क्रोध मन की जिए, पहले धैर्य से सुनिए। वीर मूनने में धीरज रखते हैं, जल्दी तो बदला लेने में की जाती है! अञ्बसेन-(गुस्मे से) क्या वसुबंध ने मुझे गाली दी है?

वस्सकार-आर्थ अरवसन, में तो इसे गाँकी से भी बुरी चीज सम-झता हुँ। किसी को कायर कह देना, फिर उसकी कायरता को खान्दानी बताना-किसी के मरे हुए बाप-दादों की पगड़ी उछालना, राम. राम!

अश्वसेन—(उत्तेजना में तलवार खोच लेता है) बोलिए, मंत्रिवर, उसने क्या कहा? आज यह तलवार उसके सिर पर नाचेगी।

वस्सकार-आह! इसी तलवार पर तो बात चली। कल उनसे मेरी बातें हो रही थी। मैंने आपकी चर्चा की-कहा, तीर तो सभी चला सकते हैं, लेकिन तलवार के हाथ में अश्वसेनजी का मकाबला कोई नहीं कर सकता।

अक्बसेन—(फल, से) आपने सही कहा, महामंत्री । वृज्जिसंघ में मेरी तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

बस्सकार-मैंने लुद देखा है-विजयोत्सव के दिन आपके हाथ के जो करतब देखे, क्या उन्हें कभी भूल सकता हैं। लेकिन, देखिए, वसूबंधुजी की हिमाकत। आपकी तारीफ मेरे मुँह से सुनते ही चिल्ला पड़े. . . . .

अञ्चसेन--जल्दी कहिए, वह क्या बोला-(तलवार हिलाता है) वस्सकार—(ऊपर देखते) भगवान बुद्ध, मुझसे सच ही कह-लाना। (अश्वसेन से) वह चिल्लाकर बोले, अश्वसेन तलवार क्या चलायगा, वह तो कायर है! वही क्या, उसकी सात पुश्त... (रुककर) माफ कीजिए, कहते मुझे शर्म आती है, गुस्से से मेरा बूढा शरीर भी काँप उठता है। (शरीर कँपाने लगता है)

अश्वसेन—काफी है महामंत्री, अब वह देखे कि मै बहादुर हूँ या कायर; और स्वर्ग में जाकर मेरे बाप-दादों से भी आजमाइश कर ले!

[अश्वसेन तलवार घुमाते उस ओर दौड़नेजा रहा है कि वह उसे रोकने की बनावटी चेष्टा में कहता है—]

वस्सकार—सुनिए, सुनिए ! अक्वसेन—नही नही, मै सुन नहीं सकता ! उसने मेरे खान्दान.... वस्सकार--आपका सोचना ठीक है, कोई भी योग्य संतान अपने खान्दान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती! जो बर्दाश्त करे, वह इन्सान नहीं है। लेकिन सुनिए...

अञ्बसेन---नही, नही---

विह वसुबंधु की ओर तेजी से दौड पड़ता है—वसुबंधु प्राकृतिक दृश्यों के देखने में तल्लीन है—उसके पास जाते ही वह बोल उठता है—'उठो, सँभालो, तलवार निकालो'—अकारण अपनी मानसिक आनन्द प्राप्ति में बाधा पड़ते देख वस्तबंधु भी कुछ क्रोध में आ जाता है, कहता है---

वसुबंध-यह तुम क्या बक रहे हो?

अश्वसेन—बक रहा हूँ ? उलटे कहते हो, बक रहा हूँ ! (गरजकर) सॅभलो, तलवार निकालो ! (तलवार उसके सिर पर उठाता है) वंसुबंधु-क्या पागल हो गये हो?

अञ्चसेन-मै पागल! पागल! हूँ, तो लो-सॅभलो, एक...-दो. . . तीन. . .

[वह तलवार चलाता है—वसुबंघु हाथ उठाकर तलवार रोकना चाहता है—तलवार लगते ही उसका हाथ कटकर दो टूक हो जाता है—हाथ को काट उसकी खोपड़ी पर तलवार गिरती है। एक चीख के साथ वह जमीन पर गिर जाता है—खून का फव्वारा चलने लगता है---

उसके गिरते ही, वस्सकार, जो अलग खड़ा तमाशा देख रहा था, वहाँ से गायब हो जाता है—चीख सुन नागरिक उधर दौड़ते हैं और अश्वसेन को पकड़ लेते हैं—थोडी देर हलचल रहती है—फिर घायल वसुबंधु और अपराधी अश्वसेन को लेकर लोग संघागार की ओर रवाना हो जाते हैं—सरोवर के घाटो पर सन्नाटा छा जाता है—

झुटपुटे के अन्धकार में अम्बपाली दिखाई पड़ती है—उसके परि-धान में सादगी है—जूड़े पर, हाथों में कुछ फूल के गहने—गले में फूल की हल्की माला—उसके पीछे चयनिका है—अम्बपाली चबूतरे पर बैठकर, उदास मुद्रा में कहती—]

अम्बपाली—वैशाली के अच्छे दिन नहीं दीखते, चयनिके! आज जो कुछ हुआ, वह हमारे लिए खतरे की घंटी है।

चयनिका—हाँ, भद्रे, वैशाली में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। अम्बपाली—मुझे तो इस घटना के पीछे किसी के अदृश्य हाथ दिखाई पड़ते हैं। वैशाली के नागरिक अपनी तलवार अपने भाइयों के सिर पर चलायें, यह महान आश्चर्य की बात है!

[उसी समय वृष्णिसंघ के महामात्य चेतक दिखाई पड़ते हैं—गोरे रंग के, लम्बे वृद्ध पुरुष—सुफेद दाढ़ी, सिर से सुफेद बालों की लटें कंघे तक लटक रहीं—कंघे से घुटने तक एक सुफेद लबादा— चिन्ता से ओतप्रोत है उनका चेहरा—वह अम्बपाली की बातें सुन रहे थे—प्रकट होकर कहते हैं—

महा० चेतक-आपका कहना बिल्कुल सही है, आर्ये!

अम्बपाली—(ससम्भ्रम खड़ी होती हुई) महामात्य, आज यह क्या हो गया?

महा॰ चेतक—यह आज नहीं हुआ है, इसके लिए कुछ दिनों से क्षेत्र तैयार किया जा रहा था, देवि।

अम्बपाली-कुछ दिनो से?

महा० चेतक—हाँ, देवि! वैशाली के जीवन-सरोवर में एक गंदी मछली घुस आई है, हमारे नागरिकों के सम्मिलित परिवार की टोकरी में एक सड़ी नारंगी आ गई है—पानी जहरीला बन रहा है, एक-एक नारंगी सड़ती जा रही है!

अम्बपाली—उस मछली को निकाल डालिए, उस नारंगी को फेंक दीजिए—आप हमारे महामात्य हैं; आपको सब अधिकार है। महा० चेतक—यही गणतंत्र की दुर्बलता है। आप जानते हुए भी तब तक कुछ नहीं कर सकते, जबतक बहुमत को आप पक्ष में न

कर लीजिए। और जो बुरे हैं, वे भले से कहीं ज्यादा काइयाँ होते हैं न।

अम्बपाली-यह अजीव बात।

महा॰ चेतक हाँ, अजीब बात होने पर भी यथार्थ बात यही है। (कुछ ठहरकर, बड़ी ही गम्भीरता से) मेरा माथा तो उसी दिन ठनका, जिस दिन सुना कि मगध के महामंत्री वैशाली का पक्ष लेने के लिए निकाल दिये गये हैं और वह वैशाली आ रहे हैं। मंत्री का पद कोई दरबान का पद नहीं है कि आप जिसे आज रखें, कल निकाल दे सकें। योग्यता की सर्वश्रेष्ठता और भिक्त की पराकाष्ठा ही किसी को उस महान पद पर पहुँचा सकती है और वहाँ पहुँचकर आदमी राज्य की इतनी गुप्त बातें जान जाता है कि यदि ऐसा मौका आ गया तो उस पद से हटाने के बाद उसे दुश्मन के घर में जाने का मौका तो दिया ही नहीं जा सकता है। दंडित मंत्री का स्थान फाँसी का तख्ताहोगा या कैदखाने की कालकोठरी—देशनिष्का-सन की गलती तो की ही नहीं जा सकती!

अम्बपाली—(आश्चर्य में) तो आपको शंका है, मगध के महा-मंत्री का इसमें हाथ है?

महा०चेतक—शंका नहीं, निश्चय है। जब वह वैशाली आये, हमारे नागरिकों के आनन्द की सीमा न रही। परमहितैषी, हार्दिक मित्र मानकर उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। लोगों में आनन्द का ऐसा ज्वार आया था कि वे बुद्धि की बात सुन नहीं सकते थे। मैंने इसमें खतरा देखा, उनके पीछे गुप्तचर रखा। गुप्तचर ने जो खबरें दी हैं, उनका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी आज हमें मिल गया।

अम्बपाली--(आश्चर्य में आँखें फाड़ती) अरे!

महा० चेतक—हाँ, बड़ी चालाकी से उन्होंने जाल बिछाया है। मान लीजिए, दो नागरिक बड़े दोस्त हैं, आपस में घुल-घुलकर बातें कर रहे हैं। उसी समय उनम से एक को वह अलग बुलायेंग, यह कहकर कि एक जरूरी बात दिरयाफ्त करनी है। और उसे बुलाकर महज मामूली बात पूछेंगे—"क्योंजी, लोग खेत जोतते हैं?" 'आज आपने दाल कौन-सी खाई?" 'आप कितने माई है?' आदि। लेकिन ये बातें भी इस संजीदगी से करेंगे कि उसका साथी सोचेगा, महामंत्री से कुछ गहरी, महत्त्वपूर्ण बातें हो रही हैं। उसके मन में सेन्देह पैदा होगा। और जब उसका साथी पहुँच कर यह कहेगा कि मगध

के महामंत्री ने सिर्फ ये मामूली बातें की है, उसका सन्देह पक्का हो जायगा—दोनों का दिल टूटेगा, मैत्री वैर में परिणत हो जायगी!

अम्बपाली—(काँपती हुई) चालाकी की हद है!

महा० चेतक—यही नहीं, धनी-गरीब, ऊँच-नीच, वीर-कायर आदि तरह-तरह के भेदभाव के सवाल उठाकर वह हमारी एकता को छिन्न-भिन्न करने पर तुले हुए हैं। इस हत्याकाण्ड के ठीक पहले आर्य अश्व-सेन से उनकी बातें हो रही थी—जरूर, उन्ही के उकसाने से यह कांड हुआ है!

अम्बपाली—और, देखने में कितने साधु लगते हैं, हमेशा बुद्ध भग-वान का नाम लेते है।

महा॰ चेतक—ऐसे लोगों का साधुपन उनकी ढाल होती है, और भगवान का नाम उनकी तलवार! सीधा शिकार सिर्फ शेर करता है, और सभी जानवर, जिनका आदमी सिरताज है, हमेशा आड़ लेकर निशाना लेते हैं, भद्रे!

अम्बपाली--महामात्य, संघ का भार आपके सिर है। ऐसे आदिमयों से संघ को बचाना आपका कर्त्तव्य है। आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करा लेते?

महा० चेतक अगर आज में इन्हें गिरफ्तार कराऊँ, वृष्णिसंघ में हलचल मच जायगी। यह शहीद बन जायँगे। इनका पक्ष और विपक्ष लेकर आन्दोलन खड़ा होगा। और इसके बाद अजातशत्रु जरूर हमारे देश पर चढ़ दीड़ेगा। मुझे जो खबर मिली है, वह इसके लिए तैयारियाँ भी कर रहा है।

अम्बपाली— (आश्चर्य में) क्या वह वैशाली पर चढ़ाई करनेवाला है।
महा॰ चेतक—मुझे खबर तो यहाँ तक मिली है कि उसने इसके
लिए पाटलिग्राम के निकट सेनाएँ इकठ्ठी कर रखी हैं, गंगा पार करने
कैं लिए बेड़े तैयार कर लिये हैं और अब सिर्फ उपयुक्त समय की
प्रतीक्षा में है।

अम्बपाली—आह ! देवपुरी वैशाली ! इस पर राक्षस का शासन होगा ? इसे बचाइए, महामात्य ! (व्याकुल-सी हो जाती है)

महा० चेतक में इसके लिए सयत्न हूँ; पर आपकी जिम्मेवारी भी इस बारे में कम नहीं है, आर्ये! जो काम अधिकार से नहीं किया जा सकता, वह प्रेम से आसानी से कराया जा सकता है। आपके पास नौजवानों का दिन-रात प्रवेश है। आप उनकी ओर ध्यान दीजिए। नीति से कला का असर ज्यादा होता है। और, वह कला व्यर्थ है,

जो मातृभूमि के, संकट-काल में, काम न आये। आप अपनी कला का उपयोग इस काम में करें। अगर नौजवानों का हृदय ठीक रहे, उनमें पारस्परिक एकता और प्रेम हो, उनमें आदर्श पर उत्सर्ग होने की भावना बनी रहे, तो फिर उस देश या जनपद को कोई भी पराजित नहीं कर सकता।

अम्बपाली—आपने सही कहा, महामात्य! आपकी आज्ञा सिर-आँखों पर। कुछ दिनों से मैं व्याकुल-सी थी—मेरा यह सौन्दर्य, यह कला, क्या सिर्फ मनोरंजन की चीज है? तुच्छ मनोरंजन!!...

महा० चेतक—मनोरंजन तुच्छ चीज नहीं है, भद्रे! मनोरंजन जिन्दगी की एक अहम जरूरत है। जहाँ मनोरंजन नहीं, वहाँ जीवन नहीं। आपके द्वारा वैशाली की तरुण पीढ़ीं जीवन पाती रहीं है—जिन्दा-दिली हीं जिन्दगीं है, भद्रे! लेकिन हर चीज के उपयोग पर सामयिकता की छाप होनी चाहिये। आग रोशनी देती है, जलाती भी है। कला सुलाती है, तो जगाती भी है। अपने नागरिक जीवन के गोरखधंधों से परीशान नागरिकों को आजतक आपने नृत्य और संगीत की मधुर नींद दी—क्षीण शक्ति के पुनः संचय के लिए मौका दिया। लेकिन, आज सतत जाग्रत रहने का समय है। आज उसी कला को जागरण का शंखनाद करने दींजिए।

अम्बपाली—(गर्व-मिश्रित स्वर में) ऐसा ही होगा, महामात्य! अम्बपाली सिद्ध कर देगी, वह गौरी ही नहीं, दुर्गा भी है। वह सोहनी ही नहीं, भैरवी भी सुना सकती है।

महा॰ चेतक—(आशीर्वादात्मक ढंग से हाथ उठाते) तथास्तु!

#### 3

[वैशाली का संघागार और उसके सामने का विस्तृत मैदान— संघागार के गुम्बदों से शंख और भेरी की ध्विन हो रही है—

अजातशत्रु की सेना वैशाली पर चढ़ाई करने को आ रही है, उसीका सामना करने के लिए नागरिकों का यह अह्वान किया जा रहा है—

इस ध्विन को सुनकर धीरे-धीरे नागरिक मैदान में आते है—लेकिन इनमें उत्साह का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता—न जयनाद है, न भुजाओं की उछाल—एक-दूसरे को यों देख रहे हैं जैसे पुराना बैर चुकाने का मौका मिला हो—एकाघ जगह उत्साह की तरंग देखी भी गई, एकाघ बार जयनाद भी हुआ, तो वह निराशा के गहरे गर्त में तुरंत विलीन हो गया—

संघ के महामात्य चेतक संघागार से निकलकर सभामंच पर आते हैं और नागरिकों को देखते हैं—देखते ही उनका चेहरा उतर आता है—भर्राई आवाज में नागरिको को संबोधित करते हैं—]

महा० चेतक—नागरिको, क्या आपको मालूम है, यह शंख क्यों फूँका गया है? यह भेरी क्यों बजाई गई है? हमारे वृज्जिसंघ के पुराने शत्रु अजातशत्रु ने हमपर चढ़ाई की है।

एक नागरिक—क्यो आजतशत्रु हम पर चढ़ाई करेगा? दूसरा नागरिक—चढ़ाई की है, तो उससे हमारा क्या? तीसरा नागरिक—क्या हमारी तरफ से उसे छेड़ा गया है?

महा० चेतक—वस, बस, नागरिको! मैं आज का समाँ देखकर ही दंग हूँ। यही वैशाली है, यही संघागार और उसका मैदान है। शंखनाद होते ही वैशाली के घरों में कोई भी नौजवान नही रहता था। सभी अस्त्र-शस्त्र से मुसज्जित यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। तीसरी बार भेरी बजते-न-बजते इस विस्तृत मैदान में तिल घरने की जगह नहीं रह जाती थी। नागरिकों के जयनाद, शस्त्रों की झनझन, घोड़ों की हींस और हाथियों के चिग्घाड़ से आसमान गूँज उठता था। सब कहते थे, संघ पर क्या संकट आया? सब पूछते थे, संघ का कौन दुश्मन है?—हम उसका शमन करेंगे, हम उसकी आँख निकाल लेंगे। और आज बही वैशाली—आह वैशाली! (उनका गला भर आता है)

एक नागरिक—लेकिन हमें पूछने का हक है ?

दूसरा नागरिक—हमें युद्ध का औचित्य तो मालूम होना चाहिए।

तीसरा नागरिक—हिंसा माननीय कर्तव्य नहीं, यह राक्षसी वृत्ति है।

[ऐसे सवालों को सुनकर कुछ नागरिक, जिनमें जोश और उत्साह
था, लेकिन उमाड़ा न था, तमतमाकर खड़े होते हैं—लेकिन, उन्हें
बोलने के पहले ही महामात्य चेतक हाथ के इशारे से रोक देते हैं और
शान्त भाव से कहते हैं—]

महा॰ चेतक—नागरिको, गणतंत्र के मानी ही यह है कि हर नागरिक राज्य के कामों में अपने को हिस्सेदार समझे—अपनी जिम्मे-वारी निभाये, संघ के पदाधिकारियों से जिम्मेवारी वसूल करे। किन्तु आज तो अजीब सवाल पूछे जा रहे हैं। संघ ने युद्ध नहीं छेड़ा है कि आप उससे औंचित्य का उत्तर माँगें। युद्ध का औंचित्य पूछना है, तो आप अजातशत्रु से पूछें—इसीलिए तो संघ ने आपका आह्वान किया है। लेकित याद रखिए, चढ़ाई करनेवाले दुश्मन से आप जबान से नही पूछ सकते, ऐसी जबानों को वह तराश लेगा। आक्रमणकारी एक ही जबान समझता है, वह है प्रत्याक्रमण भें उठाई गई तल-. वार की झनझन या चलाये गये तीर की सनसन की।

[महामात्य के इस कथन पर उत्साही दल में और जोश आ जाता है, उनमें से नागरिक उठकर कहने लगते है—]

एक नागरिक—हम तलवार की जबान से ही उसे समझायेंगे। दूसरा नागरिक—हम उसे उसकी गुस्ताखी का मजा चखायेंगे। तीसरा नागरिक—बोलो, वृज्जिसंघ की जय, गणतंत्र की जय, वैशाली की जय!

[जयजयकार करनेवालों की संख्या बढ़ती जाती है—चारों ओर हलचल और सरगर्मी दिखाई पड़ती है—जिस नागरिक ने पहले विरोध की आवाज उठाई थी, वह आगे बढ़ता, सभामंच के निकट जाता और नागरिकों को मुना कर कहता है—]

पहला नागरिक—महामात्य, क्या मुझे नागरिकों को सम्बोधित करने की आज्ञा मिल सकती है?

महा० चेतक—निश्चय हो! संघ ने सब नागरिकों को बोलने-चलने का समान अधिकार दे रखा है। बोलिए—

पहला नागरिक—नागरिक भाइयो, हमें अपने गण पर नाज है, अपने संघ पर नाज है। अपनी प्यारी वैशाली और प्यारे वृज्जिसंघ पर आये संकट को टालने के लिए जो योग न दे, उसकी जिन्दगी पर लानत! (कुछ नागरिक उत्साह में 'वृज्जिसंघ की जय' चिल्लाते हैं—वह तमककर कहता है) ठहरिए, अधीर मत होइए, बुद्धि से काम लीजिए। अगर वृज्जिसघ और वैशाली प्यारी चीज है, तो आदमी की जान भी कम कीमती नहीं। आदमी की जान ससार में सबसे कीमती चीज है—सबसे प्यारी। इसीलिए हम दूसरे की जान लेने और जान देने के पहले थोड़ा सोच लें।

एक नागरिक तुम कायर हो!

पहला नागरिक—महाभात्य, गालियों को रोकिए; किसी को हक नहीं कि वह दूसरे को कायर कहे—

[चारों ओर उत्तेजना का वातावरण—महामात्य हाथ के इशारे से उन्हें शात करते—]

महा०चेतक—नागरिको, आप धैर्य न खोयें। इन्हें पूरी बात कहने दीजिए। (पहले नागरिक से) आप जारी रखें—

पहला नागरिक—मैं कह रहा था, जो काम हम करने जा रहे हैं, उस पर जरा गौर में मोच लें। हम अपने गण पर, अपने सघ पर, अपनी वैशाली पर अपने को बिलदान करने जा रहे हैं। वैशाली या वृज्जिसंघ क्या है, अगर वह एक आदर्श का प्रतीक नहीं हो। इस आदर्श के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या-क्या नहीं किया? उमी आदर्श को देखकर भगवान बुद्ध ने हमें देवता कहा था। लेकिन, वह आदर्श कोज कहाँ है? हम उस उज्जवल आदर्श को खोकर जमीन पर ढकेले गये देवता-ऐसे हो गये हैं। हमारे नागरिक एक-दूसरे की निन्दा करते है, एक दूसरे से मर्म छिपाते है, एक-दूसरे की बुराई चाहते है, एक को कायर कहते हैं—भिखमंगा वताते हैं—

(कई ओर से आवाजें आती है)—'यह झूठी बात है', बिल्कुल झूठ', 'नही-नहीं, सहीं बात', 'उस दिन तुमने मुझे भिखमंगा बताया', 'तुमने मुझे कायर कहा', 'वीर लड़े, हम कायर क्यों लड़ें?' 'भिखमंगे क्यों लड़ें, जिन्हे धन बचाना है, लड़ें, तुम्हारी जबान कट जाय', 'तुम्हारी जिन्दगी पर लानत।'

महा॰ चेतक—(ऊँची आवाज में) शांत नागरिको, शात! (पहले नागरिक से) आपकोजो कुछ कहना है, शीघ्र कहिए—

पहला नागरिक—भाइयो, में इस नाजुक मौके पर अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ एक बात कहूँगा। एक तरफ तो यह हालत है, दूसरी ओर दुश्मन को देखें। आप जानते हैं, मगध-सम्प्राट् अजातशत्रु अब पुराना अजातशत्रु नहीं रह गया है। अब वह भग-वान बुद्ध का अनुयायी है। दिन-रात गृधकूट की ओर उसका ध्यान लगा रहता है। वह आधा भिक्षु बन चुका है। मगध के आधे खून ने उससे ऊधम कराये, अब हमारा रक्त उसपर हाबी है। उसके शरीर में जो वृज्जिरक्त है, वह उसे सुकर्म पर ले जा रहा है। फिर वह हमपर क्यों चढ़ाई करेगा? अगर की है, तो जरूर हमलोगों ने कुछ उत्तेजना दी है, उसे तंग किया है, लाचार किया है। इसलिए, हमें उसके खिलाफ फौज न भेजकर समझौते के लिए दूत भेजना चाहिए, उससे सुलह कर लेना चाहिए—(बोलकर हट जाता है)

एक नागरिक—बहुत ठीक, हम हिंसा से भी बच जायँगे।

दूसरा नागरिक—तुम दोनों कायर हो, जनद्रोही, गणद्रोही, देशद्रोही!

[फिर नागरिकों में आपस का तू-तू-मै-मैं मच जाती है—हल्लागुल्ला मच जाता है—महामात्य बार-बार उन्हें शांत करने की कोशिश
कर रहे हैं।

[अचानक लोग अम्बपाली को देखते है—अजीब है वेश उसका— शरीर पर जिरह-बख्तर—सिर के लहराते बाल के ऊपर शिरस्त्राण— पीठ पर ढाल, कमर में तलवार लटक रही—एक हाथ में बर्छा, जिसकी फली के नीचे वैशाली का झंडा लहरा रहा—

उसे इस रूप में देखते ही सब आश्चर्य चिकत रह जाते है—आपस का विवाद रक जाता है, सब चुप हो जाते है—इस जमाव को वह आँख चुमाकर देखती है, फिर महामात्य की आज्ञा ले, ओजस्वी शब्दो में बोलती है—]

अम्बपाली—वृज्जिसंघ के नागरिकां, वैशाली के सपूतो! मेरे इस रूप को देखकर आप चिकत हो रहे हैं। नारी का यह रूप नहीं, राजनर्तकी के भी अनुरूप नहीं! आपका चिकत होना उचित ही है। लेकिन, आप सोचिए तो कि मुझे यह रूप क्यों घारण करना पड़ा है? क्यों उन हाथों में आज तलवार है, जिनमे कल तक वीणा थी? क्यों उस मस्तक पर शिरस्त्राण है, जिसपर फूलों के गुच्छे लटकते थे? जिस कक्ष:स्थल पर कल तक पारिजात की मालाएँ होती थी, उसपर आज यह जिरह-बस्तर देखकर आप चिकत न हो, यही आश्चर्य है। किन्तु, आप सोचिए तो, ऐसा क्यों हुआ?

[वह चुप हो जाती है—चारों तरफ सन्नाटा है—सब एक-दूसरे का मुँह देखते है—अम्बपाली फिर बोलती है—]

नागरिको, आप नहीं बोल रहे हैं। आप शायद नहीं सोच पा रहे हैं? या आप अपने पर शर्मिन्दा हो रहे हैं? हाँ, यह शर्म की बात है, लज्जा की बात है कि जब दुश्मन हमारे द्वार पर पहुँच चुका है, जब उसकी तलवार हमारों गर्दन छू रही है, उसके तीर हमारी छाती में घुसने को हैं, हम यहाँ विवाद कर रहे हैं कि हम युद्ध करें या नहीं करें, लड़ाई अच्छी चीज है या बुरी, इसमें हिसा है या अहिसा? हम कितने पितत हो चले हे और हमारा दुश्मन कितना भला है, इसकी नाप-तौल भी हम आज ही कर लेना चाहते हैं। कैसी आत्मवंचना! आत्महत्या का कैसा सुन्दर प्रयत्न!! कहा जाता है, अजातशत्र आधा भिक्षु हो चुका है? क्या भिक्षुओं की सेना तलवार लेकर चलती है? गांवों को जलाती है? फसलों को रौदती है और आदमी के खून से जमीन को सींचती है?

[लोगों में सनसनी छा जाती है—चेहरों पर गुस्से की झलक स्पष्ट हो जाती है—बाहे फड़कने लगती हैं—लोगों की इस परिवर्तित

भावना को देख जँसे गरम लोहे पर हथौड़े की चोट देती अम्बपाली ओजस्वी शब्दों में कहती है——]

यह भी कहा गया है कि अब उसपर वृज्जियों का रक्त हाबी है। नागरिको, जिस दिन अजातशत्रु ने—जिसकी कोख से पैदा हुआ, जिसके दूध पर वह पला, उस वृज्जिकुमारी महारानी चेल्लना को तड़प-तड़पकर मरने को लाचार किया, उसी दिन उसके शरीर का वृज्जिरक्त सूख चुका! पितृहन्ता, मातृहन्ता के शरीर में भी जो वृज्जिरक्त का प्रवाह देखते हैं, क्या वे वृज्जियों के रक्त का अपमान नहीं कर रहे हैं? वृज्जियों का रक्त देवरक्त है, वह राक्षस के शरीर में बह नहीं सकता!

नागरिकों की आवाजें—अजातशतृ राक्षस है! वह पितृहंता है। हम उसे सबक सिखायेगे। हम महारानी चेल्लना का बदला चुकायेंगे। आदि-आदि।

महा॰ चेतक--शात! शांत! देवि, आप अपनी बात कहें।--

अम्बर्गाली—फिर यह कहा गया है, हमने आदर्श स्नो दिया! जरूर स्नो दिया—जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। हममें यह नैतिक पतन! लेकिन, सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? कुछ दिन पहले तो यह बात नहीं थी। इन कुछ दिनों में ही यह कीन-सा जादू हो गया! कोन-सा जादू हुआ, किसने यह जादू किया? जिसने भाई के दिल में घुसकर भाई का प्रेम वहाँ से हटाया, जिसने उस दिन अभिषेक-मंगल-पुष्करिणी को खून से अपवित्र करवाया, वह कौन जादू है, वह कौन-सा जादूगर है? (जिसने विरोध में भाषण किया, उसकी ओर लक्ष्य करती) बोलिए, इस संघागार के सामने, हिम्मत हो तो उसका नाम बताइए यह जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लेते है?

[सब नागरिक उस विरोधी नागरिक की ओर देखने लगते है— जिन लोगों ने उसके सुर-में-सुर मिलाया था, उनके सिर नीचे होने लगते हैं—खामोशी देख महामात्य बोलते हैं—]

महा॰ चेतक—आर्ये, जादूगर चला गया, अब सिर्फ उसका जादू रह गया है, जो हमारे कुछ भोले नागरिकों के सिर चढकर बोल रहा है!

नागरिकों की आवाजें—'वह कौन था?'—'यह क्या बात है?'— 'उसका नाम बताइये।,—'हम उसे मजा चलायेंगे!' आदि-आदि। अम्बपाली—मजा चलायेंगे, तो चलिए, रण-भूमि में। वह रण-भूमि में हो आपको मिलेगा। लेकिन, अब उसके हाथ में पोथी नहीं होगी, तलवार लेकर वह आपके सामने खड़ा होगा। उसने पीला कपड़ा फेंक दिया होगा, जिरह-बख्तर पहन लिया होगा उसने। उसके गंजे सिर के पोपले मुँह से मंत्र की बुदबुदाहट नहीं, अब आप राक्षसी चीत्कार सुनेंगे—

नागरिकों की आवार्जे—'आप वस्सकार की बात कह रही हैं?'
—'क्या उसी दुष्ट की यह करामत है?'—'उफ् मक्कार!'—'उफ्
दगाबाज!' आदि-आदि।

अम्बपाली—हाँ, उसी दुप्ट की। देख लीजिए, वह आज आपके बीच नहीं। (चारों ओर नजर दौड़ाती है—और लोग भी देखते हैं) क्यों रहे? उसने अपना काम किया और चलता बना। फसल बो चुका, अब गया है हाँसिया लाने—हम फसल, उसकी हाँसिया—हमारी गर्दन, उसकी तलवार—

(चारों ओर से आवाजें आती है—'हम ऐसा नहीं होने देंगे'—'हम वैशाली पर अपने को बिलदान कर देंगे' आदि, फिर 'वृष्णिसंघ की जय', 'वैशाली की जय', 'अम्बपाली की जय', की ध्वनि-प्रतिध्वनि होने लगती है—लोगों की उंमग देख अम्बपाली कहती है—)

—नागरिको, ठीक, वैशाली की जय, वृज्जिसंघ की जय! ये जय-निनाद हमारे हार्दिक उल्लास और मानसिक निर्णय के सूचक हैं, इस-लिए वांछनीय हैं, वंदनीय हैं। लेकिन, याद रिखए, जब दुश्मन हमारे सामने है, जब 'हम या वे' के फैसले का वक्त पहुँचा है, तो सिर्फ हार्दिक उल्लास या मानसिक निर्णय उपयुक्त नहीं होता। उस उल्लास और निर्णय को कार्यरूप देने पर ही उनकी सार्थकता और हमारी सफलता निर्भर करती है! कार्यशक्ति से हीन जयनाद आत्म-प्रवंचना है—इसलिए चलिए रणभूमि की ओर, बिढ़ए जयभूमि की की ओर। आइए, मैं आपके मस्तक पर विजय-तिलक लगाऊँ। (मडकर) चयनिके, रोली-चंदन की थाल ला—

[नागरिको का ठट्ट उसकी ओर बढ़ता है—सबके सिर पर वह रोली-चंदन लगाती जाती है—उधर संघागार के मुँड़ेरे से वीरवाणी में वृज्जियों का राष्ट्रगीत गाया जा रहा है—]

> जन-गण की जय हो, गण-जन की जय हो, हिमगिरि-शृंग-सदृश सिर उन्नत, गंग-तरंग-सदृश मन निर्मल,

हम निर्मल, निर्भय, हम उन्नत, गितमय, पावन है आदर्श हमारे, जीवन गितमय हो, जन-गण की जय हो, गण-जन की जय हो, जन-गण की जय हो, गण-जन की जय हो, हम स्वाधीन, स्वतंत्र रहेगे, हम न किसी की धौस सहेंगे, हम अजेय, अनिवार, हम रिपु-हित संहार, विजय हमारी ओर, शत्रु की ओर प्रलय लय हो, जन-गण की जय हो, गण-जन की जय हो!

#### ४

[युद्धभूमि का एक अंचल—यहाँ से युद्धभूमि में होनेवाला कोला-हल, जयनाद, चीख-पुकार आदि के शब्द सुनाई पड़ते हैं—युद्धभूमि की एक झलक भी यहाँ से दीख पड़ती है—

घोड़े पर अम्बपाली आती है—वही वीर वेश—चेहरे पर पसीने की बूँदें, गर्दगुबार के दाग—शरीर पर खून के छींटे—घोड़े को खडाकर युद्धभूमि की ओर देखती है—

दुसरी ओर से एक और घोड़ा आता है—उसपर वैशाली के महा-मात्य चेतक हैं—बुढ़ापे ने मानों वीरता का बाना पहन रखा है— अम्बपाली को देखते ही अपना घोड़ा खड़ा कर देते और कहते हैं—]

महा॰चेतक—आर्ये सर्वनाश! वृज्जिसंघ की स्वातंत्र्य-पताका गिर गई। (उनका गला भर आता है)

अम्बपाली-(सारचर्य) यह क्या हुआ महामात्य?

महा॰ चेतक—हुआ वहीं जो होना था। हमने अपने फटे कपड़े को सीने की कोशिश की—ऊपर से वह सिला भी दीखता था; लेकिन एक तनाव ने ही उसके तार-तार उधेड़ दिये। जमीन की दरार भरती है, राष्ट्र की दरार तुरत नहीं भरती आर्थे! अजातशत्रु की सेना नगर में घुस गई! अम्बपाली—ऐं, नगर में घुस गई? (महामात्य के चेहरे को एकटक देखती है)

महा॰ चेतक—हाँ, घुस गई! अभी खबर मिली है, वह उत्तर-से नगर में घुसी आ रही है। दो दीवारो पार कर चुकी, तीसरी कर रही होगी!

अम्बपाली—(आश्चर्य की अधिकता में चिल्ला पड़ती है) उत्तर द्वार से?

महा॰चेतक—यही तो तमाशा है, आर्ये! दक्षिण से आनेवाली सेना उत्तर-द्वार से प्रवेश कर रही है।

अम्बपाली-आह! हमें घोखा हुआ!

महा॰चेतक—बिना विभीषण के सोने की लंका नहीं जल सकती थीं, भद्रे! त्रेता की गलती फिर दुहराई गई और न जाने कितनी बार कहाँ-कहाँ दुहराई जायगी।

अम्बपाली—(अपना सारा साहस समेटकर) महामात्य, हम चलें उस ओर, उनके प्रवाह को रोकें।

महा० चेतक जब बाँघ टूट जाता है, तब भद्रे प्रवाह के पानी को कोई नहीं रोक सकता। जो ऐसी कोशिश करेगा, वह डूबकर रहेगा। अब हम या तो इस व्यर्थ प्रयत्न में डूब मरे या चतुर किसान की तरह जो कुछ बच सके, उसे बचाये और अगली खेती के लिए सामान जुटाये।

अम्बपाली-अगली खेती?

महा० चेतक—हाँ, अगली खेती। फसल की तरह राष्ट्र की जड़ भी जमीन के नीचे होती है। एक फसल बर्बाद हो जाय, दूसरी फसल लहरायेगी। एक पुस्त गुलाम बन जाय, दूसरी पुस्त आजाद होकर रहेगी। दूसरी फसल पहली फसल की सड़ॉद से खाद पाती है, पहली से भी अच्छी होती है। गुलाम राष्ट्र जब उभरता है, वह उन्नति की उस चोटी पर छलाँग मारकर चढ़ जाता है, जिसके पहली पुस्त के लोग सपने ही देखते थे। लेकिन शर्त एक है!

अम्बपाली-वह शर्त वया है, आर्य?

महा० चेतक—उस राष्ट्र के लोग नैतिक बल को खो न दें! जो जन-नायक होते हैं, उनका यह काम है कि ऐसे मौके पर अपने व्य-क्तिगत उदाहरण से जनता के नैतिक साहस को ऊँची सतह पर रखें— वह न दबे, फिर कोई नही दबेगा! साहस संक्रामक चीज है भर्दे! एक का साहस हजारो लाखों में साहस भरता है। शहादत का

खून ही वह खाद है, जिमे पाकर राष्ट्र की बेल बढ़ती, फैलती और फूलती-फलती है! हमारा साहस उन्हें भी ऊँचे उठने को प्रेरित करेगा, जो आज पतित, अधम हो चुके है।

अम्बपाली—(घृणा से मुँह सिकोड़ती) वे पतित, वे नीच, वे नराधम! वैशाली उन्हें कभी नही क्षमा कर सकती; महामात्य!

महा० चेतक—वैशाली के प्रतिशोध लेने के पहले ही अपने हृदय का पश्चाताप हो उन्हें या तो जला डालेगा, या कुंदन बना देगा। गणतंत्र और राजतत्र की प्रजा में बहुत अन्तर है, आर्ये! राजतंत्र की प्रजा कभी कह सकती है—'कोउ नृप होहि हमिह का हानि।' लेकिन गणतंत्र की प्रजा पर ज्योही दूसरों का शासन लादा जायगा, उसका हृदय विद्रोह कर उठेगा। वैशाली की प्रजा को गुलामी में रखना असम्भव है, भद्रे!

अम्बपाली—(कातर स्वर में) आज तो हम गुलाम हो चुके महा-मात्य!!

महा० चेतक—यह तो अजातशत्रु को कल मालूम होगा। जो अपने बाप को कैंद कर सका, कल देलूँगा, वह चेतक को कैंसे कैंद कर लेता है! (उनका चेहरा एक अलौकिक ज्योति से दिप उठता है) कैंद होने के पहले कैंदी खुद अपने को कैंद कर लेता है, आर्ये! जिसकी तबीयत आजाद है, उसे कोई कैंद नहीं कर सकता। अगर किसी ने जबरदस्ती की भी, तो पेट में गये कच्चे अन्न की तरह फिर उसे उगलना पड़ेगा—वह उसे पचा नहीं सकता। अगर यह बात नहीं होती, तो कुछ बलशाली मानव सारे संसार को गुलाम बनाकर रखते।

अम्बपाली—वैशाली के महामात्य के उपयुक्त ही ये बातें है। मैं तो इसकी कल्पना से ही घबरा रही हूँ।

महा० चेतक—जो घबराता है, उसके सामने सबसे पहले भूत आता है, आर्ये!

[युद्धभूमि की चीख-पुकार बढ़ती और नजदीक आती-सी मालूम पड़ती है— बूढ़े महामात्य 'आर्यें, वैशाली की शान न खोना'— कहकर घोड़े को फँदाते चल देते हैं—

अम्बपाली भय-चिकत दृष्टि से महामात्य की ओर देख रही है कि एक तीर उसकी ओर सनसनाता आता दिखाई पड़ता है—एक दूसरा घुड़सवार अपने घोड़े को उछालकर झट वहाँ पहुँचता है—उसके घोड़े के धक्के से अम्बपाली का घोड़ा जरा हट जाता है—तीर उस

आगन्तुक घुड़सवार के गले में लगता है—वह घोड़े से लटक जाता है—

अम्बपाली के मुँह से चीख निकलती है—वह उस घुड़सवार को देखने की कोशिश करती है कि तब तक कई घुड़सवार आ जात है—आपस में तलवारें चलने लगती हैं—मु

#### 4

[अम्बपाली का वसंतोद्यान—संध्या का समय—

बगीचे के बॅगले के बरामदे से सटा एक ऊँचा मंच—मंच पर सजी सजाई फर्श—उस पर बैठी अम्बपाली आईना सामने रख कर शृंगार कर रही है—

मंच के आगे उद्यान का जो हिस्सा है, उसमें बेला, मोतिया, जूही आदि की पंक्तियाँ कलियों से लदीं—बीच में एक छोटा-सा नकली होज जिसमें पालतू हंस का जोड़ा तैर रहा—

अम्बपाली के बगल में चयिनका खड़ी है—चयिनका कभी आस-मान को देखती है, कभी अम्बपाली के चेहरे को — वह आश्चर्य और विषाद की पुतली बनी हुई है—अम्बपाली के चेहरे को पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है—वह ठीक संध्या का प्रतिरूप है, जिसमें दिन-रात, हर्ष-विषाद का निर्णय करना कठिन हो रहा —

चयनिका की ओर देखकर अम्बपाली मुस्कुराती है—फिर उससे पूछती है—]

अम्बपाली-चुन्नी, देख तो, यह मेरा शृंगार कैसा उतरा?

चयनिका—(नहीं बोलती है, सिर नीचा कर लेती है)

अम्बपाली—बोल-बोल, शृंगार कैसा उतरा?

चयनिका—(फिर भी चुप है, सिर और नीचा कर लेती है)

अम्बपाली—(प्यार भरे गुस्से में) नहीं बोलती ? तुझे बताना होगा चयनिके, कि आज का मेरा शृंगार कैसा उतरा?

चयनिका में कुछ नहीं समझ पाती, भद्रे!

अम्बपाली—तू कुछ नहीं समझ पाती और न समझ सकेगी। अम्ब-पाली की बातें समझ जाना आसान भी तो नहीं है, चुन्नी!

चयनिका-हाँ, आर्ये!

अम्बपाली—तू यही न सोच रही है कि कहाँ आज सारी वैशाली में मातम है, रुदन है, हाहाकार है, और कहाँ मेरा यह श्रृगांर, यह प्रसाधन, यह उल्लास, यह हास! क्यों?

चयनिका-हाँ, आर्ये!

अम्बपाली—लेकिन सोच, वैशाली में यह मातम क्यों है? क्योंकि वह हार चुकी है। हारा आदमी अगर मातम न मनाये, गम में पड़ा आदमी न रोये, तो उसकी छाती फट जाय, धुकधुकी बंद हो जाय, वह मर जाय। वैशाली मरना नहीं चाहनी है, इसलिए मातम मनाती है। लेकिन.....(वह चुप हो जाती है)

चयिनका—'लेकिन' क्या भद्रे ? (उसकी ऑग्वों मे भय की छाया) अम्बपाली—तूने मुना है, जब स्त्रियाँ मती होने जाती है, तब शृगार कर लेती हैं। जिसने चिता से लिपटना तय कर लिया, वह अंतिम साज-सज्जा मे अपने को क्यों वंचित रखे ? जब घरवाले छाती पीटते होते हैं, वह हॅमती है, मुस्कुरातो है, गृंगार करती है। लेकिन घरवाले रो-पीटकर भी समगान से जिन्दा लौटते हैं, वह हॅसकर भी अपने को ज्वाला में विलीन कर देती है!

चयनिका—भद्रे, भद्रे, यह आप क्या कह रही हैं? (उसकी आँखें छल्छला उठती हैं)

अम्बपाली—बहुत ही सही कह रही हूँ। अम्बपाली ने किसी एक व्यक्ति पर नही, वैशाली पर अपने को उत्सर्ग किया था। आज जीती-जागती वेशाली मुर्दा लाश-मी पड़ी है। इसे कोई नही बचा सका। अब अम्बपाली ने तय किया है, या तो इस लाश में वह जान फूकेगी, या इसी के साथ जल मरेगी!

चयिनका—आर्ये! आर्ये! (तलहथी से मुँह ढँककर रोने लगती है) अम्बपाली—कातर मत बन, चयिनके! अपने को अम्बपाली की योग्य अनुचरी सिद्ध कर! देख, मेरा शृंगार अच्छा बना कि नहीं? इच्छा होती है, जितने भी शृंगार और प्रमाधन के सामान है, सब आज लाद लूँ, ओढ़ लूँ! (कुछ रुककर) जल्दी कर, मगधराज आजतशत्र अभी यहाँ पधारनेवाले हैं।

चयनिका---मगधराज! अजातशत्रु!

अम्बपाली—हाँ, महामात्य ने कहा था, जो डरता है, उसके नजदीक सबसे पहले भूत आता है! वैशाली में पहली उनकी कृपा मुझी पर हुई है। उन्होंने खबर भेजी है, आज-अकेले-अकेले यहाँ पथारेंगे! मगधपित का स्वागत भी तो साधारण साज-सज्जा से नही होना चाहिए। वह भी तो देख लें कि इस अलैकिक नगरी की राजनर्तकी कैसी है? चयनिका—(कुछ घृणा, कुछ कोध से) मगधपित के स्वागत के

लिए ?...भद्रे.....

अम्बपाली—(हँसकर) रुकती क्यों है, बोल। आज का सब कहा सुना माफ!

चयनिका-(चुपचाप अम्बपाली का चेहरा घूर रही है।)

अम्बपाली—हाँ रे, मगधपित के स्वागत के लिए ! राजनर्तकी अपने स्वागत से किसी आगत को कैसे वंचित कर सकतो है ? हाँ, स्वागत-स्वागत में फर्क है। दीपिशिखा भी तो पतंग का स्वागत करती है। और उनके स्वागत के दो हो नतीजे होते है—या तो पतंग जलेगा, या दीपक बुझेगा। जिस दीपक ने बुझना तय कर लिया, उसकी शिखा जितनी भी तेज रहे, उतना ही अच्छा!

चयितका—(भर्राई आवाज में) फिर यह आप क्या कह रही है, भद्रे? अम्बपाली—चयितिके, अम्बपाली तय कर चुकी है, जिसे वैशाली नहीं हरा सकी, उसे अम्बपाली हरायेगी, हरायेगी या देख (अंगूठी दिखाती है) इस अमृत को चूसकर अमर बन जायगी। जो पताका हमारे वीरों ने रणभूमि में गिरा दी, आज अजातशत्रु देखेगा, इस मेरी रंगभूमि में वह कितनी ऊँची लहराती है।

चयनिका-यह अजीब द्वन्द्वमयी बातें है, आर्ये !

अम्बपाली—द्वन्द्वात्मक परिस्थित में वातें भी द्वन्द्वात्मक ही हो सकती है। हम हराये जा चुके है, तो भी विजय की आकांक्षा रखते है। हम गिराये जा चुके है, तो भी उठने का अरमान हमसे हटा नही—इस मनहूस संघ्या में हम सुनहली भोर का सपना देख रहे हैं! द्वन्द्वमयी परिस्थित में सीधी-सादी बातें क्या हो सकती हैं, पगली!

[वह हाथ बढ़ाकर चयनिका की ऊँगली पकड़ती और उसे खीच-कर ठुड्डी पकड़ चुमकारती है, उसके मस्तक पर चुम्बन देती है— धुँबलका हो रहा है—एक परिचारिका वहाँ आकर दीप जला जाती है—एक ऊँचे चिरागदान पर कितनी हो दीप-शिखाएँ जगमगा

उठती है—उनके प्रकाश में अम्बपाली का सोन्दर्य और चमक उठता है— दसरी परिचारिका इसी समय एक अँगठी लाकर अम्बपाली को

दूसरी परिचारिका इसी समय एक अँगूठी लाकर अम्बपाली को देती है—अँगूठी पर वह नाम पढ़ती है और कहती है,—"जा, उन्हे बुला ला!"

अजातशत्रु आता है—साधारण नागरिक-सा है वेश उसका—अम्ब-पाली आगे बढकर स्वागत करती और मच पर बिठलाती है—

"चयिनके ! तू भी चली जा, यहाँ कोई न आवे"—कहकर बड़ी ही गम्मीर मुद्रा में अजातशत्रु से पूछती है—]

मगधपति की आज्ञा?

अजातशत्रु—मगधपित मत कहो, राजनर्तकी ! मैं मगधपित की हैसियत से यहाँ नही आया। मगधपित इस वेश-भूषा में नही आया करते।

अम्बपाली—क्षमा करें, मुझसे गलती हुई। मगधपति तो धनुष के टंकार और तलवारों की झंकार के साथ आया करते हैं।

अजातशत्रु—मगध को अपने धनुष और तल्वार पर कम नाज नही है, राजनर्तकी! तुम्हारे व्यंग्य में भी सचाई है!

अम्बपाली—सिर्फ एक बात कहना में भूल गई थी; क्षमा कीजिए तो निवेदन करूँ।

अजातशत्र - तुम्हारे लिए हमेशा क्षमा है।

अम्बपाली-क्योंकि में नारी हूँ और सुन्दरी भी ?

अजातशत्रु - तुम सुन्दरी हो, इसमें भी सचाई है।

अम्बपाली—(ताने के स्वर में) और इसमें भी सचाई है कि मगघ को धनुष और तलवार के साथ ही अपने महामंत्री वस्सकार पर भी कम नाज नहीं।

अजातशत्रु—(मुस्कुराते हुए) तुम वस्सकार पर नाराज हो लो राजनर्तकी, लेकिन मंत्री वही है, जो विजय का पथ प्रशस्त करे!

अम्बपाली—चाहे जिस घृणित उपाय से हो?

अजातशत्रु—विजय का पथ हमेशा ही कीचड़ से भरा और रक्त से सना होता है। जो गंदगी और खून से डरे, उसे सिर से मुकुट उतारकर हाथ में भिक्षा-पात्र लेना चाहिए।

अम्बपाली—(जैसे निशाना लेकर) भगवान बुद्ध ने मगधपति को यही शिक्षा दी थी ! क्यों ?

अजातशत्रु—भगवान ने कुछ दूसरी ही शिक्षा दी थी। (मुस्कुराते हुए) किंतु, एक नन्ही-सी चीज ने सब बंटाढार कर दिया, राज-नर्तकी! देखोगी वह चीज?

अम्बपाली-कैसी चीज?

अजातशत्रु—(हाथी-दाँत पर बनी अम्बपाली की तस्वीर निकाल-कर उसके हाथ में देते हुए) यही है वह चीज!

अम्बपाली-(आश्चर्यचिकत) ऐं, यह में? मेरी.....

अजातशत्रु—हाँ, तुम्हारी इस छोटी-सी तस्वीर ने ही फिर एक बार पीला कपड़ा उतार फेंकने को लाचार किया, एक बार फिर गंगाजल से घोये हाथों को खून से घोने को बाध्य किया!

अम्बपाली-(भींचक बनी) मगवपति!

अजातशत्रु—राजनर्तकी, मगधपित ने जिन्दगी के इतने चढाव-उतार देखे है कि उसने तय कर लिया था—शेष जीवन वह गृध्र-कूट पर ध्यान लगाते राजगृह में बिता डालेगा; या राजपाट की झझटों को दूर फक बोधिवृक्ष की छाया में शांति-सुख प्राप्त करने को एक दिन प्रस्थान कर देगा। कितु, उसके सारे मंसूबे हवा हो गये— उसे छल की शरण लेनी पड़ी, बल का प्रयोग करना पड़ा। किसके चलते? क्यों? इसी छोटी-सी तस्वीर ने... (मुस्कुराता है)

अम्बपाली—तो आप राज्य के लिए वैशाली नहीं आये, सौन्दर्य के लिए वैशाली आये हैं।

अजातशत्रु—तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अम्बजाली—सौन्दर्य, जो राज्य से भी क्षणिक है!

अजातशत्रु—सौन्दर्य, जो राज्य से भी अधिक प्रलोभक, मोहक और आकर्षक है। हर दिव्य वस्तु क्षणिक होती है, राजनतंकी! फूल की मुस्कान, चपला की चमक, इन्द्रधनुष की रंगीनियाँ और ओस की चमचमाहट सब क्षणिक है! क्षणिकता दिव्यता की अनुचरी ही नही सहचरी भी है!

अम्बपाली—और, मानवता की महत्ता इसीमें है कि क्षणिक के पीछ दौड़ा जाय?

अजातशत्रु—क्षणिक के पीछे नहीं, दिव्य के पीछे। हर अच्छी चीज के पीछे उसका बुरा पहलू होता है, राजनर्तकी! जन्म के पीछे मरण है, उल्लास के पीछे विषाद, उत्सव के पीछे मातम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन्दगी और जशन—जीवन और उत्सव—को भूलकर हम हमेशा शोक-सागर में गोते लगाते रहें—मातम मनाते रहें!

अम्बपाली—(घृणायुक्त व्यंग्य में) और इस जिन्दगी और जशन के लिए हजारों आदिमियों का खून बहायें, हजारों माताओं को निपूती बनायें, हजारों युवितयों का सुहाग-सिन्दूर धोयें और हजारों मासूम बच्चों की जिन्दगी को आँसुओं में डुबोयें!

अजातशत्रु—हाँ, हाँ। राजनर्तकी, इन भावुकता की बातों से तुम अजातशत्रु के दिल को दहला नहीं सकती—बिल्क, ऐसा करके तुम उसके दिल में सोई उस राक्षसी को कुरेदकर जगाती हो, जिसे वह मुश्किल से सुला पाता है!

[बह अचानक उठकर खड़ा हो जाता है—इधर-उधर टहलने लगता है—आसमान की ओर बार-बार देखता है—अम्बपाली कुछ देर तक उसकी भाव-भंगी देखती है—फिर नजदीक जाकर कहती है—]

अम्बपाली-मगधपति, आमन ग्रहण करे!

अजातशत्रु—नहीं, मुझसे वैठा नहीं जायगा, सुन्दरी !

अम्बपाली—'सुन्दरी' कहकर मेरा अपमान न कीजिए।

अजातशत्रु—हा, हाँ, समझा, समझा! (हंसकर) सुन्दरी का आग्रह कोई कैमें टाल सकता है? अच्छा, आओ वैठे।

[अजानशत्रु बैठ जाना हे—निन्तु अम्बपाली खड़ी ही रहनी है— अजातशत्रु कहता है—]

अजातशत्रु—वैठो, मुन्दरी!

अम्बपाली-क्या नारी सिर्फ मुन्दरी ही होती है?

अजातशत्रु—हाँ, जो मुन्दरी नही है, वह नारी नही है। ठीक उसी तरह कि जो वीर नहीं है, वह मर्द नहीं है।

अम्बपाली-नारी वीर भी हो सकती है!

अजातशत्रु—और मर्द मुन्दर भी हो सकते है। लेकिन इन दोनों को प्राक्तिक गड़बड़साला ही समझो, मुन्दरी!

[अम्बपाली ऑखें गड़ाकर अजातशत्रु के चेहरे को देखती है—उसके शीतला के दाग से भरे चेहरे पर अजीव क्रूरता दिखाई पड़ती है— अम्बपाली को यो घूरते देख वह हमकर बोलता है——]

अजातशत्रु-नयों? में कुरूप हूं. यही न देख रही हो?

अम्बपाली-इसके पीछे की चीज भी।

अजातशत्रु नुम मुखमुद्रा पढ़ सकती हो ?

अम्बपाली-अाप शस्त्र चला सकते हैं?

अजातशत्रु—आहा! (जोरों से हँसकर) तुम-जैमी राजनतंकी पाकर कोई भी राजसभा धन्य हो सकती है।

अम्बपाली—(उसका अभिप्राय भाँपकर) आप यों मेरा अपमान नही कर सकते।

अजातशत्रु—मै तुम्हें सम्मान देने आया हूँ। वैशाली-विजेता आज वहाँ की राजनर्तकी अम्बपाली से...

अम्बपाली—(बीच ही में बात काटकर) प्रणय की भीख माँगने आया है! क्या, यही न कहना चाहते थे?

अजातशत्रु—विल्कुल ठीक ! उफ्, तुम कितनी वृद्धिमती हो, सुन्दरी ! अम्बपाली—अम्बपार्ल: प्रशंसा की मूर्ली नहीं है, मगधपित ! और वह प्रशंसा भी वैशाली-विजेता के मुहँ से । ऐसी प्रशंसा को वह लानत समझती है। घोंसले को उजाड़नवाले बहेलिये से चिड़िया चुमकार सुनना पसंद नहीं करती।

अजातशत्रु—हाँ, पहले पंख फटफटाती है. चंगुल और चोंच चलाती है; लेकिन पीछे पालतू बनकर हाथ पर खेलती है, कंधे पर फदकती है और सिर पर घोंसला बनाती है। क्यों? (अजीब उपेक्षा भाव से हँसता है)

अम्बपाली—(तमक कर) कोई ऐसी चिडिया भी हो सकती है, जो पंख पटक कर मर जाना पसंद करेगी, लेकिन बहेलिये का अहसान न लेगो।

अजातशत्रु—ऐसी चिड़िया आज तक नही देखी गई।

अम्बपाली-आदमी सिर्फ चिड़िया नही है।

अजातरात्रु—मगधपति साधारण आदमी नहीं है। अम्बपाली—अम्बपालो भी साधारण नारी नहीं है।

अजातशत्रु—तुम क्या बोल रही हो, सुन्दरी?

अम्बपाली-आप क्या चाह रहे हैं मगधपति?

अजातशत्र—में क्या चाहता हूँ, इसे कहने की जरूरत रह गई? तो सुनो (दर्प से) अम्बपाली वैशाली-विजेता की राजनर्तकी बनेगी, उसे राजगृह चलने का निमंत्रण देने आया हूँ।

अम्बपाली-और, अगर वह नही जाय?

अजातशत्रु-अजातशत्रु अगर-मगर नहीं जानता!

अम्बपाली—उन्हें जानने को लाचार होना पड़ेगा।

अजातशत्रु—(आवेश में) क्या कहा?

अम्बपाली—(लापरवाही से) मैने कहा, मगधपति को सोचना पड़ेगा कि अम्बपाली अगर मगध जाने को राजी न हुई, तो वह क्या करेंगे? अजातशत्र - तुम नही जाती? (भवें टेढ़ी करता है)

अम्बपाली—जरा अपनी भवें सीधी कीजिए, मगधपति! यह हम नारियों का ही शृंगार है।

अजातशत्रु-(आगबबूला होकर) सम्हलकर बोलो राजनर्तकी, तुम किसके सामने बोल रही हो।

अम्बपाली-उसके सामने, जो मुझसे प्रणय-भिक्षा माँगने आया है। भिखारी को घमंड नहीं शोभता!

[फिर उचककर खड़ा हो जाता है-अजीब उसकी मुखमुद्रा हो रही है-वह बेचैनी से मंच पर टहलने लगता है-कुछ देर तक अम्बपाली चुपचाप खड़ी रहती है-फिर विनम्नता के शब्दों,में कहती है--]

अम्बपाली--मगधपति !

अजातशत्रु—(कुछ जवाब नहीं देता, टहलता रहता है)

अम्बपाली-मगधपति से मेरा निवेदन है, आसन ग्रहण करें।

अजातशत्रु—(रुककर, उसके चेहरे पर ऑख गड़ाकर) सुन्दरी. तुम्हें याद रखना चाहिए कि वैशाली-विजेता से बात कर रही हो!

अम्बपाली—वैशाली-विजेता पर भी जिन्होने विजय प्राप्त की थी, उनसे भी अम्बपाली ने इसी तरह ही बात की थी।

अजातशत्रु—(चौककर) कौन है, जिसने मुझपर विजय प्राप्त की थी? अजातशत्रु अजेय है राजनर्तकी!

अम्बपाली-आह! आदमी अभिमान में अपने-आपको इतना भल जाता है!

अजातशत्रु—(आँख गुरेरता है)

अम्बपाली—मेरा मतलब भगवान बुद्ध से था, मगघपति! अजातशत्रु—(कुछ ठंढा पड़ते हुए) ओहो, अब समझा! हाँ, सुना था, भगवान बुद्ध तुम्हारे आम्प्रकानन में ठहरे थे। उनसे तुम्हारी बातें हुई थीं?

अम्बपाली—सिर्फ एक संध्या को नहीं, सात दिनों की सात संध्याएँ उनसे बात करने में मेरी गुजरी।

अजातशत्रु-फिर क्या हुआ ?

अम्बपाली—वही, जो दो समान-बलशाली व्यक्तियों की जोर-आजमाई के बाद होता है!

अजातरात्रु—(आरचर्य से) समान बलशाली?

अम्बपाली-जी, हाँ। बल सिर्फ तलवार और धनुष में नहीं है। मगवपति, कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिनके सामने तलवारें मोम की तरह गल जाती हैं और घनुष तिनके की तरह टूट जातें हैं। क्या आप भगवान बुद्ध के निकट धनुष और तलवार लेकर गये थे?

अजातशत्र—(कुछ बोलता नहीं, सोचता है)

अम्बपाली—(मुस्कुराती हुई) और अम्बपाली के पास भी तल-वार और धनुष लेकर नहीं आ सके।

अजातशत्रु—तुम इस भ्रम में न रहो कि मैं निःशस्त्र हूँ।

अम्बपाली—भगवान बुद्ध ने भी यह कभी न सोचा होगा कि भगवपति साधनहोन होने के कारण उनके पास निःशस्त्र गये थे।

अजातशत्र - तुम अजीव नारी हो, अम्बपाली।

अम्बपाली-भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था। अजातिमान उन्होंने और क्या कहा था?

अम्बपाली—उनसे मेरी बातें अभी रह गई है —वह फिर वैशाली पधारेंगे।

अजातशत्रु—अम्बपाली, राजगृह चलो। वहीं गृध्यकूट पर भगवान के दर्शन करना।

अम्बपाली—मगधपित, अपने को घोखे में मत रिलए। आप मुझे गृधकूट पर भगवान के दर्शन कराने के लिए आमित्रित करने नहीं आये। भगवान और गृधकूट का दिव्य सन्देश आपने सुना होता, तो आप यहाँ इस रूप में आते हो नहीं। यहाँ पर आपको बोधिवृक्ष की छाया नहीं, मार की आँधी उड़ा ले आई है। लेकिन सोचिए, सम्प्राट्! जिसकी एक छोटी-सी तस्वीर ने आपके शरीर से पीला वस्त्र उतरवाया, नरसंहार पर उतार कराया, उसका वहाँ सशरीर जाना आपके, राजगृह के और मगध के लिए, क्या मंगल की बात हो सकती है?

[अम्बपाली की यह बात सुन वह थोड़ी देर असमंजस में पड़ जाता है; लेकिन, फिर जैसे सम्हलकर बोलता है।]

अजातशत्रु— में अकेला लौट नहीं सकता। (उसकी आवाज भरीई हुई है)

अम्बपाली—सभी यही कहते है, सभी यही चाहते है, लेकिन, एक दिन सभी को अकैले लीटना होता है, मगधपित ! यही होता आया है, यही होता रहेगा। आपसे पहल एक और मगधपित ने एसा ही कहा था $\dots$ 

अजातशत्रु—एक और मगधपित ने ? यह दूसरा मगधपित कौन ? अम्बपाली—क्या उनकी तस्वीर देखियगा ? (वह झटपट एक मंजूषा से एक तस्वीर निकालती और अजातशत्रु को दिखाती है)

, अजातशत्रु—यह तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली नर्तकी!

अम्बपाली—और आपको वह तस्वीर कहाँ मिली मगधपति! मगधपित, आप घवरायँ नहीं; राजनर्तकी का द्वार सबके लिए खुला है! हम यों ही कभी एक जगह अचानक मिलते हैं और यदि हमने सही मार्ग पकड़ा, तो एक दिन हम सभी एक साथ होंगे—अनन्त काल तक के लिए। सवाल सिर्फ क्षणिक और अनन्त के बीच चुनाव का है, सम्राट्!

[अजातशत्रु चुप हो जाता है—धीरे-धीरे टहलता है—र्कितु, अब उसके चेहरे पर उत्तेजना या रोष की भयानकता नही, विषाद और

पराजय की भावना है—वह अचानक जैसे कुछ निर्णय कर लेता है और कहता है—]

अजातशत्रु—अम्बपाली, तुमने मुझे पराजित किया, मैं आज ही वापस जा रहा हुँ!

अम्बपाली—वैशाली-विजेता अम्बपाली को यह श्रेय दे रहे हैं, यह उनकी कृपा है!

अजातशत्रु—अजातशत्रु के हृदय में दया, ममता, कृपा, कृतज्ञता आदि कोमल भावनाएँ नहीं हैं, राजनर्तकी ! यह सिर्फ जय जानता है और अपनी पराजय को जय मानने की क्षुद्रता इसमें नहीं है। लेकिन याद रखना, अजातशत्रु पराजय नहीं बर्दास्त कर सकता। मुझे वैशाली-विजय को फिर आना पड़ेगा—

अम्बपाली—आइएगा, पर अब पहले महामंत्री वस्सकार को नहीं भेजिएगा, सम्राट्!

अजातशत्रु—अब उसकी जरूरत नही रह गई, अम्बपाली! वैशाली-विजय का पथ तो प्रशस्त हो चुका है!

[वह झपटकर, तेजी से, वहाँ से चल पड़ता है—अम्बपाली उसकी पीठ को एकटक देखती रह जाती है—उसके मुँह से शब्द नहीं निकलते, लेकिन उसकी आँखें पुकार-पुकारकर कह रही है, यह अजीब पुरुष है!]

# चोथा श्रंक

9

रात का सन्नाटे का आलम--

वैशाली का एक प्रान्तर—बाँस का झोपडा, जिसके आगे बाँस से ही घिरा एक आँगन—झोपड़े के बरामदे पर एक चिराग टिमटिम कर रहा— झोपड़े के भीतर भी रोशनी—

झोपड़े के भीतर, दरवाजे के सामने, एक खाट पर अरुणध्वज पड़ा है— समूचा शरीर ढँका, सिर्फ सिर उघार—बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गाल पिचका—नाक कुछ असाधारण तौर से उभड़ आई—धँसी आँखें बन्द—

जिस दिन वैशाली में मगध-सेना घुसी, यह घायल हुआ—जो तीर अम्बपाली की ओर आ रहा था, इसी ने अपने ऊपर ले लिया था—

जरूम बढ़ता ही गया—रात दिन बुखार में रहता है—मधूलिका की लाख कोशिश करने पर भी हालत नहीं सुधरी—आज उसकी हालत सब दिनों से खराब है—

उसके सिरहाने मधूलिका बैठी, अंगुलियों से उसके बालों को सहला रहीं है—उसके चेहरे से करुणा टपकी पड़ती है—कई दिन के उप-चास और अनिद्रा ने चेहरे पर स्याही-सी पोत दी है—

कभी-कभी अरुण की ऑखें खुलती है-वह छत की ओर देखता है, फिर मधूलिका की ओर देखता है—रह-रहकर हल्की-सी आह उसके गले से निकलती है और आँखे बन्द हो जाती है-

उसकी ऑखें बन्द होते ही मधुलिका की आँखों से बड़े-बड़े मोती के दाने से आँसू टपक पड़ते हैं — किन्तु, वह तुरत सँभल जाती है, जिसमें अरुण आँखें खोले, तो उसे ऑसू नही दीख पड़े-चिकित्सक कह गये हैं, जरा-सा मानसिक धक्का इसकी बिगडी हालत को और खराब कर सकता है-

एक बार अरुण आँखे खोलते ही कहता है—"मधु, पानी"—मधु-लिका झट खाट की बगल में रखीं सुराही से कटोरे में पानी ढालकर उसे पिलाती है-पानी पीने के बाद अरुण कहता है-]

अरुगध्वज-मधु, अब रात कितनी है?

मधूलिका-अभी तीसरा पहरुआ जाग दे गया है।

अरुगध्वज-आह, भोर न जाने कब होगी?

मध्लिका-वस, अब भोर ही तो होगी, घबराओ नहीं।

अरुणध्वज-(छत को ओर एकटक देखते) देखती है, मध्? देख, देख, माँ बुला रही है।

मधूलिका-यह क्या बोल रहे हो?

अरंगध्वज—हाँ, हाँ, माँ बुला रही हैं—कल मेरी शादी होगी... मधूलिका—ऊपर मत देखो, आँखें मूँद लो।

अरुगध्वज—आँखें मूँद लूँ? मां से आँखें मूँद लूँ। पगली, वह मेरी शादी के सपने देखती स्वर्ग गईं। स्वर्ग में मेरे लिए एक दुलहन खोज रखी है उन्होंने। और उनसे आँखें मूँद लूँ?

मधुलिका-(उसकी आँखों पर हाथ फेरता) सो जाओ, अरुण, सो जाओ।

अरुणध्वज—सो जाऊँ। अकेले नींद नहीं आती मधु! कल स्वर्ग में ही सीऊँगा। दुलहन के साथ सीऊँगा। तू भी चल न मध्! मैं दुलहन के साथ सीऊँगा, तू गीत गाना-

मध्रिका-(उसकी आँखों से बरबस आँसू ढुलक आते हैं)

अरणध्वज-तू तो फिर रो पड़ी। चल तू भी स्वर्ग चल। वहीं तेरी भी शादी कर देंगे। तू भी निश्चिन्त सोयेगी। यहाँ हमेशा रोते रहने से क्या फायदा भला?

मयुलिका-(आँसू पोंछती, आजिजी की आवाज में) सो जाओ, अरुबा, वैद्यजी ने कहा है, बोलो मत।

अरुगध्वज—वैद्यजी ने कहा है? यह वैद्यजी कौन होते हैं मधु? मधूिलका—सो जाओ। (उसॉमें लेती है)

अरुणध्वज—(कुछ उत्तेजना में) नहीं, बता यह वैद्य कौन होते है ? वे कौन होते हैं कहनेवाले कि मैं सोऊँ! वैद्य । वैद्य मुझे क्यों कहेंगे? मधूलिका—तुम बीमार जो हो!

अरणध्वज में बीमार हूँ? में बीमार ? में बीमार हूँ, तो मेरी शादी कैसे होगी? (छत की ओर देखते) क्यों माँ, में बीमार हूँ? में बीमार हूँ? तो क्यों कह रही थी कि मेरी शादी होगी? (मधु से) में कब बीमार पड़ा रे?

मधूलिका—जोर से मत बोलो, उस दिन तुम्हीं न जरूमी हुए। अरुणध्वज—हाँ, हाँ, मैं उस दिन जरूमी हुआ। उफ्, कैसा वह तीर था, गले में आ लगा। मधु आह! (कराहता है) जोरों से दर्द कर रहा है, मधु! उफ्!

मधूलिका—सो जाओ, जोर से मत बोलो। वैद्य जी ने कहा है, जोर से बोलने पर जरूम का टाँका टूट जाने का डर है—गल का जरूम है न?

अरुणध्वज—टाँका टूटेगा, तो क्या होगा, रे! मधूलिका—चुप हो अरुण, सो जाओ।

[मघूलिका उसके बालों में फिर हाथ सहलाने लगती है—अरुण आँख मूँद लेता है—मर्मान्तक पीड़ा दबाने की कोशिश की बेचैनी और बेकली उसकी पेशानी पर झलक रही है—मघूलिका की आँखें से आँसू टपकते हैं—

थोड़ी देर तक आँखे मूँदे रहता फिर अरुणध्वज आँखें खोलता और मधु से पानी माँगता है—मधूलिका पानी पिलाती है—पानी पीकर छत की ओर दखता, बोलता है—]

अरुणध्वज—मधु, देख! वह माँ क्या कह रही हैं? मधूलिका—चुप रहो अरुण, वहाँ माँ नहीं हैं।

अरुणध्वज—माँ नहीं हैं? क्या कहा, माँ नहीं हैं? माँ नहीं हैं, तो वह कौन है, रे! (ऊपर) क्यों भाँ तू नही है? (मधु से) दख वह माँ ही तो है। पहचान, पहचान—

मधूलिका--चुप रहो, अब अम्बा आती होगी।

अख्याध्वल (रूठने की आवाज में) अम्बा आती होगी! हाँ-हाँ, तू रोज मुझे ठगती है—'चुप रहो, अम्बा आती है; चुप रहो, अम्बा आती है'—में हर बार चुप होता हूँ, किन्तु, अम्बा कहाँ आई?

मधूलिका-इस बार जरूर आयेगी, तुम चुप तो होओ।

अरुणध्वज—क्यों मधु, अम्बा शादी नहीं करेगी? आती है, तो कहना, वह भी स्वर्ग चले। हम तीनो वही शादी करेगे। शादी करेंगे! निश्चिन्त सोयेंगे! (अचानक उत्तेजित होकर) देख मधु, वह अम्बा पर तीर...तीर आ रहा है रे, तीर...तीर! (चिल्लाता है, उठने की कोशिश करता है)

मधूलिका—(उसे पकड़कर सुलाती हुई, तेजी से) तुम नहीं सोओगे? मैं जहर खाकर रहूँगी।

अरुणध्वज जहर! (बेचैनी प्रगट करते हुए) नही, नही मधु, मैं सोता हूँ, तू जहर मत खा, मधु! तेरे बिना मुझे कीन देखेगा? (जरूम पर हाथ ले जाते) आह, दर्दं! उफ्!!

मधूलिका—जरा दवा ले लो। (दवा पिलाती है) अरुणध्वज—(दवा पोकर) मोसी कब आवेगी मधु?

मधूलिका—वह आती ही होगी। मैने रथ भिजवाया है कि वह तुरत रातोरात आ जाय। अब पहुँवती ही होंगी।

अरुणध्वज—तू यह क्या पिला देती है, मधु! मुझे नींद आ रही है। मीसी आवें, तो जगा देना।

[वह आँखें मूँद लेता है—थोड़ी देर वाद उसे नींद आ जाती है— मथूलिका घर से बाहर आती है—आँगन में देखती है, शुक्र तारा पूरब के आसमान में काफी ऊपर उठ चुका है—उधर तुला (डंडी-तराजू) पश्चिम क्षितिज पर जा चुकी है—

रथं का घरं-घरं शब्द होता है—मधूलिका उधर चौकन्ना होकर देखती है—देखती है सुमना के साथ अम्बपाली आँगन में घुस रही है—]

मंयूलिका—तू। (लपकती हुई) तू ? तू कहाँ से अम्बे?

अम्बपाली—(मधूलिका से लिपट जाती है) तूने मुझे खबर क्यों न की मधु? उफ्, अरुण कहाँ है?

मधूलिका-जोर से मत बोल, उसे अभी नींद आई है।

अम्बपाली सुना कि तू इतने दिनों से यहाँ है? अरुण को यह क्या हुआ ? कैसा है वह जरूम?

मणूलिका—यह सब मत पूछ अम्बे! दुनिया की यहीं रीत है। जमीन पर अकेला चकोर तड़पता है, आसमान में तारों से घिरा चाँद हुँसता है। सबकी अपनी-अपनी तकदीर होती है!

अम्बपाली-यह तू क्या बोल रही है, मधु?

मधूलिका—हाँ, अपनी-अपनी तकदीर। तू राजनर्तकी बनी, अरुण पागल बना, मैं भिखारिन बनी। अब अरुण जा रहा है... (उसकी ऑखों से टपटप कुछ बूँदे गिर पड़ती है)

अम्बपाली-हाय, यह क्या? मुझे उसे देखने दे मधु?

मधूलिका—दूसरी गलती मत कर अम्बे! वैद्य जी कह गये है, अधिक उत्तेजना होने से जरूम का टॉका टूट जाने का ड्र है। कंठ का जरूम है, अब खून जारी हुआ, तो फिर उसका बचना.....

अम्बपाली—कंठ का जरूम! यह क्या हुआ? कैसे हुआ? मध्लिका—यह भी तेरे ही चलते।

अम्बपाली—मेरे चलते?

\* मधूलिका—हाँ, राजनर्तकी बनने से ही तेरा मन न भरा, तो उस दिन तुझ वीरागना बनने का शौक हुआ था न? उस वैशाली की चढ़ाई के दिन? तेरा वह व्याख्यान? पागल अरुण ने जिद्द की, मुझे घोड़ा मोल ले दो, मैं लड़्ँगा। वह लडाई में गया। हमेशा तेरे पीछे-पीछे लगा रहा। शायद एक तीर तुझपर चला था?

अम्बपाली—(रोती हुई) अरे, वह अरुण था ! हाय-हाय, मैं ही उसकी मृत्यु की वजह......तूने मुझे खबर क्यों न की मथु? आह !

मधूलिका—न खबर की, न करती। (सुमना से) मौसी, आपने यह क्या किया? आपको सीधे यहाँ आना था।

सुमना में क्या जानूँ, मधु! मातृत्व मुझे पहले अम्बा के घर घसीट ले गया। इसने पूछा, कहाँ? मैने कहा, मधु ने बुलाया है। तेरा नाम सुनकर ही चौकी और अरुण की बीमारी का हाल सुनत ही तेरे भजे रथ पर यहाँ चली आई! विधाता, यह क्या सुन रहीं हूँ, देख रही हूँ? (उसका गला भर आता है)

[इसी समय घर से कराह की आवाज आती है—तीनो चुप हो जाते हैं—"तुम दोनो बरामदे पर ठहरो" कह कर मधूलिका दौड़ कर भीतर जाती है—]

अरुगध्वज-पानी, मधु।

मधूलिका—(पानी देती) पी लो।

अरुणध्यज—(पानी पीकर) अब भोर में कितनी देर है मधु? मधूलिका—भोर होने ही जा रही है।

अरुणध्वज-मोसी भी नही आई?

मधूलिका—तुम चिल्ला पड़ते हो, उठने की कोशिश करते हो, मौसी कैसे आवें भला !

अरुणध्वज-अव न चिल्लाऊँगा, न उठूँगा। मधु, मौसी के दर्शन करा। मधूलिका—वादा करते हो न? अरूणध्वज—तेरी कोई बात टाली है?

मधूलिका-अच्छा बुला लाती हूँ, रथ आ गया है, वह पहुँच गई है। [मध्लिका बरामदे पर जाती है—अम्बपाली को इशारे से ठहरने और चुप रहने को कह सुमना को लिये वह घर में जाती है-अम्बपाली अपनी कान टट्टी से लगाये बरामदे पर खड़ी है-सुमना को देखते ही अरुण का चेहरा खिल पड़ता है--]

अरुणध्वज-मौसी, मौसी, प्रणाम?

सुमना—आह, बेटा! (वह अरुण से लिपटती और उसका माथा चुमती है)

अरुणध्वज-मौसी, कल मेरी शादी है, तुम अच्छी आई! सुमना--(चुप, आँखों में आँसू)

अरुणध्वज तुम रोती हो मौसी? मेरी शादी है, और तुम रोती हो! देखो, (छत की ओर ऊँगली उठाकर) वह माँ स्वर्ग से बुला रही है। वहीं शादी होगी! तुमने भी कहा न था मौसी, अरुण तू सयाना हुआ, वधू क्यों नही लाता?

मधूलिका-मुझसे वादा कर चुके हो न? चुपचाप सोओ, अरुण! अरुणध्यज—(सुमना से) देखती हो मौसी, मधु कहती है, चुप-चाप सोओ। कल मेरी शादी है, आज कैसे चुपचाप सो जाऊँ मौसी?

सुमना-चुप रहो, बेटा।

अरुणध्वज-चुप रहो, बेटा! (छत की ओर देखता) माँ, चुप रहूँ ? बोलो, तुम बोलती क्यों नही माँ ? (सुमना से) मौसी, मौसी, देखो, देखो वह माँ नाराज हो रही है! ... माँ, माँ!...

सुमना बेटा, बेटा मेरी ओर देखो!

अरुणध्वज—मौसी, मौसी! तुम भी स्वर्ग चलो! में चलता हूँ, मधु चलती है, तुम भी चलो! (छत पर नजर लें जाकर) माँ, में आया! माँ! आया... आया! (दोनों हाथ ऊपर फैला देता है) मौसी, मौसी, छोड़ो मौसी! माँ बुला रहीं हैं—माँ,... माँ,... माँ,... (चिल्लाने लगता है, उठन की कोशिश करता है)

मधूलिका-(उसके मुहँ पर हाथ रखती) अरुण, चुप रहो अरुण! अरुणध्यज—(झटक देकर उसका हाथ हटा देता है) मधु, छोड़ मधु! मौसी, मौसी.... आह, माँ, बुला रही हैं! (गुस्से में पुकारता) तू नहीं छोड़ती मधु, तुम नहीं छोड़तीं मौसी?

मधूलिका—(आँसुओं की घारा में) अम्बा आ रही है अरुण! शांत हो, चुप हो!

अरुगध्वज—(अम्बा का नाम मुनते ही पूर्व-सा ही फिर सहसा शांत होकर) अम्बा आ रही है, मधु? मौसी, अम्बा आ रही है? ... नहीं, नहीं अम्बा नहीं आयेगी... अम्बा... मौसी, माँ कहती है, मेरी दुलहन अम्बा ऐसी है... अम्बा ऐसी (मुस्कुराता है)... नहीं, नहीं, अम्बा नहीं आयेगी... वह क्यों आवे?... वह राजनतंकी है— 'मधु, मैं राजनतंकी! अरुण, मैं राजनतंकी!...' नहीं, अम्बा नहीं आयेगी?

मधूलिका—में कह रही हूँ, तुम जरा चुप हो रहो—अम्बा आई ही! अरुणध्वज—(फिर मुस्कुराता) अम्बा आई ही । . . अम्बा . . आई हीं! (चौककर दरवाजे की ओर इशारे करता) हाँ, हाँ, अम्बा आई तो. . . वह अम्बा आई. . . अम्बा! अरे, यह क्या? . . . मधु. . . तीर. . . तीर. . . अम्बा की ओर तीर, . . अम्बा की ओर तीर. . . बचा रे, बचा . . . तीर. . . तीर. . . तीर. . . .

[आँखें फाडता चिल्लाता, वह पूरे जोर से उठना चाहता है—मधू-लिका और सुमना उसे पकड़ती है—दोनों स्त्रियो की आँखों से आँसू बह रहे हैं— इधर इन बातों को सुनकर बरामदे पर अम्बपाली जार-बेजार रो रही है, उसे हिचकियाँ पर हिचकियाँ आ रही हैं— लेकिन मुँह से आवाज नहीं निकलने देती।

सुमना-बेटा, अरुण बेटा !

अरुगध्वज—(कुछ शांत होकर) मौसी,...माँ, !...मौसी, माँ! माँ, माँ,...मौसी, मौसी...(जैसे फिर वायु का दौरा आ जाय) देखो, देखो मौसी...अरे, तीर, तीर...अम्बा पर. अम्बा पर...तीर...तीर ...छोड़ो मोसी...छोड़ मधु...तुम नहीं छोड़ती...तू नहीं छोड़ती... छोड...छोड...

[अचानक न जाने उसमें कहाँ से ताकत आ जाती है—वह दोनों औरतों को झटके दे देता है और आधा खड़ा हो जाता है—फिर दोनो उससे लिपट जाती है—इतने में मघूलिका का ध्यान उसकी गर्दन पर जाता है—टॉका टूट जाने से गर्दन की पट्टी पर खून की धारा बही जा रही है—मधूलिका चीख उठती है—]

मधूलिका-मौसी, खून! टाँका टूट गया मौसी! हाय! अम्बे, अम्बे! वैद्य-वैद्य!

[अब अम्बपाली से नहीं रहा जाता है—वह घर में घुसती है और 'अहण-अहण' चिल्लाती उससे लिपट जाती है—

अरुण अम्बपाली की आवाज सुनते ही ढीला पड़ जाता है, उसको देखते ही, उसकी आँखें चमक पड़ती है—वह विछावन पर लेट जाता है और उसके मुँह से निकल पड़ता है—]

अरुणध्वज-अम्बे, अम्बे!

अम्बपाली-अरुण, हाय अरुण!

मधूलिका—(खून से लथपथ पट्टी पर हाथ रखे) अम्बे, वैद्य ला अम्बे! जा, जा—अम्बे, अम्बे!

[अम्बपाली उठना चहती है—अरुण उसका हाथ पकड़ लेता है— उस हाथ को वह अपनी छाती पर खींच कर ले जाता है—ऑखों को मूँदते हुए वह धीमे-धीमें कहता है—]

अरुणध्वज—अम्बे, तू आ गई...न् भी चल अम्बे...चलेगी... चल...(धीरे-धीरे ऑखें खोलते और छत की ओर देखते हुए) देखती है अम्बे...माँ बुला रही है...मॉ...माँ...माँ.....

[उसके होठो पर मुस्कान की रेखा खिच जाती है—चेहरे पर एक ज्योति दौड़ जाती है—फिर खुली ऑखें खुली ही रह जाती हैं और साँस का चलना एकाएक एक जाता है—इस ओर सबसे पहले सुमना का ध्यान जाता है—वह चिल्ला उठती है—]

सुमना—हाय, हाय! यह क्या हुआ ? अरुण! अरुण! मध्लिका-अम्बपाली—(एक साथ ही) अरुण! अरुण!

सुमना—(उसकी नाक के सामने हाथ ले जाकर) सर्वनाश अम्बे। अरुण नहीं रहा मधु!

[सुमना और अम्बपाली अरुण की लाश से लिपट जाती और "अरुण, अरुण" चिल्लाती है—लेकिन अचानक मधूलिका की मुख-मुद्रा गम्भीर हो जाती है—वह गम्भीरता से बोलती है—]

मयूलिका-सुन, अम्बे! (जोर से) अम्बे सुन!

अम्बपाली—(आँसुओं से भींगा चेहरा उठाती) मधु, अरुण ! हाय अरुण ! . . .

मधूलिका—रोने-घोने से न बनेगा अम्बे! मैं अब चली! अम्बपाली—मध! मध्!!

मधूलिका मधु, मधु, नहीं! मधु चली। यह तेरा बोझ था अम्बे! इसकी जिन्दगी मैंने ढोई, अब लाश तु ढो! अम्बपाली—मधु, मधु! यह क्या मधु? ओहो (रोती है)
मधूलिका—हाँ, जो जिन्दगी नही ढोता, उसे लाश ढोनी पड़ती
है अम्बे! तू लाश ढो, तब समझ सकेगी, किसी की जिन्दगी ढोना
क्या चीज है! मैं चली मौसी, प्रणाम!

सुमना-बेटी। बेटी!

[मधूलिका झट घर से निकलती है—तीन-चार डग में ही वह आँगन में आ जाती है—'मधु-मधु' पुकारती अम्बपाली उसक पीछे आती है—मधूलिका मुडकर—"जिन्दगी नही ढोई तो लाश ढो" कहती आँगन से बाहर हो अंधकार में अन्तर्धान हो जाती है—]

#### २

[अम्बपाली का सोने का कमरा—वह पलँग पर लेटी है—एक कोने में घुँघली रोशनी टिमटिम कर रही है—वह बार-बार कर-वटें बदलती और आखिर आँखें खोलती हुई उठ बैठती है—फिर पलँग के नीचे आकर टहलने लगती है—

थोड़ी देर टहलकर फिर पलंग पर जाती है और सोने की चेष्टा करती है—ऑखे मूँदती, करवटें बदलती और हारकर, नीद न आती देख, फिर पलँग के नीचे आती है—दीवार पर जो बीणा टॅगी है, उसे लेकर बजाने लगती है—

उसका वेष बिल्कुल शृंगार-भूषा से हीन है—बाल खुले, चेहरा उदास—करुणा की मूर्ति सी वह दीख पड़ती है—]

अम्बपाली—(वीणा पर वह गाती है—)

टूटते जब बीन के है तार! उँगिलियों का हो भले नर्त्तन, फिंठ का स्वर दे मनोहर स्वन,

> ताल हो, लय हो, मूर्च्छना हो, मीड़ हो, संगीत की जय हो! किन्तु, फिर उठती नहीं वह प्राणमय झंकार,

> > जो बहाती जगत में रस-धार, और लाती जिन्दगी में भावना का ज्वार!

प्रेम के गुजार के बदले— प्रकट होता विषम हाहाकार! टूटते जब बीना के हैं तार!!

[गाते-गाते उसकी ऑखों से आँसुओं की घारा बही जा रही है—उसा समय चयनिका दरवाजे से झाँकती और भीतर आती है—वह हौले पाँव आकर उसके पास खड़ी है और अम्बपाली रोये और गाये जा रही है—जब गाना समाप्त होता है, चयनिका कहती है—]

चयनिके-भद्रे, आज भी अब तक नहीं सोई?

अम्बपाली—(चौंक कर आँसू पोछती) ओहो, चुन्नी! कितनी रात गई रे!

चयनिका—रात क्या गई, अब तो शुक्र तारा उग चुका। यों सारी-सारी रात जगना क्या उंचित है, आर्ये!

अम्बपाली—शुक्र तारा! उस रात भी शुक्र तारा उग चुका था! (उसाँस लेती है, लेकिन, तुरत महसूस करती है कि वह क्या बोल गई और बात बहलाने को सोच ही रही है कि चयनिका पूछती है—)

चयनिका— (साश्चर्य)—िकस रात भद्रे! यह क्या बात है कि जब से उस रात मौसी आई और आप उनके साथ गई, तब से आप ज्यों ही अकेली हुईं कि रोने लगी! यह रात-दिन का रोना!!

अम्बपाली—रात-दिन का रोना! चयनिके, विधाता ने मानवता को भाषा क्यों दी? क्यों न यह भी कुररी-सी रोती, कोयल-सी कुह-कती, पंडुक-सी कुहरती और बुलबुल-मी चीखती अपनी जिन्दगी बिता देती है! बातो में इसे कौन-सा रस मिलता है, चुन्नी!

चयितका कोई क्षण ऐसा भी होता होगा आर्ये, जब कुररी, कोयल, पंडुक या बुलबुल की जिन्दगी में आनन्द की रमधारा बहती होगी। अगर ऐसी बात नहीं होती, तो वे जिन्दा नहीं रह पातीं भद्रे!

अम्बपाली—आनन्द की रसघारा! आनन्द की रसघारा की तह में क्या है, क्या अम्बपाली से बढ़कर कोई जानता है? जिस तरह अंगूर को तोड़कर सड़ाकर शराब बनाई जाती है—उस हरे-हरे गोल-गोल, रस से शराबोर, मिठास से लबालब गुच्छों को पुराने बर्तन में रखकर, ढँककर, जमींदोज कर, सडा-गला कर आदमी शराब का नाम देता और उसके— गले को जलानेवाले, झुलसानेवाले घूँट पीकर मत्त बनता, पागल बन जाता है; आनन्द की रसघारा भी कुछ ऐसी ही चीज है चयनिके! यह रसघारा नहीं मृग-मरीचिका है। यदि मानवता इस मृग-मरीचिका में न फँसी होती, तो न जाने कब न उसने देदत्व प्राप्त कर लिया होता!

चयितका—में इन बड़ी-बड़ी बातों को नहीं समझ पाती भद्रे! लेकिन, यह दिन-रात का रोना—उफ़! अम्बपाली—फिर वही बात! रुदन इतनी घृणा या उपेक्षा की चीज नही है, चयनिके! मानती हूँ, एक जमाना था, मैं भी उसे इसी दृष्टि से देखती थी लेकिन, तब मैं भ्रम मे थी, चुन्नी। जिस तरह दुनिया का पाप-ताप घोने को गंगा भू पर अवतीर्ण हुईं, उसी तरह मानवता के पाप-ताप, दर्द-जलन घोने-बुझाने को विधाता ने आसुओं की गंगा-यमुना बहाई है। हमारे हृदय-कमंडलु में संचित यह पावन घारा, किसी दर्दीले भगीरथ की संवेदना या कातर याचना पर, अचानक ऊर्ध्वगामी होती, मस्तक-हिमाचल पर लहराती, फिर काल-ऐरावत के दो दाँतों द्वारा दो आँखों की राह पाती, हरहर करती, गिरती है और अपनी उज्जवल युगल घारा में जग की सारी कालिमा और किल्विष को बहा ले जाती है! यदि किसी की आँखों में आँसू देखो, उसे नमस्कार करो! आँसुओं पर घृणा या उपेक्षा संसार की सबसे बड़ी नास्तिकता है, चयनिके!

चयिनका—उपेक्षा या घृणा की घृष्टता इस अनुचरी से क्या हो सकती है, भला! में तो देवी के आँसुओं को देखते ही धीरज खो देती हूँ। इधर तो आप दर्पण भी नही देखती, नहीं तो अपना चेहरा देख पाती—

अम्बपाली—चेहरा! चेहरे का रहस्य भी अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, चुन्नी! गालों के गुलाब में कितनी गंध है, भवों की कमान में कितनी तीरंदाजी है; अधरों के बिम्ब में कितना रस है, दाँतों के दाड़िम में कितनी मिठास है; नासिका के शुक में कितनी उड़ान है, आँखों के खंजन में कितनी परबाजी है; ललाट के चाँद में कितना अमृत है और लटों के साँप में कितना जहर है—सब देख चुकी, आजमा चुकी, जान चुकी! उसकी 'हाँ' देखी, उसकी 'ना' देखी। उसकी 'हाँ' देखी—मगधपित के सामने, उसकी 'ना' देखी—भगवान बुद्ध के सामने! और लोग तो दोनों छोरों के बोच में चक्कर काटते ही रह गये, चयनिके!

चयनिका ——देवी, आप में अपने से, संसार से इतनी उदासीनता, इतनी विषण्गता क्यों पा रही हुँ ?

अम्बपाली—अपने से उदासीनता, संसार से उदासीनता—दोनों का एक ही मतलब है, चयनिके! जबतक अपने से उदासीनता न हो, संसार से उदासीनता हो ही नहीं सकती। और संसार के धक्के ही तो अपने में उदासीनता पैदा करते है। 'स्व' और 'संसार' का एक अजीब गोरखधंधा आदि काल से चला आ रहा है! ये एक-

दूसरे को प्रभावित किया करते हैं और इनकी किया-प्रतिक्रिया के भॅवर में मानव-मन तुच्छ तिनके-सा डूबता-उतराता रहता है! अम्ब-पाली अबतक भॅवर के ऊपर नाच रही थीं, अब वह उसकी चपेट में गोते खा रही है।

चयनिका—लेकिन क्या अनुचरी को इतना भी हक नहीं है कि वह उस बात को जाने, जिसने वैशाली की राजनर्तकी के विशाल हृदय को भी यों व्यथित, द्रवित कर दिया है!

अम्बपाली—तुम्हें सब कुछ जानने का अधिकार है, चयिनके । तू ही है, जिससे मन की बातें कहकर दिल हल्का करती आई हूँ! लिकन दुनिया में कुछ ऐसी बातें है, जो कहीं नहीं जा सकती और जिनके न सूनने में ही कल्याण है।

चयिनका—तो देवी रोया करें और मैं चुपचाप देखा करूं? क्या मैं पत्थर की बनी हूँ, क्या मेरे हृदय नहीं? इससे तो अच्छा है, चयिनका की मुश्क बॉध दें, उसे तहखाने में डाल दें कि वह घुट-घुट कर वही मर जाय! (उसका गला भर आता है, आँखें उमड़ पड़ती है)

[अम्बपाली वीणा को पलँग पर रख देनी और हाथ पकड़कर चयनिका को अपने निकट बैठाती है—फिर उसकी ठुड्डी हाथ में ले दुलारती हुई कहती है—]

अम्बपाली—पगली, तू ऐसा करेगी, तो मेरी गित क्या होगी? जब नाव डूबती है तो सिर का घास का गट्ठर ही—तुच्छ तिनकों का वह समूह ही— उसके ढोनेवाल के प्राण का रक्षक सिद्ध होता है। कम-से-कम कुछ देर तक उसे पकड़ कर वह अपने को बचाये रखता ही है। अम्बपाली की नाव टूट चुकी है, चयिनके! वह अपनी जल-समाधि स्पष्ट देख रही है—जल-समाधि या सम्यक् समाधि! (सामने दीवार से सटी बुद्ध की मूर्ति पर उसकी नजर जाती है और वह उसे सिर नवाती है)

चयनिका—(आक्चर्यमुद्रा में) तो क्या आप बौद्ध-धर्म स्वीकार करने जा रही हैं?

अम्बपाली—अब समझ में आई है, चुन्नी, कि आदमी क्यों विराग लेता है, क्यों भिक्षु बनता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो स्वमाव से ही दुनिया के रागरंग से परे होते हैं। उनका मन प्रशान्त सागर होता है, जिसमें कितनी ही निदयाँ पानी डालें, जिसके ऊपर कितनी ही कलाओं से चन्द्रमा चमके, लेकिन जिसमें न तो बाढ़ आती है, न त्तरगें उठती हैं—(उँगलीं से बुद्ध-मूर्ति को दिखाती) देख, उस ओर! कैसी शाश्वत शांति! कामना या भावना की एक रेखा भी कहीं पाती है? लेकिन, ज्यादातर मानव-मन झरने की तरह होता है, जो शुरू में कलकल-छल्लल करता, तरंगों से युक्त, फेनों से भरा, कभी इघर, कभी उधर भटकता-बहकता चक्कर काटता, गिर्दावें भरता, अन्ततः नदी या नद में परिणत हो, अपनो गित से आप ही क्षुब्ध, अपनी उठाई हुई लहरों से आप ही थपेड़ खाकर हाहाकार, आर्त्तनाद कर उठता है और त्राहि-त्राहि करता किसी सागर में अपने को रख देता है। हाँ, यहाँ भो भाग्य पर निर्भर है कि वह प्रशान्त सागर प्राप्त करता है या फिर किसी वंगोपसागर को घूणि में हो हाहा खाता रहता है। संन्यास या भिञ्जपन कुछ नही, थकी हुई आत्मा का आत्मसमर्थण है चयनिके! अम्बपाली भो थक चुकी। अब इससे यह बोछ नहीं ढोया......

[वह अवानक रुक जातो है—-छत को ओर देखतो है—-उसके भय-विस्कारित नेत्रों को टकटकी देख चयनिका कॉप उठतो है—-देखते-देखते अम्ब्रपाली के गाल आँसूओं से तर हो जाते हैं—-चयनिका घबराई हुई कहती है—-]

चयनिका-अार्ये, आर्ये! यह आप क्या देख रही है?

अम्बपाली—(अपने को सम्हालती, आँसू पोंछती) क्या देख रही थी! अच्छी बात है, चुन्नी, तू नहीं देख पाती। (कुछ रुककर) अच्छा, तूने किसी से प्रेम किया है, रे!

चयनिका-(लज्जा से गड़-सी जाती है) आर्ये!

अम्बपाली—तू संकोच कर रही है। ठीक ही तो। इससे बढ़कर बेवकूफी का सवाल और क्या हो सकता है— 'तूने प्रेम किया है!' जैसे, प्रेम कहने की चीज हो। जो जबान पर आये, वह भी क्या प्रेम है? हमारे ऋषियों ने कहा है, सुकर्म को जिह्वा पर मत लाओ, जिह्वा पर अग्निदेव है, वह उसे जला देंगे, भस्म कर देगे। बहुत ही सहीं चयनिके! कोई भी पावन चीज चिह्वा पर नहीं लानी चाहिए! फिर प्रेम! जिह्वा अग्नि है, तो प्रेम बर्फ। वह तो उसकी आँच से ही गल जातों है! राधा किसी से अपनी प्रेमव्यथा कहने गईं—हाँ उनका मूक प्रेम कितने कियों की वाणी का शृंगार बन गया और अनन्त काल तक बनता रहेगा। यही प्रेम की महत्ता है! इसी वैशाली में रहकर अहण क्या अम्बपाली से अपना प्रेम कहने आया और हमेशा

उसके साथ छाया-सी घूमती हुई भी मधूलिका ने अरुण से अपना प्रेम कहा! (उसका गला भर आता है)

चयनिका-भद्रे, यह सब आप क्या कह रही है?

अम्बपाली—चुप रह चयनिके, चुप रह। मौसी ने कहा था, यह अभिमान नहीं, आत्मवंचना है, अम्बे। अब उनके कथन की सचाई मालूम हो रही है। शृंगार, संगीत, उत्सव—ये सब क्या चीजें है, तू जानती हैं? यों ऊपर से देखने पर तो आत्म-प्रदर्शन के साधन मालूम होते हैं, लेकिन जरा गहरे जा, तो मालूम होगा, इनके द्वारा आदमी अपने को भुलाने की चेष्टा करता है। अपनी शारीरिक तृटि को शृंगार से ढँकना चाहता है, अपने हृदय के हाहाकार को बीणा की गुजार में छिपाना चाहता है और अपने दुख-शोक को उत्सव में विलीन करना चाहता है। उफ्, मानव, मानव, तूने अपने को धोखें में रखने के लिए क्या-क्या न प्रयत्न किये! लेकिन हाय रे, मानव! अभिशाप ने कभी तेरा साथ न छोड़ा। वह छाया बनकर तेरे पीछे लगा है, पड़ा है! ज्यों-ज्यों तू प्रकाश की ओर दौड़ता है, वह और भी स्पष्ट और लम्बा होता जाता है! अम्बपाली, अम्बपाली, इतने दिनों तक तू जिसे भुलाये रही, उसने एक दिन तेरी सारी हेकड़ी भुला दी (अपने हाथों से चेहरा ढँक लेती है) उफ्, आह! चयनिका—(सिसकियाँ भरती) भद्रे.. भद्रे!

अम्बपाली—(चेहरे से हाथ हटाती है, सारा चेहरा आँसू में भीगा है) चुन्नी,चुन्नी ! . . . . . समझा, तू सोने को कहेगी ! मेरी प्यारी बच्ची, तेरी आज्ञा सिर-आँखों पर ! (उसकी ठुड्डी पकड़ती और चूमती है) लेकिन, चयनिके, अम्बपाली के सोने के दिन चले गये। अब तो उसके कंथों पर एक थाती दे दी गई है! उफ् री निठुर थाती! (फिर छत की ओर देखती) मधु-मधु, तू यह क्या कर गई रे! मुझसे यह नहीं ढोई जाती है, मधु! "जो जिन्दगी नहीं ढोता, उसे लाश ढोनी पड़ती है!" काश, तू जान पाती, मैंने जिन्दगी भी लाश ही की तरह ढोई है!!

₹

[वैशाली का कूटागार—एक ऊँच टीले पर बना एक रमणीक विहार— विहार का पश्चिमी बरामदा—

सूरज डूबने जा रहा—डूबते हुए सूरज से ऐसी तिरछी लाल किरणें फूट रही हैं, जैसी भोर में दिखाई पड़ती है—हाँ, भोर की किरणों में जहाँ सुनहलापन अधिक होता है, इनमें लाली अधिक है —

कुछ चिड़ियाँ इस लाली भरी पृष्ठभूमि में उड़ती क्षितिज की ओर जा रही है—वे ऐसी मालूम होती हैं, मानों लाल सागर में बच्चों ने रंगीन कागज की छोटी-छोटी नावें बहा दी हों—

डूबते हुए सूरज की इस लाली से बरामदे का यह हिस्सा अजीब सुनहला लग रहा है—बरामदे की एक-एक चीज दिप-सी रही है—सूरज की ओर रुख किये ध्यानमग्न बैठे गोरे भगवान बुद्ध तो बिल्कुल सोने की मूर्ति-से लग रहे है— शरीर में जरा भी स्पन्दन तक नही अनुभव होता—

भगवान बुद्ध से थोड़ी दूर हटकर भिक्षु-प्रवर आनन्द बैठे भगवान बुद्ध का चेहरा विमुग्ध होकर निहार रहे हैं—

[अम्बपाली आती है—बिल्कुल सादा है वेश उसका—हौले-हौले भगवान के निकट पहुँच उन्हें सिर झुका मौन-ही-मौन प्रणाम करती और आनन्द के इशारे पर कुछ दूर हटकर बैठ जाती है—

कुछ देर में भगवान बुद्ध आँखें खोलते हैं—सूरज की ओर देखते हैं— अम्बपाली उठकर फिर उन्हें प्रणाम करती है—वह मुस्कुरा पड़ते हैं, कहते हैं—]

भगवान बुद्ध--आप आ गई, भद्रे !

अम्बपाली-हाँ, भगवान!

भगवान बुद्ध-आपका यह वेश?

अम्बपाली में देख चुकी भगवान, आदमी दो में से एक का ही शृंगार कर सकता है—तन का या मन का।

भगवान बुद्ध—सबसे बड़ा सत्य वहीं है, भद्रे, जिसपर आदमी खुद अपने अनुभवों से पहुँचे।

अम्बपाली — लेकिन मेरे-ऐसे अनुभवों से पार होने का दुर्भाग्य किसी को भी प्राप्त न हो, भगवान!

भगवान बुद्ध—(मुस्कुराते हुए) वैशाली की राजनर्तकी और दुर्भाग्य!

अम्बपाली—(खिन्न स्वर में) भगवान, मुर्दे को काँटों में मत घसी-टिए! जो जिन्दगी भर दीपशिखा-सी खुद जलती और दूसरों को जलाती रहीं, अगर उसकी भी जिन्दगी सौभाग्य ही हो, तो फिर दुर्भाग्य कहेंगे किसे, भगवान?

भगवान बुद्ध जब वासनाओं से विरिवत आ जाय, तब समझना चाहिए, अन्तर का देवता जग उठा!

अम्बपाली—अन्तर का देवता क्या है, मैं नही जानती, भगवान । हाँ, मेरे अन्तर में आग लगी हैं; जो मुझे जला रही है, झुलसा रही है, यह अनुभव करती हूँ। हृदय में जैसे चिनगारियाँ फूटती रहती हैं; नसों में, शिराओं में खून की जगह जैसे बिजली दौड़ती रहती है! जागरण, जैसे वृश्चिक-दंशन!नद्रा, जैसे शूल-शयन! यह जिन्दगी है या मौत? (कातरता से) मुझे बचाइए, भगवान्

भगवान बुद्ध—कोई किसी को बचा नहीं सकता, भद्रे ! जहाँ आग की लपट है, उसके निकट ही पानी का झरना है। अशान्ति के कंटक-कानन में ही शांति की चिडिये का घोंसला है। उस झरने, उस घोंसले को खुद खोजना होता है। दूसरा, ज्यादा-से-ज्यादा, रास्ता-भर बता सकता है।

अम्बपाली-जैसे इस मार्ग-दर्शन का कोई महत्त्व ही नही?

भगवान बुद्ध—है; तभी तो तथागत को घर छोडकर जंगल-जंगल की खाक छाननी पड़ी। वड़ी तपस्या, बड़ी साधना के बाद उस मार्ग का पता लगाया है; लेकिन जो मार्ग उन्हें मालूम हुआ, उसका निष्कर्ष सिर्फ इतना ही है कि ऊपर का कोई देवता और नीचे का कोई आदमी किसी को निर्वाण या मुक्ति नही दिला सकता। उस मार्ग पर स्वयं चलना होगा, दूसरा कोई उपाय नही।

अम्बपाली—आज उसी मार्ग की दीक्षा लेने आई हूँ, भगवान! मार्ग बताइए, मैं चलने को तैयार हूँ।

भगवान बुद्ध—भद्रे, जरा सोविए, आप यह क्या कह रही हैं? अम्बपाली—सोच चुकी हूँ, भगवान! अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। याद है, आपने कहा था—"तुम विचित्र नारी हो!"

भगवान बुद्ध— (मुस्कुराते हुए) उसकी एक झलक आज भी देख रहा हूँ! निराशाएँ हुमें कहीं भी उड़ा ले जा सकती है।

अम्बपाली—सिर्फ निराशा की बात मत कहें, भगवान। निराशा का प्रतिकार अम्बपाली जानती है। अगर भगवान ने उस यात्रा में नर्तकी पर कृपा न की होती, तो.....(हक जाती है)।

भगवान बुद्ध-तो क्या? जरा सुनूँ। (फिर मुस्कुराते हैं।)

अम्बपाली—(तेजस्विता के साय) जो कायर होते हैं, वे मोड़ पर रक जाते हैं। जिनके हृदय में साहस है, वे एक पथ पकड़ते और चल देते हैं, चाहे वह पथ जहाँ ले जाय—स्वर्ग या नरक—ये एक ही सिक्के के दो रख हैं, भगवान!

भगवान बुद्ध—(गम्भीरता से) सिर्फ तेजस्विता बड़ी खतरनाक चीज है, आर्ये। उसके मुॅह में साधना की लगाम होनी चाहिए, नहीं तो न जाने वह किस अंधगुफा में ले जाकर पटक देगी! राज-नर्तकी, सावधान!

अम्बपाली—(प्रकृतिस्थ होकर) जिसने एक बार प्रकाश की किरण देख ली, उसकी आँखें घोखा नही खा सकती है, भगवान। इसीसे आज वैशाली की राजनर्तकी भिक्षुणी बनने को भगवान के चरणों की शरण में आई है। (घुटने टेक कर सिर झुका लेती है)

भगवान बुद्ध-(साश्चर्य) भिक्षुणी बनने को!

अम्बपाली—हाँ, अम्बपाली ने तय कर लिया है कि अब वह अपना शेष जीवन धर्ममार्ग पर चलने और धर्म का सन्देश घर-घर पहुँचाने में में ही बितायगी?

भगवान बुद्ध—लेकिन तथागत के धर्मसंघ में भिक्षुणी का विधान नही!

अम्बपाली—क्या कहा भगवान ने? भगवान के धर्ममार्ग में नारियों के लिए स्थान नहीं!

भगवान बुद्ध—नारियों के लिए स्थान नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हर आदमी—स्त्री-पुरुष—तथागत के धर्ममार्ग पर चल सकता है। लेकिन, नारियों के लिए भिक्षुणी बनना......

अम्बपाली—(उत्तेजना में बीच ही में बात काटकर) उचित नहीं है, यही न कह रहे थे भगवान? क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्यों उचित नहीं है?

भगवान बुद्ध- उत्तेजित मत हो भद्रे! हर क्यो का जवाब नहीं होता ।

अम्बपाली—लेकिन, जिस बात का सम्बन्ध किसी की जिन्दगी से है—उसके अस्तित्व की 'हाँ' और 'ना' से है, उसे हक हासिल है कि वह ऐसा सवाल करे और यह उचित है कि उसे जवाब दिया जाय।

भगवान बुद्ध—आपको मालूम ही होगा, देवी प्रजावती और राहुल-माता यहाँ आई हुई है।

अम्बपाली—देवी प्रजावती धन्य हैं जिन्हें भगवान की मौसी होने और उन्हें गोद खिलाने का सुअवसर मिला और राहुलमाता यशो-घरा तो इतिहास में अमर ही हो चुकी।

भगवान बुद्ध—इन दोनों ने भी यही इच्छा प्रकट की थी, किन्तु तथागत ने उन्हें 'नाही' कह दी।

अम्बपाली—आपने 'नाही' की होगी भगवान ! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमेशा से अपने पर अत्याचार होता आया है—साधारण जनो द्वारा और महात्माओं द्वारा भी! लेकिन, भगवान जिस आसानी से देवी प्रजावती और यशोधरा को 'ना' कह सकते थे, और वे मान जा सकती थीं, उतनी आसानी से न तो आप अम्बपाली को 'नाही' कह सकते हैं और न उसे मना सकते हैं!

भगवान बुद्ध-लेकिन मेरी लाचारी जो है?

अम्बपाली क्या अभागी अम्बपाली से भी बढ़कर? (उसाँसें लेती है)

भगवान बुद्ध-आपकी लाचारी?

अम्बपाली— (सहसा उसके चेहरे पर विषाद छा जाता है, आँखें भर आती हैं, गला भर्रा जाता है) भगवान, मत कहलाइए! आप से छिपा क्या है? दिन-रात लाश ढोते-ढोते तंग आ चुकी। जबतक जगी रहती हूँ, उसके बोझ से कंघा टूटता, दम फूलता रहता है। एक तो दर्द के मारे नींद नहीं आती, यदि कदाचित आई, तो कंघे का बोझ सीने पर होता है! साँस घुटने लगती है, कलेजा फटने लगता है—चिल्लाना चाहती हूँ, आवाज नहीं निकलती, घिग्घी बँघ जाती है। व्याकुलता की पराकाष्टा में जब नींद टूटती है, तो बिछा-वन, तिकया, सब तर-ब-तर पाती हूँ! भगवान, भगवान, मुझे .... (अपनी हथेली मे मुँह ढँककर हिचिकयाँ लेती है)

भगवान बुद्ध-धीरज, भद्रे, धीरज !

अम्बपाली—(भर्राई आवाज में ही) धीरज की भी हद होती है, भगवान! आह, वही घीरज विधाता नारियों के दिल में दिये होता, जिसे पुरुषों के हृदय में इतनी प्रचुरता से दिया है। जिस आसानी से भगवान राहुलमाता को प्रसूतिगृह में छोड भागे, उसी आसानी से राहुलमाता भगवान की 'ना' के बाद भी उन्हें छोड़ पातीं!

भगवान बुद्ध—भद्रे, भावना पर यों न बहें; विवेक से काम लें। जरा सोचें—तथागत के घर्म का मध्यम मार्ग तो सबके लिए खुला है, लेकिन जहाँ तक भिक्षुसंघ की बात है..... (रुक जाते हैं)

अम्बपाली—धर्म का मध्यम मार्ग तो समझी, लेकिन उसका मत-लब मार्ग के मध्य में जाकर रुकना नहीं हो सकता, भगवान ! फिर अम्बपाली जिस राह पर चलेगी, पूरी चलेगी! मध्य में रुक नहीं सकती ! बहुत धोखा खा चुकी हूँ भगवान; अब मैं अपने को ज्यादा धोखा नहीं दे सकती !

भगवान बुद्ध-तब ।

अम्बपाली मुझ से मत पूछिए, मुझे इस लाश को उतारना पड़ेगा, भगवान! या तो इसे पीला वस्त्र उतार सकता है, या.... (अचानक वह अधर की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगती है) देखिए, भगवान, वह देखिए! मैं बचपन से ही सपने देखती आ रही हूँ, लेकिन, दिन-रात यह सपने का दृश्य! उफ्,! मैं इसे ढो नहीं सकती, जिन्दा रह नहीं सकती। मुझे आत्महत्या के महापाप से बचाइए भगवान! (उसकी आँखों से आँसुओं की घारा बहने लगती है; सिर से पाँव तक काँप कर वह चेहरे को हथेलियों से ढाँकती, फिर जमीन पर घुटने टेक अपने हाथों को बुद्ध के चरणों की ओर पसार देती है)

भगवान बुद्ध-आर्ये, आर्ये!

अम्बपाली-भगवान! भगवान!!

[भगवान बुद्ध उसके इस आत्मसमर्पण से व्याकुल हो जाते है— समझ में नहीं आता कि उससे क्या कहें—वह आनन्द की ओर देखते है—आनन्द भगवान का असमंजस देख अम्बपाली के निकट आकर उसे उठाते हुए कहते हैं ——]

आनन्द—आर्ये, उठें। आज आप जायँ—कल फिर भगवान के दर्शन करें।

अम्बपाली—(सिर उठाती है, आँखों से आँसू बह रहे है) भग-वान, जाऊँ ? आपकी यही आज्ञा है?

आनन्द-यह भगवान की ही आज्ञा है।

अम्बपाली—हाय रे मेरा दुर्भाग्य! मेरे लिए भगवान आज ही प्रतिमा बन रहे हैं! आह! (बुद्ध के मुँह की ओर एकटक देखती है—आँसू अनवरत जारी है)

भगवान बुद्ध—(गम्भीर वाणी में) भद्रे! श्रद्धा प्रतिमा को भी बोलने को लाचार करती है—उससे वरदान लेती है। तुम अपने पर विश्वास रखो, सभी साधन तुम्हे आप ही प्राप्त होंगे!

[अम्बपाली "भगवान, भगवान" कह, घुटने टेक, जमीन से सिर सटाकर, भगवान बुद्ध को प्रणाम करती है; फिर हाथ जोड़े ही मुड़-कर चलती है—सूरज डूब चुका है, लाल आसमान के ललाट पर लाल मंगल तारा चमक रहा है—अम्बपाली मुडते समय उसे देखकर

प्रणाम करती है और हाथ जोडे ही वहाँ से धीरे-धीरे चल देती है उसके चले जाने पर भगवान बुद्ध आनन्द से कहते है---]

भगवान बुद्ध-आनन्द!

आनन्द-भगवान!

भगवान बुद्ध — अम्बपाली को मैं जानता हूँ, आनन्द ! इसके संघ में आने से संघ को लाभ ही होगा। नारियो द्वारा तथागत का सन्देश घर-घर में ही नही, दूर-दूर देशो तक फैलेगा, यह भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं आनेवाले दिनों से डरता था। अभी तो ज्वार के दिन हैं, जिसके प्रवाह में सभी गंदिगयाँ वह जाती, धुल जाती हैं, लेकिन जब भाटा आता है, अच्छा पानी भी प्रवाह से दूर होकर गँदला हो जाता है, आनन्द! इसीलिए मैं नारियों को संघ में नहीं लेना चाहता था। मुझे डर है, आगे चलकर सघ को यह बड़ी कम-जोरी साबित होगी और तथागत का धर्म जितने दिनों ससार में रहता, उसके आधे दिनों तक ही रह पायगा।

आनन्द-तो मना कर दीजिए न?

भगवान बुद्ध—आह! मैं मना कर पाता! मैं देवी प्रजावती को, गहुलमाता को 'नाहों' कर सका था, किन्तु इसे नही कर सका। यह विचित्र नारी है, आनन्द! उस बार इसने कहा था—मैं भगवान बुद्ध पर विजय प्राप्त करूँगी। यह आज सचमुच जीत गई!

#### 8

[सारी वैशाली निस्तब्ध सोई हुई है—सिर्फ जाग रहे है आकाश में कुछ तारे, जिनकी ज्योति भी उदयाचल की धीमी लाली की आभा से मंद पड़ती जाती है—और वृक्षों पर जग पड़े हैं अपने खोतों में निश्चिन्त सोये कुछ पंछी—हाँ, कुछ ही और वे भी एकाध बार ही चोंच खोलकर चहचह कर उठते हैं, क्योंकि अभी भोर होने में कुछ देर है—पृथ्वी पर कभी-कभी, यहाँ-वहाँ से गायों की रँभाई सुनाई पड़ती है, जिसका उत्तर बछड़े का औ-औ देता है—

अट्टालिकाएँ सोई हुई हैं—सड़कें सोई हुई हैं—हांट-बाजार सब पर नींद की हल्की छाया पड़ी हुई हैं—हाँ हल्को ही, क्योंकि उषा के आगमन की धमक कुहेलिका की तहों को एक-एक कर दूर कर रही है—

इसी समय दूर से सुरीली आवाज सुनाई पड़ती है—वह पहले एक ही ध्विन मालूम पड़ती है; किन्तु धीरे-धीरे वह ध्विन, ध्विन-समूह में बदल जाती है—अब स्पष्ट मालूम हो रहा है, कुछ कोकिलकंठी गाती हुई आ रही है—गीत की कड़ियाँ कमशः स्पष्ट होती जा रही हैं—]

बहुजन हिताय, बहुजन-सुखाय,

नर उठो, नारियो, उठो उठो,

झॉको यह झिलमिल स्वर्ण-किरण,

निद्रा खोने, तन्द्रा धोने---

बह चली पुलकमय मलय-पवन सब उठो, जगो निज कर्म लगो, सपनों की दुनिया दूर जाय।

बहुजन-हिताय बहुजन-सुखाय,

दुनिया उभचुभकर डूब रही, फैला आँसू का प्रलय-ज्वार

आँहों की ऑधी में उजड़ी

जाती मानवता की बहार आगे बढ़कर करुणा से भर रच तो रक्षा के कुछ उपाय।

बहुजन-हिताय बहुजन-सुखाय

> हम सागर यदि न उलीच सकें आँखों की दो बूँदें हर लें,

हम पर्वत उठा सकें न अगर

बोझे दो सिर के कम कर दें,

अर्पित जीवन अर्पित जन-धन

अर्पित होवे मन-वचन-काय, बहुजन-हिताय

बहुजन-सुखाय।

[अब वह मंडली बिल्कुल निकट आ चुकी—इधर आसमान में लाली ही लाली है—अन्धकार धीरे-धीरे दूर हो चुका है—उदित होनेवाले सूरज की प्रभा के कारण या सामने आनेवाली कलकंठियों की शात मुखाभा के कारण?—अब हम स्पष्ट पहचान सकते हैं कि ये कौन है—सब-के-सब भिक्षुणियां है—टुकड़े-टुकड़े जोड़कर बनाये पीले वस्त्र से, गर्दन से पैर तक, इनके अंग ढँके है—जिनके बाल कटा डाले गये हैं, ऐसे सिरों पर पीले रंग के ही छोटे-छोटे कपड़े, रूमाल की तरह, सिर के पीछे की ओर बँधे हैं—काले रंग के भिक्षा-पात्र हाथों में—

अगली पंक्ति में ये तीन भिक्षुणियाँ कौन है? जरा गौर से दिखये-बीच में है देवी पुष्पगन्धा—उनकी दाहिनी ओर अम्बपाली—बायीं ओर मधूलिका—हाँ, मधूलिका ही!—भिन्न अवस्थाएँ, भिन्न प्रकृतियाँ सिमटकर एक हो चली हैं—'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के एक पथ पर, एक उद्देश्य पर।

सूरज की किरणें फूटों—पीले वस्त्रों के बीच अम्बपाली के शांत मुख-मंडल पर वे जा पड़ों—जा पड़ीं, नृत्य कर उठी—फिर प्रति-फिलत हुईं—अब अम्बपाली का मुखमंडल सूर्यमंडल सा दिप रहा है—हाँ, साक्षात् सूर्यमंडल सा!—भिक्षुणियाँ गाये जा रही हैं—]

बहुजन हिताय बहुजन मुखाय

> हम सागर यदि न उलीच सकें, आँखों की दो बूँदें हर लें हम पर्वत उठा सकें न अगर,

> > बोझे तो सिर के कम कर दें,
> >
> > अर्पित जीवन
> >
> > अर्पित जन-धन
> >
> > अर्पित होवे मन-वचन-काय,
> >
> > बहुजन हिताय
> >
> > बहुजन-सुखाय।

समाप्त

## सीता की माँ

[स्वोक्ति रूपक]

## प्रतीचा

कलाकार प्रतीक्षा में था।

प्रतिदिन की तरह वह अपने तिकये पर झुका था। सामने पान का डब्बा; बगल में सिगरेट का टिन। होंठों पर जलती हुई सिग-रेट के धुएँ से जंजीरें बनाता, वह उन्हें गौर से देख रहा था!

इन्हीं जंजीरों की सीढ़ियों से उसकी भारती आती रही हैं न? वह प्रतीक्षा कर रहा था।

पंखों की फटफट; कोमल स्वर-झंकार; मधुर रुनझुन। यही क्रम सूचना देता था उसकी भारती के आगमन की। जंजीरों पर जंजीरें बनती-बिगड़ती जाती है; कही कुछ आहट नहीं।

बात क्या है ? क्या मेरी भारती मुझसे रूठ गई ? या रास्ता भूल गई ?

एक सिसकी ! कातर-करण !

यह क्या ?

सिसकियों का तार।

अरे, आज यह कैसा तमाशा ?

और, वह ऊपर एक धूमिल छाया!

छाया मूर्त्ति का आकार धारण कर रही—बिखरे बाल, कंकाल शरीर!

यह क्या ? यह कौन ?

फिर स्वर-

"तुमने भी नहीं पहचाना?"

कलाकार जागता हुआ सपना देख रहा था। बोलना चाहंता था किन्तु कंठ नहीं खुल रहा।

"आह! तुमने भी नहीं पहचाना?"

अब हिचिकयों पर हिचिकियाँ ! कलाकार ने देखा—अविरल अश्रुधार बही चली आ रही है, जो शायद उसे भी भँसा ले जाय।

पूरा जोर लगाने पर भी वह इतना ही कह पाया—"देवि!"

"नहीं नहीं, मुझे 'देवी-देवी' कह कर मत चिढ़ाओ ! बताओ तुमने मुझे पहचाना या नहीं!"

और कलाकार का मौन मानों उसे असह्य हो उठा-

"हाय रे मेरा भाग्य ! तुमने भी नहीं पहचाना ? तुमने भी ? मुझे वाल्मीिक ने नहीं पहचाना, कालिदास ने नहीं पहचाना, भवभूति ने नहीं पहचाना, तुल्सी ने नहीं पहचाना, बहुत से उपेक्षितों का उद्धार करनेवाले रवीन्द्र ने नहीं पहचाना, और आजकल जो वह किव है—क्या नाम है उसका—कोई गुप्त—उसने भी नहीं पहचाना, तो मैं उतनी अधीर नहीं हुई। ये मेरे कौन होते थे ? ये मुझे कैंसे जानते ? क्यों जानते ? किन्तु, तुम—तुम!"

अब तो वह फूट-फूट कर रो रही थी-

"तुम तो मेरे अपने कलाकार हो; मेरे <u>घर-आँगन् के कलाकार!</u> मेरे घर-आँगन के कलाकार, मेरे अपने, अपने कलाकार। और, हाय, तुमने भी नहीं पहचाना! नहीं पहचाना!!"

"देवि ! "

"फिर वही—अरे, तुम्हीं कहो, कभी तुमने सुना कि मिट्टी से बच्ची पैदा हुई हो और किसी से भी पूछो, कोई कहे कि जनक के कभी सीता नाम की कोई सन्तान हुई हो—!

हाय रे मेरा भाग्य ! बेटी मेरी, और किसी ने कह दिया पृथ्वी की बेटी किसी ने कह दिया जनक की बेटी! और मैं! जब तक जीवित थी, अपनी बेटी के पीछे छाया-सी घूमती रही और मृत्यु के बाद भी मेरी आत्मा अशान्त-च्याकुल चारों ओर चक्कर काट रही है!

मेरे कलाकार, मेरे अपने कलाकार; क्या मेरा उद्धार नहीं नहीं करोगे, ओ मेरे, मेरे कलाकार!"

कलाकार को लगा कि वह छाया-मूर्त्ति अब उससे लिपट जायगी। विस्मय से, भय से वह अब अर्द्ध-मूच्छित था—

कि वीणा की झंकार ! मंजीर की रुनझुन !
"कलाकार, कलाकार ! अरे, यह क्या ? उठो, उठो।"
"देवि!"

किन्तु यह शब्द कहते हुए वह काँप गया—लगा, कहीं वह छाया-मूर्त्ति फिर न आ जाय! माँ-भारती मुस्कुराई; फिर खिन्न स्वर में बोलीं—

"वह बेचारी! हाँ कलाकारों ने उसके प्रति उपेक्षा की हद कर दी! उसकी यह दशा मुझे भी व्यथा देती रही है।"

"al...al..."

''तो, लेखनी उठाओ—आज उसी का उद्धार हो! मुझे इसमें असन्नता ही होगो। प्रसन्नता ही होगी, लेखनी उठाओ!"

लेखनी उठी और जो कुछ लिख गया,--ये पंक्तियाँ है।

#### पहला दुश्य

स्थान: सीतामढ़ी के निकट एक अटवी

[पर्दे पर छाया-मूर्त्तियों में जंगल का दृश्य: जंगल उजड़ा-उजड़ाः पेड़ों में पत्ते नहीं, तने भी सूखे: जंगल के प्रांतर में एक झोपड़ी, उघड़ी-उजड़ी!

पर्दे के ऊपरी भाग में हिमालय की दृश्यावली की छाया। पर्दे के पीछे बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक!

पर्दे की छाया-मूर्तियों में दीख पड़नेवाली झोपड़ी से एक स्त्री की छाया-मूर्ति निकलती है: अस्थि-कंकालमात्र शरीर: फटे-चिटे वस्त्र-खंड: उन्मत्त-सी चेष्टा में वह आकाश की ओर देखती है, फिर बोल उठती है—]

वादल ! बादल ! तू आज क्यो वरसा ? क्यों वरसा ? तुझे दुनिया को तब बसाने की सूझी, जब मेरी दुनिया उजड़ चुकी !

बादल, तू क्यों बरसा? आज ही क्यों वरसा? बारह बरसों से तू कहाँ सोया था? आज तू बरसने आया है, गरजने आया है! उफ, मेरी दुनिया उजाड़कर ऊपर से धौस जमाने आया है!

बता, तू क्यों बरसा ? आज ही क्यो वरसा ? कल क्यों न बरसा ? अरे, कुछ घड़ी पहले क्यों न बरसा ? हाँ, कुछ ही घड़ी पहले तो मेरी दुनिया उजड़ी है! मेरी हॅसती हुई दुनिया, मेरी बसती हुई दुनिया को उजाड़ कर, अब तुझे वरसने की सूझी है—बरसने, गरजने, चमकने की!

गरजने की, चमकने की, बरसने की तब तुझे सूझी, जब मेरी बसती हुई, हॅसती हुई दुनिया उजड़ चूकी !

उफ, ये बारह वर्ष ! इन बारह वर्षों में तू कहाँ था ? कहाँ छिपाथा ? कहाँ सोया था ? पोथे सूख गये, पेड़ सूख गये। घास सूख गई, धरती सूख गई। तालाब सूखें, नाले सूखें; कुएँ सूखें, निदयाँ सूखीं। सारा संसार सूख गया। सूख गया; जल गया। जहाँ शीतल-मंद समीर बहतीं, वहाँ लू और झंझा बहने लगी। शरीर सूख गये, कलेजे सूख गये ! उफ, उफ! कलेजे सूख गये।

पानी, पानी, पानी ! — बारह बरसों से सारा संसार पानी-पानी चिल्ला रहा था और तू कहाँ सोया था ? कहाँ सोया था ओ निर्दय, निर्मम, निष्ठ्र !

हरी-भरी भूमि बंजर बन गई। बस्तियाँ उजड़कर स्मशान हो गई। हाँ, श्मशान! जाके बरस, ओ निष्ठुर, उन हिंड्डियो पर, जो उजड़ी हुई बस्तियों के चारों ओर प्रचुरता से चमक रही है। उन्हें ही तृप्त कर, तृप्त कर। जिनकी जिह्वायें एक बूँद पानी के लिए तरसती-तरसती सूख गई, उनके कंकालों पर तू अब मूसलधार पानी उँड़ेलने दौड़ा है? निष्ठुर, निर्मम, निर्देय!

बादल, बादल तू आज क्यों आया ? कहाँ से आया ? किस लिए आया ?

सारे संसार को जलाकर अब तू अपना काला मुँह दिखाने आया है! हट, ओ कलमुँहे! भाग, ओ कलमुँहे! भाग-भाग!

#### [फिर बादल की गरज: फिर बिजली की चमक]

ओहो, यह गरज, यह हॅसी! पृथ्वी के प्राणियों की वेदनायें आकाश के देवता को क्या बहुत ही प्रिय हैं? तभी तो बारह साल तक लोगों को तड़पाकर अब तू पधारा है हम पर व्यंग करने—हमारी हँसी उड़ाने।

तो गरज ले चमक ले, बरस ले। जी भरकर, मन भरकर— गरज ले, चमक ले, बरस ले।

आह, ये बारह वर्ष। उफ, ये बारह साल। ये बारह साल कैसे कटे; मैंने कैसे काटे?

जब गाँव में अन्न न मिला, न रहा; जब स्वजन, परिजन, पुरजन—कोई नहीं रह गये; तब जंगलों में भगी। पहले सूखे-रूखे फल, फिर पेड़ों की पत्तियाँ; छाल तक नही बच पाई! कन्दों के लिए कुँए खोदे; किन्तु गरम घरती के नीचे जैसे वे भी पिघल गये हों। मिट्टी खोदने पर भी अंगारे मिलते थे।

उफ, क्षुघा, क्षुघा ! पिपासा, पिपासा !

ओ हिमालय, तू अपनी सारी हिमराशि को पानी बनाकर भेज कि यह पिपासा शान्त हो। औषबीश, तू कोई ऐसी औषिष दे कि यह भूख सदा के लिए मर जाय।

लेकिन, आह, मानव की पुकार से पत्थर न पिवला, न पिघला ! कि अचानक एक दिन पत्थर पर कमल खिल उठा !

कमल, कमल! अहा, कमल! कमल!

"तू भूखी है, तू प्यासी है! तो ले....तो ले....!" देवता, देवता, तुम कौन थे देवता? "तू भूखी है, तू प्यासी है? तो ले....तो ले....!"

| "ਲੇ             | ले | <br> | • | ! | "   |
|-----------------|----|------|---|---|-----|
| "हे             | ले | <br> |   | ļ | 22  |
| " <del>ਲੇ</del> | ले | <br> |   | I | , , |

उफ, तुमने क्या नहीं दिया देवता? तुम कौन थे देवता? तुम कहाँ से आये थे देवता? तुमने क्या नहीं दिया देवता?

मरुभूमि गुलजार बन गई, सूखी टहनी में फूल खिल आये! अहा, यह बच्ची! यह बच्ची!

"देवता, यह हू-ब-हू आप ही ऐसी लगती है, देवता!"

"बच्ची! मेरे ऐसी? क्या तुझे और भी कुछ चाहिए!"

"नहीं, देवता, इस बच्ची के पाने के बाद फिर क्या पाना रहा ?"

"कुछ नहीं ?"

"कुछ नही!"

"तो मैं चलूँ?"

''चलूँ ? कहाँ ?

"हाँ, हाँ, मै चला!"

अरे, पत्थर का कमल फिर पत्थर हो गया!

और, बादल, तू फिर भी नहीं बरसा! लू चलती रही; झंझा बहती रही। पृथ्वी जलती रही; आकाश तपता रहा! न फूल, न फल; न शस्य, न तृण। संसार से सारे रंग नष्ट हो गये, रह गया सिर्फ एक रंग—नीलिमा! ऊपर नीला आकाश: नीचे सूखकर, जलकर नीली बनी पृथ्वी! सूरज उगता तो नीलिमा में डूबा हुआ; चन्द्रमा तो पूरा नीला बन चुका था! नीली चाँदनी में अमृत कहाँ? अब उसमें जहर-जहर था!

और, में और मेरो बच्वी !

मेरी बच्ची! देवता का वरदान! आह, इस वरदान को अब मैंक्या करूँ? मेरी सोने की बेटी के चाँद से चेहरे पर भी यह नीलिमा की पर्त जो पड़ती जा रही है! ओह! ओह!

अरे, मेरे हृदय से अचानक जो एक दिन क्षीर-स्रोत फूटा था, धीरे-धीरे वह भी सूखता जा रहा है!

मेरे देवता, तुम कहाँ गये? देखो, देखो, जो कलिका तुम मुझे सौंप गये हो, वह किस तरह सूखती जा रही है! आह, मैं क्या करूँ? क्या करूँ?

मेरी छाती का क्षीर-स्रोत सूख गया ! बेटी, बेटी, अब तुम्हें क्या पिलाऊँ ? कैसे जिलाऊँ ? देवता, कुसमय में यह क्या वरदान दे गये देवता ? आह, मेरी बच्ची रो रही है ? मैं इसे क्या पिलाऊँ ? आह, मेरी बच्ची ...मैं इसे कैसे जिलाऊँ ?

अरे, क्या मेरी बच्ची भी मर जायगी? मर जायगी? नहीं, नहीं, मैं अपनी बच्ची को मरने नहीं दूँगी, नहीं दूँगी, नहीं दूँगी। तो क्या कंहँ? क्या कहँ?

क्षीर का स्रोत सूख गया; तो घमनियों में रक्त का प्रवाह तो दौड़ रहा है! हाँ, जबतक एक बूँद भी रक्त है, मेरी बेटी मर नहीं सकती।

में अपनी बच्ची को रखकर दौड़ पड़ी उस बबूल के पेड़ की ओर, जिसमें अब सिर्फ काँटे-ही-काँटे थे ! एक लम्बा काँटा लेकर रे अपनी नस में सूराख बनाऊँ ? हाँ, हाँ, छाती का क्षीर-स्रोत सूख गया, तो धमनियों में रक्त-प्रवाह तो दौड़ रहा है। अपनी बेटी को में मरने नहीं दुँगी, नहीं दुँगी।

कि डुग-डुग, डुग-डुग; डुग-डुग!

यह क्या सुन रही हूँ, यह कैसा शब्द है?

डुग-डुग, डुग-डुग--यह क्या होने जा रहा है?

ढोंग! ढोंग! ढोंगी राजा! बारह बरस तक यह निश्चिन्त राजमहल में रंग-रेलियाँ मनाता रहा और अब जब पृथ्वी सूखकर पत्थर बन गई है, तो सोने के हल से उसे जोतने चला है!

हाँ, हाँ, बारह बरस के अवर्षण से बंजर बन गई भूमि को वह सोने के हल से जोतने का स्वाँग कर रहा था।

आगे-आगे दो विशाल उजले बैल; उनके कंधों पर सोने का जुआ; पीछे राजा, जिसके हाथ में सोने का परिहथ। अगल-बगल कृषियों और ब्राह्मणों का दल मंत्र पढ़ रहा। पीछे प्रजा उमड़ी आ रही।

डुग-डुग, डुग-डुग। मंत्रों की ध्वनि-प्रतिध्वनि।

हल बढ़ा आ रहा है, बढ़ा आ रहा है। इतने में देखती हूँ कि हल का रख उस ओर हुआ, जहाँ मैं अपनी बेटी को रख आई थी। मेरी बेटी!—दोने में लिपटी, धास-फूस से ढँकी। हल बढ़ा आ रहा है—बढ़ा आ रहा है—

अरे, वही बैल के पैर मेरी बेटी के शरीर पर पड़ गये तो? में दौडी.....

"रुको"—यह कौन बोला ? कौन बोला ? और किसने मेरे पैर में जैसे जंजीर डाल दी ? और किसने मेरी आँखों को जैसे मूँद दिया ? . . . . . . . . . . . . . . . . . बेटी !

आँखे खुली, तो देखती हूँ; हल के दोनों बैल अलग भौंचक्के खड़े हैं और मेरी बेटी राजा की गोद में है। वह रो रही है। राजा उसे चुमकार रहा है। उसकी घनी सुफेद दाढ़ियों से मेरी बेटी जैसे भयभीत हो रही है! मैंने सुना, वह कह रही है—

म् ऑ, म् ऑ,—म् ऑ . . . .

म् ऑ .... मॉ दौड़ी; में दौड़ी। किन्तु, फिर किसने यह कहा— "रुको, तुम्हारी झोपड़ी इस बच्ची के योग्य नही—इसे राजरानी..."

राजरानी! राजरानी? मेरी बेटी राजरानी! कंगालिन की बेटी राजरानी? अहा! अहा!

और उसी समय सुना, वह राजा कह रहा है— "हम लोग अब राजधानी लौटें; पृथ्वी ने मुझे पुत्री दी है, तो आकाश हमें वर्षा भी देगा।"

क्या कहा--पृथ्वी ने दी है? यह तुम्हारी पुत्री?

इच्छा हुई, दौड़कर उस राजा की लम्बी दाढ़ी पकडूँ और कहूँ, भलेमानस, यह बेटी मेरी है, इसकी माँ मैं हूँ। ढोंगी, ढोंग मत रच— दे मेरी बेटी; और वह न दे तो छीनकर ले भागूँ।

किन्तु, आह मेरे पैर न उठे। क्यों न उठे? किसने न उठने दिये?

मेरे देवता, मेरे देवता! यह क्या कर गये तुम?

और देखा, मेरी बच्ची भी अब चुप हो गई है और राजा की सुफेद दाढ़ियों में हाथ डालकर खिलवाड़ कर रही है। और, राजा का मुखमंडल? ओह, अब उससे कैसी दिव्य-ज्योति फूट रही थी!

बादल, बादल ! अभी-अभी जब मेरी बेटी उस ओर गई, तो तू अब बरसने आया है!

अरे, तू अब तक क्यों नहीं बरसा? कुछ दिन पहले क्यों नहीं बरसा; कुछ घड़ी पहले क्यों नहीं बरसा? एक घड़ी पहले भी तू बरसा होता, तो मुझे अपनी बेटो से यों हाथ नहीं धोना पड़ता।

आह; ओह!

बेंटी ! बेटी ! बेटी !

देवता! देवता! देवता!

#### सीता की माँ

बादल, बादल, बता, मेरे देवता कहाँ हैं? मेरे देवता ! और मेरी बेटी कहाँ गईं? कहाँ गईं?

बादल! बादल!

तू अब बोलता क्यों नहीं ? माँ से बेटी छीनकर तू अब चुप्पी लगा रहा है। मेरी बेटी! मेरी सोने की बेटी! राजा, कैसे तुमने कहा कि यह पृथ्वी की बेटी है। मिट्टी की बेटी ऐसी होती है? मेरी सोने की बेडी! सोने की बेटी! बेटी! बेटी!

[मूच्छित होकर गिरती दिखाई पड़ती है]

#### दूसरा दृश्य

स्थान: जनकपुर की पुष्पवाटिका

[परदे पर छाया-मूर्तियों में वाटिका के दृश्य: दूर पर एक मन्दिर, एक तालाब। एक अधवयस स्त्री की छाया-मूर्ति धीरे-घीरे दिखाई पड़ती है; वह बोलती है—]

ओहो, मेरी बेटी! कितनी जवान हो गई है मेरी बेटी! कितनी जवान; कितनी सुन्दर!

अभी-अभी वह आई थी; अभी-अभी वह गई है!

आई थी वासन्ती उषा की तरह—शीतलता लिये, सुगन्ध लिये, सौन्दर्य लिये। पत्तों ने मर्मर कर उसका स्वागत किया; फूलों ने झूम-झूमकर अभिवादन किया। पराग उड़े, तितलियाँ नाची। भौरों ने

भॉवरे दिये, कोिकलों ने गीत गाया। सारी पुष्पवाटिका रंगीन बन गई थी, मुखर हो उठी थी, महमह बन गई थी—एक पल में ही!

ओहो, मेरी बेटी, कितनी सुन्दर, कितनी जवान! उसकी जवानी, उसकी सुन्दरता—सारी प्रकृति पर कुछ देर तक छा गई थी जैसे!

फूलों के रंग निखर उठे। वृक्षों की डालियाँ झुक गई। लतायें काँपने लगी। हवा बोझली बन गई। सूरज की किरणों में फिर एक बार सुनहलापन आ गया। एक अनहद संगीत सारी पुष्पवाटिका में गूँज उठा। अहा, मेरी बेटी क्या आई—सारे उपवन में सौन्दर्य और यौवन छा गये।

वह आई; सिवयों से घिरी—जैसे तारों के बीच चन्द्रमा! नहीं, नहीं, अनेक चन्द्रमाओं के बीच कोई महाचन्द्र, जो अभी तक कभी देखा नहीं गया; अभी तक जिसका नामकरण नहीं हुआ—निष्कलंक, अघट, स्वयंप्रदीप्त!

वह आई और इस सरोवर में नहाई! सरोवर—देखो, देखो, अब भी उसकी तरंगें मेरी वेटी के अंगराग से उच्छ्वसित हैं, सुवासित है, सुरंजित हैं! मेरी वेटी! डुबिकियाँ लगाकर जब वह बाहर निकली, कृंचित-कुन्तल से घिरा उसका मुखमंडल ऐसा लगा कि क्षीर-समुद्र से अभी-अभी चन्द्रमा निकला है, अन्धकार के महाजाल को फाड़ता हुआ!

स्नान किया; उस मन्दिर में गई! वह गिरिजा का मन्दिर! अब भी मेरी बेटी की प्रार्थना उसमें गूँज रही है! क्या तुम सुन नहीं रहे!

लेकिन इस उम्र में यह प्रार्थना ! जनक, जनक ! तुम नाम के ही ज्ञानी हो जनक ! तुम स्त्रियों का हृदय नहीं पहचानते, कुमारियों की कामनायें नहीं जानते । अगर जानते-पहचानते होते, तो मेरी बेटी का भाग्य किसी तीर-कमान से नहीं बाँघे होते जनक ! आह, आज तुम इस गिरिजा-मन्दिर में मेरी बेटी की आँखों से झड़ते हुए आँसुओं को देखे होते ! कुमारी की कहण-याचना ! मैं देख रही थी, पत्थर की गिरिजा भी पानी-पानी हुई जा रही थीं!

और जब वह मन्दिर से बाहर आई, तब तक सारी दृश्यावली बदल गई थी—मानों गिरिजा ने मेरी बेटी की प्रार्थना स्वीकार कर ली हो!

किस कोने से कब घुस आया था वह राजकुमार? हाथ में फूलों का दोना—-राजकुमार, ये फूल किस देवता के लिये संचय किये हैं तुमने? अरे, तुम्हारे हाथों में ये फूल किसने खिलाये और ये कौन-से फूल खिलायेंगे? बोलो, राजकुमार, बोलो!

ये पेड़, ये पौधे, ये पंछी, ये भौरे,—सब तुमसे यही पूछ रहे है राजकुमार! सब सकते में है—सब की आँखें तुम्हारी ओर! बोलो, राजकुमार, बोलो!

और, अब मेरी बेटी की आँखें भी तो कुछ ऐसा ही प्रश्न कर रही हैं? ओहो ! उधर राजकुमार खड़ा है, इधर मेरी बेटी खड़ी है। यह कहाँ से पुरानी बात याद आ गई?

मालूम हुआ, जहाँ वह राजकुमार खड़ा है, वहाँ मेरे देवता खड़े हैं और अपनी बेटी की जगह में खड़ी हूँ।

हाँ, हाँ, मैंने भी इसी तरह देखा था उन्हें !

राजकुमार, कहीं तुम भी कोई देवता तो नहीं हो? मेरी बेटी, यह देवकन्या है राजकुमार, देवकन्या!

इसे राजकन्या मत समझो। देवकन्या तो किसी देवकुमार को ही मिल सकती है। नहीं, देवकन्या की दृष्टि देवकुमार पर ही स्थिर हो सकती है। उसकी दृष्टि सब के लिए सहय भी तो नहीं!

मैने राजकुमार की आँखों को देखा; फिर मैंने अपनी बेटी की आँखें देखी। वे ही पुरानी बातें—मानों घटना दुहर रही हों।

इसी समय मेरा मातृत्व बोल उठा---

"पगली, तू आँखें बन्द कर ले; ऐसे अवसरों पर मातायें …… हाँ, हाँ, ऐसे अवसरों पर मातायें आँखें मूँद लेती है।"

मेरी ऑखें मुँदी थी; लेकिन कल्पना की आँखें-

वहाँ धनुष टूट रहा था; जयमाल पड़ रही थी—मंडप, भाँवरे, सिन्दूर-दान। आह, में कल्पना के लोक में अपनी बेटी का व्याह रचा रही थी, कि सुना—

"राज्कुमारी देर हो रही है; माँ चिन्ता में होंगी!"

यह कौन बोली? क्या बोली—माँ चिन्ता में होंगी? माँ तो यहाँ खड़ी है, चिन्ता में कौन होगी? क्यों होगी? अरे कौन ऐसी माँ है, जो बेटी को इस दशा में देखकर चिन्ता में पड़ जाय? गाज गिरे

इस चिन्ता पर—गाज गिरे ऐसी माँ पर। बेटी, तू देखा कर, देखा-कर।...तू देखा कर, वह देखा करे, देखा करे—अनन्त काल तक। तुम्हारी माँ को चिन्ता होगी?—वह तो यहाँ पुलिकत, प्रफुल्लित हो रही है मेरी बेटी।

किन्तु, यह रुनझुन, रुनझुन! क्या मेरी बेटी जा रही हैं? हाँ, वह जा रही थी। जा रही थी, और रुक रही थी। रुक रही थी और कह रही थी। रुक रही थी और कह रही थी—"अहा, यह मृगछौना!" "और सखी यह स्थामा है न?" "ओहो, यह मिल्लिका तो सरापा फूल उठी है।" "और इस आम में कितनी मंजरी आ गई!" हाँ, हाँ, वह जा रही थी, वह रुक रही थी। क्यों रुक रही थी? क्या करे मेरी बेटी—कोई अलक्षित शक्ति जो उसके पैर बार-बार पकड़ लेती थी। अहा हा, मेरी बेटी! रुक बेटी, रुक। प्रारम्भ में ऐसा ही होता है, मेरी बेटी—ऐसा ही स्

"देर हो रही है, माँ नाराज हो रही होंगी।"

उफ, अब तो मेरे धैयँ की सीमा टूट गई! इच्छा हुई, बढूँ और उसकी उस कलमुँही सखी से कहूँ—पगली, वह माँ नहीं, कोई चुड़ैल हैं होगी, चुड़ैल; जो मेरी बेटी को पोछ पड़ी हैं! जो मेरी बेटी को उसके प्राणधन से ''हाँ! हाँ, चुड़ैल, चुड़ैल—वह चुड़ैल होगी, चुड़ैल! उसकी माँ तो में हूँ, में हूँ! देख, माँ ऐसी हुआ करती हैं! ऐसी ''

ऐसी!! तुरन्त अपने पर ध्यान आया! क्या अब इस बच्वी की माँ कहलाने योग्य में रह गई हूँ? आह, अब तो मेरो वेटो राजकुमारो बन चुकी है; मुझ कंगालिन !!

नहीं, नहीं, अब मैं यह बताकर कि मैं उसकी मौं हूँ, उसे लिजित नहीं होने दूँगी! हाँ, अब राजा उसका पिता है, राजमहिंबी उसकी माँ है! और यह राजकुमार भो तो मुझे अपनी सास के रूप में ग्रहण करने में लज्जा बोध करेगा!

जा, बटी, जा। तूं इस राजकुमार को प्राप्त कर, यह तुझे प्राप्त करे! राजा आनन्द मनाये, राजमहिषी मंगल-गीत गाये। मेरे भाग्य में सिर्फ यह सुख बदा है कि छाया-सी तेरे पीछे-पीछे घूमती रहूँ!

अहा, अभी-अभी मेरी बेटी गई है, शारदीय सन्ध्या की तरह— कलरव में डूबी, सारी चीजों पर एक रंगीन पर्दा डालती! वह चली गई है, लेकिन अब भी सरोवर की तरंगों पर, मन्दिर के गुम्बदों पर, पेड़ों की फुनगियों पर, फूलों पर, पत्तियों पर एक स्वर्णिम आभा छा रही है—जगमग, झलमल!

### तीसरा दृश्य

स्थान: चित्रकृट का पहाड़ी अंचल

[ छाया-मूर्तियों में पहाड़ी प्रदेश के दृश्य। दूर पर एक नदी विखाई देती है, सामने एक झोपड़ी! एक अधेड़ स्त्री की छाया-मूर्ति दिखाई पड़ती है, वह कहती है—]

उफ, कहाँ मेरी बेटी को राजरानी बनना था, कहाँ वह जंगल में मारी-मारी फिर रही है!

मेरी बेटी—कहाँ वह राजा जनक की बेटी कहलाई; कहाँ वह सम्प्राट् दशरथ की पुतोहू बनी; उसके स्वर्ण-सिंहासन पर बैठने का । दिन भी तय हो चुका था; कि यह क्या हुआ? मेरी बेटी आज वन-वन मारी-मारी फिर रही है!

कैंकेई, तुम्हें यह क्या सूझी ! राम को जंगल—क्या तुम्हारे ध्यान में यह बात नहीं आई कि राम जंगल में निर्वाह भी कर लें, लेकिन सीता का क्या होगा ? वह उनके साथ जायगी हो और मेरी सीता क्या जंगल के लिए बनाई गई है ?

कैंकेई-केंकेई! मालूम होता है, राजा से इस वरदान को माँगते समय तुम्हें सीता की सुत्र ही नही रही!

सीता जंगल में और चौदह वर्जी तक ? अभी छः महोने भो नहीं बीते और देख जाओ, मेरो बेटो की दशा !

और, राम, राम ! पिता के वचन को स्वीकार करते समय तुम्हारे ध्यान में भी सीता नहीं थी, राम ! सीता को भी चौदह वर्षों तक जंगल में रहना है, तुम यह सोच पाते, तो पिता का वचन स्वीकार करने के पहले उनके चरणों में गिरकर तुम एक बार क्षमा माँगे होते, राम ! "आपकी आज्ञा मेरे सिर-ऑखों पर, पिताजी।"—जब तुम यह बोले, तो तुम्हारी आँखों के सामने मेरी बेटी नहीं थी, नहीं थो ! शायद तुम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई पत्नी भी इतने संकट में शरीक होने का साहस कर सकेगी! तुमने सीता को साथारण मानव-कन्याओं को तरह मान रखा था, राम।

आह, तुम जान पाते, सीता किसकी बेटी है!

क्या अब भी कभी सोचते हो राम, यह सीता कौन है? अधिक-से-अधिक पृथ्वी की बेटी ही तुमने माना होगा इसे—पृथ्वी की बेटी, सहनशीलता की मूर्ति—औंधी-पानी, जाड़ा-गर्मी में एक भाव से रहनेवाली! और तुम्हारी यह भावना आज भी बनी है; तभी तो उससे सारे काम लेते हुए तुम्हें संकोच नहीं होता।

नहीं राम, नहीं ! यह जनक की बेटी नहीं, पृथ्वी की बेटी नहीं ! यह उस देवता की बेटी है, जिसकी एक झलक जब-तब तुममें देखकर में निहाल हो उठा करती हूँ !

मेरी सीता-देव-कन्या !

इस संकट में भी वह किस तरह खिलती जा रही है! चंदन घिस रहा है, सुगन्ध फैल रही है! जंगल की यातनायें उसकी शरीर को सुखा रही हैं; किन्तु उसकी आत्मा और भी विकसित होती जा रही है। पागल दुनिया कपोल पर हमेशा कमल ही खोजती है—यदि वह जान पाती, रंग और गन्ध की मोहकता उसकी क्षणभंगुरता में है। जो शाश्वत है, वह तो रंग-रूप से परे है, जिसे हवा-पानी, गर्मी-सर्दी विनष्ट नहीं कर पाती है; जो अजर है, अमर है, जिससे उसका वंश चलता है, चल रहा है।

सीते! बेटी सीते! तुझे अपने बाप के दुलार की लाज रखनी है बेटी! तुझे अपनी माँ की अकिंचनता की मनुहार रखनी है, बेटी!

और, मेरी बेटी रख रही है, रख रही है! इच्छा होती है, अब भी प्रकट होऊँ और इस अवसर पर बेटो के बोझ को कुछ हल्का करूँ—किन्तु क्या ऐसा कर पाती हूँ?

अभी उस दिन की बात है-

मेरी बेटी नदी से पानी भरने गई थी। पहाड़ी नदी; खड़ू के नीचे धारा: पथरीली पगडंडी की चढ़ाई। जब कलसी भर कर चली, पैर डगमग करने लगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तू कहाँ से इतना बडा घडा उठा लाया। तुझे यह भी पता नहीं कि तेरी भावज। कितना बोझ उठा सकती है? वह भारी घड़ा, वह पिच्छल पथ-रीली राह। जो कभी जमीन पर पड़े नहीं और पड़े भी तो मिथिला की मक्बन-सी मुलायम जमीन पर, वे पैर रह-रहकर रपट रहे है; और वह शरीर के समतुलन पर ध्यान दिये बढ़ रही है—ऊपर चढ़ रही है। ललाट पर पसीना, कपोल पर पसीना । ललाट का पसीना लुढक कर आँखों में गिरना चाहता है, किन्तु वह उसे पोंछें तो कैसे ? एक हाथ से घड़ा को पकड़े हुई है; दूसरे से आंचल सम्हाल रही है—इस सूनसान जंगूल में भी मर्यादा का कैसा बोध है उसे ?— परीशान, परीशान। इच्छा हुई अभी दौड़कर जाऊँ और कहूँ-बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे अछत तुम पानी भरो। कि, उसी समय सनाई पडा—"सीते"! और जब तक मेरी सीता बोले—वह नौ-ज्वान उसके सामने आकर कह रहा था—"सीते, मैने मना किया था न? कहो, कितना कष्ट हो रहा है तुम्हें इस जंगल में ?"

"नही नाथ, कष्ट कहाँ ?"—मेरी सीता बोली और, अरे यह क्या ? कहाँ गया पसीना, कहाँ गई पैर की रपट ? क्या हुआ घड़े का भारी बोझ ? वह उस घड़े को लिये ऊपर इस तरह उछलती हुई बढ़ी, जैसे पहाड़ी रस्तों पर बकरी के छौने ! और, वह कुछ ही आगे बढ़ी थी कि वह नौजवान जल्द-जल्द नीचे उतरा और उसके घड़े को छीनकर एक हाथ से अपने कन्धे पर रख लिया और

दूसरे हाथ से उनको कमर को लपेटे हँसता हुना ऊनर चला। ओहो, अब दोनों हॅस रहे थे, किलक रहे थे! और ऊपर आते-आते.....

नहीं, नहीं, ऐसे अवसरों पर माँ को आँखें मूँद लेनी चाहिए। मैने आँखें मैंद ली। मेरी आँखें मुँदो थी और मेरी कल्पना की आँखें उस युगल जोड़ो पर आशोर्वाद की वर्षा कर रही थी, जिनके प्रेम को इस संकट ने और भी गम्भीर कर दिया था।

और उस दिन--

मेरी सीता रसोई बनाने बैठी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, नुझमें इतना शक्कर नहीं कि किस लकड़ी का ईधन होता है, कैसी लकड़ी का ईधन होता है। सब धान बाईस पसेरी है तरे लिए। ऐसी लकड़ी तोड़ लाया तू, कि मेरी बेटो परीशान-परीशान हो गई, लेकिन आग ने धषको। धुँआ, धुँआ! फूँक-पर-फूँक दी; आँचल से विजन किया; फिर तालपत्र से हवा की। किन्तु आँच न धयकी, आग न ध्यकी। मेरी बेटो की गुलाबी आँखें सुमई बन गई। हारकर वह कुटिया से बाहर आई, आँखें पोछी, लम्बो साँस ली और खिन्न होकर आकाश की ओर देखा—आह दिन इतना चढ़ आया, वे आते ही होंगे, रसोई अब तक न बना सकी में! इच्छा हुई कि अब प्रगट होऊं हो। जाऊं, रसोई बना दूं, दामाद को खिलाऊं, बेटो को खिलाऊं—जन्म सार्थक करूँ, कि इतने में वही आवाज—"सीते! सीते! अरी, छोड़ो रसोई, देखो ये फल, ढेर के ढेर!" ऐसा कहता हुआ वह नौजवान अब सीता के सामने खड़ा था। "ओहो, तुम्हारी ये आँखें! इसलिए कहा था न कि जंगल.....!"

"यों न कहा कीजिये, नाय !" सीता ने कहा और फिर दोनों.....

नहीं, नहीं! ऐसे मौकों पर मां को नहीं देखना चाहिए। मेरी आँखें मुँद गईं और कानों ने सुना—"भाभी, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, भाभी!" फिर तो वह पर्ण-कुटीर हास्य-सदन बन गया! चुहल, व्यंग्य, हुँसी, ठहाके—मेरी आँखें मुँदी रहीं, मेरे कान तृप्त होते रहे!

और तीसरे दिन तो में कैसे रुकी, यही आश्चर्य होता है!

मेरी बेटी उस कुंज की ओर से फूल चुनकर लौट रहीं थी। फूलों से उसे कितना प्रेम है! किन्तु, वह बेचारी भूल गई थी, जहाँ फूल है, वहाँ शूल भी हैं और जितना सुन्दर फूल, उतने बड़े शूल! वह जल्द-जल्द पैर बढ़ाये आ रही थी कि एक लम्बा कौटा उसके पैर में चुभ गया। चुभ गया, वह चीखी, बैठ गई! रक्त की घारा—"आह!" में थोड़ी दूर थी, दौड़ी! "ओह!!"—— यह आह! यह ओह!! मालूम होता था, जैसे कलेजा मुँह को आ गया! में आई बेटी—कहती हुई में दौड़नेवाली थी कि देखा वह नौजवान पहुँच चुका था वहाँ। में ठिठक गई; छिप रही। वह बैठ गया, काँटे को खींचा। लहू की घारा और तेज हो गई। वह अपने वल्कल से लोहू पोंछने लगा। रक्त बहा जा रहा है, और वह पोंछे जा रहा है। "लक्ष्मण, लक्ष्मण, पानी लाओ, लक्ष्मण! ओह, सीते! सीते!" सीता तो तब तक बेहोश हो चुकी थी! उसने सीता को उठा कर छाती से लगा लिया और उन्मत्त-सा चिल्ला उठा—"सीते!" तब तक लक्ष्मण पानी लेकर पहुँच चुका था। सीता के मुँह पर छीटे दिये गये—सीता ने आँखें खोली—"नाथ!"

"सीते!"

"अरे, यह क्या हो गया था मुझे नाथ!"

"कुछ नहीं सीते!"

क्या सचमुच कुछ नहीं! सारी पृथ्वी जो रक्त-रक्त हो चली थी और उस रक्त की घारा में राम के आँसू की घारा कहाँ तक मिली थी—कौन बताये?

यों जंगल में भी पित का असीम लाड़-प्यार पाकर मंगल मना रही है मेरी बेटी! किन्तु, उसे यहाँ देखकर रह-रहकर न जाने मेरा हृदय कैसा हो जाता है ? मेरी सोने की बेटी, क्या यह जंगल के लिए बनाई गई? दशरथ ने अपना वचन रखा, राम पितृभक्त कहलाये, लक्ष्मण ने भायप निवाहा—किन्तु, मेरी बेटी! क्यों मेरी बेटी के सिर पर यह आपित्त आ ढही? कही मेरा भाग्य तो मेरी बेटी के पीछे नहीं लगा है ? आह, उसकी माँ बास्ह वर्षों तक जंगल में मारी-मारी फिरी और वह चौदह वर्ष जंगल-जंगल की खाक छानती फिरेगी! उफ्! मेरा दुर्भाग्य मेरी बेटी के सिर पर जा गिरा!

मेरा दुर्भाग्य ओर मेरो बेटो के सर ! अच्छी बात है कि मेरी बेटी नहीं जानती कि वह अपनी माँ के दुर्भाग्य का शिकार है—नहीं तो, नहीं तो . . . . . .

हाँ, हाँ, कभी अज्ञान हो कल्याण का मार्ग सिद्ध होता है।
मेरी बेटी, तू इसी कल्पना में रह कि जनक तेरे पिता है, पृथ्वी
तेरी माता है! यद्यपि जनक को कभी सीता नाम की कोई सन्ताना
न हुई और पृथ्वी ने न कभी हाड़-मांस का शिशु प्रसव किया और
न कर सकेगी। हाँ, जिस पृथ्वी ने हरे-हरे पेड़ों को, इन लोनीलोनी लताओं को, इन रंग-विरंगे फूठों को पैदा किया, उसकी बेटी
कहलाने में भी कुछ कम गौरव नहीं है, बेटी! तो मेरी बेटी, अपने
इन भाई-बहनों के बीच विचरती रह, खेलती रह, फूलती रह,
फलती रह!

फलती?—आह ! आह रे माँ का हृदय ! हमेशा संतान की कामना में पगा रहता है यह ? अपनो संतान, संतान की संतान, संतान की संतान की संतान मंतान ! संतान ! संतान !

बेटी, मेरो बेटी! तेरे फूल देख रही हूँ; फल कब देखूँगी बेटी? अरे, मुँह बनाकर कहाँ चली! हाँ, हाँ, हर बेटी संतान का नाम सुनकर पहले योंही मुँह बनाती है, बेटी; लेकिन जब संतान आती। है, फिर सारा संसार भूल जाती है उसपर। तूइस नौजवान को भी, भूल जायगी बेटी! क्या?—"नही?"

"नहीं,"—तो ऐसा ही हो ! तब तू अपने माँ की सच्ची बेटी साबित होगी! तेरे पीछ छाया की तरह पड़ी हूँ, तब भी अपने देवता को न भूल सकी, मेरी बेटी; यद्यपि मेरे देवता मुझे भूल गये।

आह मेरे देवता! घन्य मेरी बेटी!

### चौथा दुश्य

स्थान: लंका की अशोकवाटिका

[छायामूर्तियों में अशोक-वाटिका के दृश्यः अशोक की छायामूर्ति तले बैठी हुई सीता की छायामूर्ति । दूर पर लंका की अट्टालिकाओं की छाया।

एक स्त्री की छायामूर्ति—वृद्ध, कमर कुछ झुक रही, जिसपर हाथ रखकर रह-रहकर तनकर खड़ी होने की चेष्टा करती हुई, बोलती है—]

यह है लंका, सोने की लंका! मेरी सोने की बेटी इस सोने की लंका में!

क्यों? क्योंकि मेरी सोने की बेटी ने सोने के मृग की आकांक्षा की थी!

सोने की मेरी बेटी; सोने का मृग और सोने की यह लंका! । सोना, सोना, सोना!

सोने के मृग की आकांक्षा में बिन्दिनी बनी है मेरी सोने की ' बेटी!

मालूम होता है, सोना तेरे लिए शकुन नहीं है बेटी!

सोने के सिंहासन पर बैठने चली थी, वनवास मिला; सोने का मृग चाहा, कारावास मिला!

मेरी सोने की बेटी, तू तो स्वयं सोने की है; फिर क्यों सोने की आकांक्षा हो तेरे हृदय में? तूने अपने को ठीक से नहीं देखा 'बेटी! तू अपने को ठीक से नहीं समझ सकी, मेरी सोने की बेटी! तभी तुझे वनवास मिला, कारावास मिला।

या यह भी मेरा अभिशाप है, जो तेरा पीछा किये चल रहा है?

हाँ, हाँ, यह मेरा अभिशाप ही है, जो तेरे सिर पर कभी वन-वास बनकर बरसा; कभी कारावास बनकर बरस रहा है!

नहीं तो, सोता को वनवास! नहीं तो, सीता को कारावास!

या, यह रावण का सर्वनाश है, जो तुझे घर से जंगल में घसीट लाया, अब जंगल से लंका में घसीट ले गया है!

हाँ, अब आग उसके सोने की राजधानी के परकोटे के भीतर आचुकी है। अब मोने की लंका जलकर रहेगी!

सोने की लंका को शायद जलना लिखा है, इसीलिए सोने का मृग बना ; इसीलिए मेरी सोने की बेंटी के हृदय में उस सोने के मृग के लिए आकांक्षा जगी।

कहीं सोने का मृग होता है? और कहीं राम ऐसे ज्ञानी की उसके पोछे दौड़ने के लिए लाचार होना पड़ता है?

रावण, रावण! तुम्हारी सोने की लंका को धूल में मिलना है, इसीलिए तुमने मेरी सोने की बेटी पर हाथ बढ़ाया है, रावण!

आग से खेलवाड़ करना चाहा है—आप जलेगा, सारा परिवार जलेगा; सोने की लंका जलेगी!

तुम समझ नहीं सके, सीता क्या है ? तुमने उसे साधारण नारी समझा या साधारण रानी समझा!

यह कौन है, यह किसकी बेटी है—दुनिया तक नहीं जानती,
 तो तुम क्या खाकर समझते, रावण!

तुम समझो या न समझो, लेकिन तुमने अपना नाम सार्थक कर लिया, रावण! रा<u>वण—हलानेवाला</u>! उफ् तुमने मेरी बेटी को कितना हलाया! उफ्, तुमने उस नौजवान को कितना हलाया!

वह नौजवान रोया, बच्चों की तरह फूट-फूटकर, पागलों की तरह रट-रटकर! उसे घमंड था अपने ज्ञान का, अपने धैर्य का—किन्तु सारे ज्ञान-ध्यान घरे रह गये!

जब वह मृग मारकर लौटा और अपना आँगन सूना पाया, तो पागल की तरह पर्ण-कृटीर में दौड़ गया—"सीते, सीते' पूकारते हुए!

पर्ण-कुटीर से आँगन में ! आँगन से कुंजों में "सीते,—कहाँ हो ? सीते, कहाँ हो ? सीते, छिपो मत सीते ; लो अपना मृग ! अपना सोने का मृग, सीते!"

कुंजों से नदी-तट पर ; फिर उस स्फटिकशिला पर, जहाँ सीता एकाकी जा बैठती थी। फिर पर्ण-कुटीर में! "लक्ष्मण, सीता क्या हो गई लक्ष्मण? सीता कहाँ गई लक्ष्मण? सीते, सीते, सीते!"

थोड़ी देर में ही सारो वन-भूमि 'सीते' 'सीते' की ध्वनि से ध्वनित-प्रतिध्वनित होने लगी!

और क्या यह घ्वनि-मात्र थी ! नहीं ; जब पुरुष रोता है, तो उसकी घ्वनि स्त्री या बच्चों के घदन की तरह घ्वनि-मात्र नहीं होती ! स्त्री के घदन में करणा है ; बच्चों के घदन में याचना है ! किन्तु, पुरुष का घदन—वह क्या है, उसमें क्या है, वह कैसा होता है, शब्दों में क्या इतनी शक्ति है, जो वर्णन कर सके उसका !

ज्ञानी राम, वीर राम, अरे मर्यादा-पुरुषोत्तम राम इस तरह रोया कि सारा जंगल रुदन से ओतप्रोत हो गया!

हाँ, सारी वन-भूमि रुदन से ओत-प्रोत।

अब पंछी रोते थे, पशु रोते थे; पेड़ रोते थे, पौषे रोते थे; नदी रोती थी, झरने रोते थे। झरने के झरझर में, पतों के मर्मर में, पंछियों के कलरव मे अब राम की रुदन-घ्विन समाई हुई थी। पशु रँभाते वया थे—मानों अपना कलेजा निकालकर जमीन पर रख

देते थे। हवा राम के रुदन में सिसिकियाँ भरती; नदी राम के रुदन में सुर मिलाती! 'सीते'!—यह जंगल की करण रागिनी की एक कड़ी बन गई थी, मानो! निभृत निकुजों से, निर्जन, तलहटी से, गह्बर गुफाओं से, माल्म होता था, रह-रहकर कोई पुकार रहा है—'सीते'! 'सीते'! राम ने 'सीते' 'सीते' की ऐसी रटि लगा दी कि मैंने-तोते की जबान पर भी यह जा चढ़ी और ज्योही वे राम को देखते, चीख उठते—'सीते! सीते!'

"लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं इस जगल जी नहीं सकता लक्ष्मण! यह दिन-रात की 'सीते' 'सीते' मेरा हृदय विदीर्ण कर छोड़ेगी लक्ष्मण! जहाँ जाओ सीते, जहाँ देखों सीते! लक्ष्मण इस जंगल को छोड़ों लक्ष्मण!"

राम, तुमने ही तो इन्हें सीता कहना सिखलाया, सीता के लिए रोना सिखलाया, चीखना सिखलाया! अब जब तुम्हारा व्यक्तिगत रुदन सार्वजनीन हो चला है, तब तुम घबरा रहे हो, राम!

आह, इस जंगल से उस जंगल; उस जंगल से इस जंगल! सीते! मेरी बेटी, अहा, तुम जान पाती, तेरे वियोग में तेरा वह प्राण-प्यारा किस तरह उन्मत्त बना था!

"लक्ष्मण, कही इन पंछियों से, ये अपना कोलाहल बन्द करें! लक्ष्मण, कहो, इन पेड़-पौधों से कि शाम-सुबह आँसू न टपकाया करें! लक्ष्मण, ये झरने क्यों चिल्लाते हैं? ये नदियाँ क्यों विलाप करती हैं? कहो, यह विलाप-प्रलाप, अश्रु-उछ्वास बंद करें, बंद करें! नहीं तो .....

नहीं तो, लक्ष्मण, मैं अपने इस तीर-धनुष से इस जंगल को जलाकर खाक बना दूँगा, लक्ष्मण! मैं जल रहा हूँ और ये मखौल करें—नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता लक्ष्मण! मैं इसे बर्दाश्त नहीं कहूँगा—इन्हें मना करो, इन्हें मना करो!"

राम, राम, तुम बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों को ज्ञान देते रहे; वही तुम हो और भोला लक्ष्मण तुम्हें समझा रहा है—"भैया, भैया, ऐसा नहीं कहते भैया! ऐसा नहीं करते भैया!"

मेरी बेटी, तू धन्य है और धन्य हैं वे सब बेटियाँ, जिनका विरह अनके प्राण-प्यारों को यों विक्षिप्त बना डाले! यह विक्षिप्तता नारी की विजय-पताका होती है, मेरी बेटी!

और, अपने सिर के ऊपर यह विजय-पताका फहराती हुई, लह-राती हुई तू किस शान से बैठो है, इस अशोक-वृक्ष के नीचे!

 हाँ, हाँ, यह शान ही तो है! ऐसी शान कि जिसपर किसी की आँख न ठहरे!

निस्सन्देह, मेरो बेटी भी रोई, जब रावण उसे हर ले चला; रोई, धाड़ मारकर—कलेजा उलटकर! किन्तु तुरत उसने अपने रुदन को संयम की शुंखला में कस दिया!

हृदय रोया करो—िकन्तु आँखे, तुम्हें आँसू नहीं टपकाना होगा! अब तुम्हें चिनगारियाँ उगलनी है, पानी बहाना नहीं! तुम्हें चिनगारियाँ उगलनी हैं; क्योंकि वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकेगी।

मुँह से आहं नहीं, उच्छ्वास नही ! हृदय की आग भट्ठी की ) तरह धवकती रहे, धवकती रहे—इसके लिए जरूरी है कि मुँह पर ' ताला जड़ दिया जाय।

राम के रुदन पर रावण हॅस सकता था; सीता का यह संयम रास्ते में ही उसके लिए असह्य हो उठा।

रावण, तूसीता को लेआयाथा राजरानी बनाने के लिए न? तो, तूइसे महल में क्यों नहीं लेगया? क्यों इसे वाटिका में ही छोड़ भागा?

हिम्मत थी तेरी कि इसे महल में ले जाता—अरे, तेरा स्वर्ण-) सौथ मेरो बेटी की साथना की आग से उसी समय पिघल जाता, ) जल जाता बिला जाता, ओ रावण!

तू मूर्व तो नही है, महागंडित है; इसलिए तू चेत गया। किन्तु, यह कैसी मूर्वता कि तू समझता है कि मेरी बेटो स्वयं तेरे प्रसाद में जाने को तैयार हो जायगो कभो-न-कभी।

और, तू हारकर उस दिन धमको दे गया!

तूने किसे धमकाया रावण, काश, तू जान पाता !

ओहो, सीता पर धमकी, मेरी बेटो पर धमकी, मेरे देवता की। बेटी पर धमकी!

ओ आँधी, तू चलाकर, चलाकर! यह मणिदीप जला करेगा, जला करेगा!

दुनिया में अन्यकार हो अन्यकार है, मेरो बेटी आई है इस अन्यकार-जगत में प्रकाश-पुंज प्रदान करने।

जब मेरी दुनिया अन्धकारमय थी, तब यह प्रकाश-पुंज होकर मेरी गोद में पथारी। फिर इसने जनक के अधियारे भवन को प्रभासित किया, प्रकाशित किया। यह अयोध्या आई और वह जगमग हो उठी। लेकिन जंगल की बेटी ने देखा, दूसरा जंगल अन्धकारमय है, वह सिंहासन छोड़। उधर दोड़ी! और, वहाँ से इस राक्षस-पुरी में आई है, इसके विर-अन्ध-कार को सदा के लिए दूर करने।

यह लंका ! यह राक्षसपुरी ! अन्यकार से ढँपी यह पुरी; अन्य-कार में पुते यहाँ के अधिवासी ! अन्यकार में पुते—उनके काले-काले शरीर, उनकी मैं ली-कुचैली आत्मा ! यहाँ के सघन अन्यकार को दूर करने के लिए मेरी बेटी की तरह की ही प्रकाश-पुंजिका की आवश्यकता थी !

राक्षसता को विनष्टकर मानवता की प्रतिष्ठा करने के लिए ही मेरी बेटी यहाँ पधारी है। हाँ, मेरी सोने की बेटी इस सोने की पुरी में मानवता की प्रतिष्ठा करने के लिए ही पथारी है।

मेरी बेटी की यह अखंड समाधि ! अशोक-वृक्ष के नीचे यह अखंड समाधि ! वायु ही जहाँ आहार है; नाम ही जहाँ आधार है। शरीर छीजता जाता है, ज्योति बढ़ती जा रही है। प्रकाश फैलता जा रहा है—अन्यकार हटता जा रहा है।

हौं, हाँ, अन्धकार, भाग! भाग! नहीं भगेगा, तो तेरे भगाने के लिए किसी हनूमान को आना पड़ेगा, लंकाकांड मचाना पड़ेगा! सोने की लंका जलेगी, धू-धू करके जलेगी और उसकी विशाल लपटों में, ओ अन्धकार, तू सदा के लिए जलकर रहेगा! जलकर रहेगा!

## पाँचवाँ दृश्य

स्थान: अयोध्या का प्रान्तर

[दूर पर अयोध्या की अट्टालिकाओं की छाया-मूर्तियां। एक जर्जर वृद्धा की छायामूर्ति घीरे-घीरे प्रकट होती हैं। वह अयोध्या की अट्टालिकाओं की तरफ कुछ देर तक घूरती रहती है; फिर फूट पड़ती है जैसे—]

आह, यह क्या हुआ ? कहाँ गई मेरी बेटी ? क्या हुई मेरी बेटी ! मेरी बेटी, मेरे सोने की बेटी ! मेरी सीते ! सीते !!

सीते कहाँ गई? क्या हुई? तुम बताती क्यो नहीं हो, ओ। अट्टालिकाओं! तुमने मेरी सीता को क्या किया? ओह, तुम खा गई मेरी बेटी को? झोपड़ी की बेटी को अट्टालिका खा गई!

कंगालिन की बेटी को राजधानी खा गई! देवता की जिस बेटी को राक्षस-पुरी न खा सकी, उसे मानव-पुरी खा गई—खा गई, लील गई! ओह! मेरो बेटी! बेटी! बेटी! सीते!

कंगालिन की बेटी, तू, राजरानी बनने चली थी ! देव-कन्या तू, मानव से प्रेम करने चली थी ! राजधानी तुझे लील गई बेटी; मानव ने तुझे निगल लिया बेटी ! अरे, ये मानव—इनसे दानव ~भले थे ! लका से भी बुरी निकली तुम ओ अयोध्ये ! उफ़, ये मानव ! इनसे दानव भले थे ! हॉ, हॉ लंका से भी बुरी निकली तू ओ अयोध्ये !

हाय रे! लंका-विजय के बाद विभीषण को राज्य मिला, राम को साम्राज्य मिला और मेरी बेटी को मिला अग्नि-स्नान!

राम, राम! जो स्त्री तेरह वर्षो तक तुम्हारे पीछे छाया बनी घूमती रही; दस मूहीने में ही तुमने उसपर से विश्वास उठा दिया!

सिर्फ दस महीने तक मेरी बेटी तुमसे दूर रही थी, उस राक्षस-पुरी लंका में रही थी और इतने हो छोटे अर्से में तुम्हारा इतना बड़ा अविश्वास कि उसे अग्नि-पुरीक्षा के लिए तुमने चुनौती दी!

मेरी सीता लंकापुरी में किस तरह रही, तुमने सोचा भी नहीं! और लंकापुरी में वह रही ही क्यों? क्यों तुमने उसकी वहिन की नाक कटवाई थी, जो रावण ने तुम्हारी पत्नी का हरण किया! फिर यह तो तुम्हारी नपुंसकता थी राम, कि कोई तुम्हारी पत्नी का हरण कर ले! अपनी काय्रता का प्रायिक्वत तुम्हें करना था कि मेरी सीता को?

लंकाविजय के बाद उस दिन भी में वहीं खड़ी थी जब तुम्हारे सामने सीता आई। आह! मेरी बेटी तुम्हारी ओर किस ललक से बढ़ी! "नाथ! नाथ!"—कहती, चिल्लाती! सबके रोमांच हो आये— तुम्हारे बन्दरों के, लंका के बचे-खुचे राक्षसों के। तुम्हारे लक्ष्मण की आँखों से तो आँसू झरने लगे थे राम!

कि, तुमने कहा—"रुको सीते! तुम्हें परीक्षा देनी होगी।"

किस चीज की परीक्षा? काहे की परीक्षा? सीता दस महीने तक लंका में पड़ी रही, इसकी परोक्षा? उसके सती<u>त्व की</u> परीक्षा? राम, जब तुम यह बोले, तब भी क्या तुम राम ही थे राम! आह ! उस दिन रावण की आत्मा कितनी हुँसी होगी ! उसने कहा होगा—"सीते, सीते ! यही है राम, जिसको तुम्हारे <u>चरित्र</u> पर भी संदेह है ! ऐसे आदमी के लिए <u>ही त</u>ुम मर रही थी !" हाँ, <sup>1</sup> हाँ, रावण की आत्मा उस<u>दिन अ</u>ट्टाहास कर <u>उठी</u> होगी राम!

तुमने कहा— "रुको" ! मेरी सीता रुक गई ! वह चुप थी— किन्तु राम, तुम नहीं सुन रहे थे कि मेरी बेटी का रोआँ-रोआँ क्या कह रहा था ?

तुमने पहले से ही चिता सजवा रखी थी! कितने दूरदर्शी हो तुम राम! घू-घू आग जल रही थी। "सीते, अग्नि-परीक्षा देनी होगी तुम्हें!" अग्नि परीक्षा!—सीता ने आग की ओर देखा और कूद पड़ी उसकी लपटों में! आश्चर्य से तुम्हारी आँखें फटी जा रही थी राम, यह देखकर, कि मेरी बेटी उस अग्नि-ज्वाल के बीच भी मुस्कुरा रही है! तुम्हारा वह भोला भाई, तुम्हारी वानरी सेना, तुम्हारे युद्धबन्दी राक्षस—उन सबकी तो हालत मत पूछो! राम, तुम्हें फुसँत कहाँ थी उन्हें देखने की—तुम्हारी आँखें तो अग्नि-ज्वाल में खड़ी मेरी बेटी के दिव्य-भव्य चेहरे पर अड़ी थीं, गड़ी थी, जड़ी थीं!

धीरे-धीरे अग्नि-ज्वाल प्रशमित हुई और मेरी बेटी निकली, आग में तगाये सोने की तरह, कुंदन की तरह—दिपती, चमकती। तुम्हारे ऑखों में चकाचौध लगी थी राम, जब मेरी बेटी आकर तुम्हारे चरण छू रही थी!

अब तुम एक बार फूट पड़े, रो पड़े !— "सीते, सीते ! तुम सतीशिरोमणि हो सीते ! लोकापवाद को सदा के लिए, नष्ट करने के ही लिए मुझे यह कठोर-कर्म करना पड़ा है सीते !"—तुम बोले !

लेकिन राम, तुम्हारे हृदय का अविश्वास तब भी नहीं गया था, राम! नहीं तो इस अग्नि-परीक्षा के बाद एक घोशी के कहने पर, तुम उसे वनवास नहीं देते और उस हालत में, जब उस बेचारी। पर तुमने मातृत्व का वोझ लाद दिया था!

उफ, निर्देयता की भी कोई हद होती है, राम। और यही करना था तो साफ क्यों नहीं कह दिया—धोखे से उसे जंगल भेजा और जब तुम्हारा नाम लेती-लेती वह मूर्छित हो गई, तो तुम्हारा भाई उसे एकाकी छोड़कर भाग आया! वाह रे तुम्हारा भोला भाई! भगवान ने तुम्हें भाई भी कैसा दिया है कि जिससे तुम जब जो चाहो करवा लो।

तुम निरपराधिनी सीता पर दंड पर दंड बरसाते रहे और वह ऐसी कि तुम्हारे अपराधो पर पर्दा डालती रही। यदि वह वाल्मीकि ऋषि से सब बातें खोलकर कह दिये होती, तो राम, एक तो रामायण लिखी नहीं जाती और यदि लिखी जाती, तो कुछ दूसरी ही तरह।

और, जब उसके बेटों ने बता दिया कि उसकी माँ क्या है— जब तुम्हारे महावीर हनूमान बन्धन में पड़े दुम दबाये बैठे थे, जब तुम्हारे भक्त-विभीषण भ्रातृ-द्रोह का फल चख रहे थे, जब तुम्हारे भोंदू लक्ष्मण वेहोश पड़े थे—तव तुम्हारी आँखें थोड़ी देर के लिए फिर खुलों राम ! राम, फिर तुमने एक बार त्याग का स्वांग किया! हाँ, हाँ, यह स्वांग ही था। तुम्हें चक्रवर्ती कहलाना था और सीता के बेटों पर विजय प्राप्तकर यह गौरव नहीं प्राप्त किया जा सकता, यह तुम समझ गये। इसीलिए फिर सीता को गले लगाया; उसके बेटों को 'बेटे, बेटे' कहकर फुसलाया।

किन्तु, जब चक्रवित्तित्व मिल गया, तो फिर सीता की क्या कीमत? तुमने इस बार भरी सभा में बुलाकर उसे अपमानित कराया राम!

आह ! सीता पर कलंक ! मेरी सीता पर कलंक ! मेरे देवता की सीता पर कलंक ! यह सीता पर कलंक नहीं, तुम्हारी अयोध्या पर कलंक है राम; जहाँ के धोबी ऐसे मुँह कुढ़े हैं, जहाँ का पुरोहित इतना सिरचढ़ा है। मैं जानती हूँ राम, इस स्मारी घटना में तुम्हारे उस बूढ़े क्राह्मण का कितना हाथ है ! तुम्हारी अयोध्या के ही योग्य वह पुरोहित है राम!

आह! जिस पृथ्वी पर मन्दोदरी के लिए जगह है, जिस पृथ्वी पर तारा के लिए जगह है, जिस पृथ्वी पर कर्कशा कैंकई के लिए जगह है, जिस पृथ्वी पर तुम्हारी 'साध्वी' माता कौशल्या के लिए जगह है, उसपर सीता के लिए जगह नहीं! सीता के लिए, सती-सीमन्तिनी सीता के लिए, पति-प्राणा सीता के लिए।

देखती हूँ राम, देखती हूँ। माताओं की चर्चा ने तुम्हें तिलमिला दिया। किन्तु कहे देती हूँ राम, आँखें मत गुरेड़ो, मत गुरेड़ो। बात तीखी हो गई; किन्तु सच्ची बात हमेशा मीठी नहीं हुआ करती। हाँ, हाँ, मुझे अफसोस यही है राम, कि तुमने अपने घर या अपने मित्रों के घर की स्त्रियों के मापदंड से ही मेरी बेटी के चरित्र को मापने की कोशिश की। आँखें मत गुरेड़ो, राम्, जरा तह तक देखने। की कोशिश करो !

और, एक दिन तुम तह तक देखोगे और रोओगे ! हाँ, हाँ, राम तुम रोओगे। तुम जंगल में भी रोये थे राम; किन्तु इस बार का हदन कुछ विचित्र होगा ! अबकी तुम्हारा हदन कोई देख भी नहीं सकेगा, सुन भी न सकेगा राम ! अरे, अपनी ही हिचिकियाँ तुम्हारा जाला दबा देंगी—तुम अपने ही आँसुओं में डूब मरोगे राम ! हाँ, डूब अमरोगे, डूब मरोगे ! तुम डूबोगे, तुम्हारा यह भोला भाई डूबेगा, तुम्हारा सारा परिवार डूबेगा और उसी के साथ डूबेगी सारी अयोध्या की श्रीशोभा। जहाँ सीता का अपमान हुआ, वह स्थान अपना गौरव खो चुका। वाल्मीिक की कृपा से तुम मर्यादा-पुरुषोत्तम असे ही बने रहो राम, लेकिन सीता के साथ ही, ओ अयोध्ये, तुम्हारा गौरव सदा के लिए पाताल-प्रवेश कर गुया।

आह, राजा जनक ने उस दिन एक भविष्यवाणी ही की थी, जब उन्होंने सीता को पृथ्वी की पुत्री कहा था। पृथ्वी, पृथ्वी, तूने मेरी बेटी को अपनी गोद में ले लिया; अब आकाश, आकाश, तू अपनी शरण मुझे दे।

आकाश, आकाश! अहा, बेटी पाताल चली; माँ आकाश की ओर जा रही है!

[स्त्री की छाया-मूर्ति धीरे-धीरे ऊपर उठती हुई विलीन हो जाती है]

## यह संघमित्रा

सम्प्राट् अशोक की सुपुत्री संघिमत्रा उनकी आज्ञा पर भिक्षुणी बनकर सिंहल गई और वहाँ बुद्ध के शान्तिधर्म का प्रचार किया। सघिमत्रा बोधिवृक्ष की जिस डाल को लेकर सिंहल गई थी, वह या उसका वंशज अश्वत्थ वृक्ष आज भी सिंहल में जीवित है। इस छोटे-से एकांकी में मैने उसी घटना को चित्रित करने की

इस छोटे-से एकांकी में मैने उसी घटना को चित्रित करने की चेष्टा की है।

हाँ, मैंने उसके मूल उत्स को खोजने का भी प्रयत्न किया है। अशोक के धर्म-परिवर्तन में किलंग का स्थान रहा है, यह तो सर्व-विदित है। किन्तु संघिमत्रा ने भिक्षुणी बनना क्यों स्वीकार कर लिया? क्या सिर्फ भिता का आज्ञापालन ही इसमें कारण रहा है? या कहीं उसके हृदय में कोई अपना अन्तर्द्धन्द्व भी था? केवल आज्ञापालन की भावना इतना बड़ा परिवर्तन कराने में तो प्रायः असफल रही है!

"रहने दो, रहने दो; इतिहास के पन्ने को बन्द ही रहने दो!" इस वाक्य से यह नाटक समाप्त होता है। इसी पन्ने को मैंने थोड़ा-सा उलटकर पाठकों के सामने रख दिया है!

इसका अधिकार मुझे था? किन्तु कलाकार तो प्रायः ही अनिधिकार चेञ्टा कर बैठता है न?

# पात्रियाँ

संघिमत्रा :: मल्लिका

महेन्द्र :: नीलमणि

[सम्प्राट् अशोक के राजप्रासाद का एक कक्ष । सम्प्राट् के पुत्र महेन्द्र और उनकी पुत्री मित्रा, जो पीछे चलकर संघमित्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई, परस्पर बातें कर रहे हैं]

संघिमत्रा—हाँ, तो फिर क्या हुआ भैया ?

महेन्द्र—महीने-पर-महीने बीतते गये, हमारा घेरा मजबूत होता गया, कसता गया। हमने ऐसी स्थिति ला दी कि उनकी राजधानी के अन्दर न एक छटाँक अन्न पहुँच पाये, न एक चुल्लू पानी।

संघिमत्रा— ओह ! वे बेचारे ! भैया, फिर क्या हुआ ?

महेन्द्र— उनकी राजधानी में पहले कोलाहल-कोलाहल था, फिर सन्नाटा छाने लगा—मृत्यु का सन्नाटा ! किसी भयानक निश्चय का सन्नाटा !! जब मृत्यु सामने होती है, आदमी भीषणतम संकल्प पर उतारू हो जाता है, मित्रे !

संघिमत्रा—उन्होंने भी भीषणतम संकल्प किया! क्या संकल्प किया भैया?

महेन्द्र—एक दिन उनके दुर्ग का फाटक खुला, वे निकले ! ताँबे के रंग के वे लोग ! वे आदमी नहीं मालूम होते थे, ताँबे की जीवित प्रतिमार्ये—सुघर, सुन्दर, चमकीली—

संघिमत्रा--किंग के लोग सचमुच बड़े सुन्दर होते हैं, भैया !

महेन्द्र—सुन्दर और बहादुर भी ! वे ताँबे की प्रतिमायें गुस्से में लाल अंगारे-सी दहकती मालूम पड़ती थीं। सबके हाथों में हथियार,

सबके मुँह में जयनाद ! किलग की वाहिनी हम पर इस तरह टूटी, जैसे भूखे शेर शिकार पर टूटते हैं।

संघिमत्रा-भूखे शेर-शिकार पर! ओहो! (भय-मुद्रा)

महेन्द्र—हॉ, हॉ, वे ऐसे टूटे जैसे भूखे शेर शिकार पर। दिन भर घमासान लड़ाई होती रही मित्रे! ऐसी लड़ाई जिसमें एक पक्ष ने तय कर लिया हो कि वे या तो मरेंगे या मारेंगे—नहीं, मार कर मरेंगे। क्योंकि कलिंग वाले समझ गयेथे, वे जीत नहीं सकते और पराजय की अपेक्षा उन्होंने मरण को वरण किया था।

संघिमत्रा-तब तो सचमुच वड़ी घमासान लड़ाई हुई होगी, भैया?

महेन्द्र—बड़ी घमासान ! जब शाम को हम विजयी हुए, तो पाया, हम मुर्दों के देश के राजा है! उफ, रक्त का समृद्र हिलोरे ले रहा था; मानवता चीख-पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी!

संघिमत्रा-रक्त का समुद्र ! ओह !

महेन्द्र—हाँ, हाँ, मित्रे, रक्त का समुद्र ! जिसने उस समुद्र को देखा, किसी का कलेजा स्थिर नहीं रहा ! पिताजी तो फूट-फूट कर रोने लगे !

संघिमत्रा—(आश्चर्य में) पिताजी रोने लगे ?

महेन्द्र—हाँ, मित्रे, रोने लगे, बच्चों-सा बिलख-बिलख कर ! जिन्होंने अपने सौ भाइयों की हत्यायें करवाई थीं, हर हत्या पर उत्सव मनाया था. जिनकी वीरता कूरता की भी सीमा पार कर गई थीं, वे ही पिताजी बच्चों-से बिलख-बिलख कर रोने लगे ! और हिचकियों में कहा—चलो पाटलिपुत्र, आज से हम युद्ध नहीं करेंगे!

संघिमत्रा-हाँ सुना है; और आप लोग चले आये!

महेन्द्र—नहीं! उस समय संध्या हो चली थी। पिताजी ग्लानि में युद्ध-भूमि से लौट रहे थे। में उनके साथ था; कि अकस्मात् कुछ शब्द हुआ, और हमने पाया, जैसे मुदों के बीच से कोई उठ खड़ा हुआ हो!

संघिमत्रा—मुदों के बीच से कोई खड़ा हुआ हो !—आप लोग डर गये होंगे; भैया!

महेन्द्र-पगली, मर्द डरा नहीं करते !

संघिमत्रा—मर्द नहीं डरते ! ओहो ! अच्छा, तो आगे क्या हुआ भैया?

महेन्द्र—मालूम हुआ, एक लाश खड़ी हुई, चीखी, हमारी ओर बढ़ी—तीर की तरह! और, उसने पिताजी पर वार कर दिया! संघिमत्रा—अरे, अरे!

महेन्द्र—िकन्तु तलवार कहाँ थी ? थी सिर्फ मूँठ ! पिताजी की ढाल पर ठस-सा शब्द हुआ और वह लाश आप ही भहरा पड़ी ! और थोड़ी ही देर में लाश पिताजी के कंधे पर ढोई जाकर हमारे शिविर में थी। लाश में अब भी साँस थी। पिताजी ने तुरंत चिकित्सकों को बुलाया और आज्ञा दी—इसे अच्छा करना ही है तुम्हें! किलग का यही उपहार लेकर मुझे पाटलिपुत्र लौटना है!

संघिमत्रा-उसका क्या हुआ ? वह कौन था भैया ?

महेन्द्र—उसका जो कुछ हुआ, सामने देखो ! (प्रकोष्ठ की ओर इंगित करता हुआ) वही नीलमणि है। कॉल्ग की प्रतिहिंसा की जीवित प्रतिमा और पिताजी के आध्यात्मिक कायाकल्प का चलता-फिरता प्रमाण ! देखो, वहाँ प्रकोष्ठ के सुनसान कोने पर निश्चल खड़ा हुआ किस तरह गंगा की ओर घूर रहा है!

# २

[सम्प्राट् अशोक के प्रासाद के प्रकोष्ठ का एक एकान्त स्थान। सम्प्राट्-कुमारी मित्रा र्कालग-कुमार नोलमणि से बातें कर रही हैं]

संघिमत्रा-क्या देख रहे हैं, कलिंग-कुमार !

नीलमिण—ओहो, आप ? क्या देख रहा हूँ ? आप भी देखिये न राजकुमारी ! देखिये, वह क्या है ?

संघिमत्रा—िकतना सुन्दर दृश्य ! एक ओर से सोनभद्र का सुनहला पानी, दूसरी ओर से सदानीरा की तुरत-तुरत हिमालय से उतरी शीतल जल-घारा ! दोनों बाँहें पसार कर, दौड़ कर गंगा-मैया से मिल रही हों मानों ! वह कलकल, वह कुलकुल ! यहाँ से भी हम शब्द सुन रहे हैं, कुमार ! कितना सुन्दर, कितना मधुर !

नीलमणि-केवल यही देख रही हैं आप?

संघिमत्रा—नही, नही ! और भी देख रही हूँ—अस्ताचलगामी सूर्य्य की किरणों के स्पर्श से गंगा की उमियाँ किस प्रकार स्विणम-स्विणभ हो रही है और उनपर नागरिकों की सजी-सजाई नौकार्ये, पुष्पवाटिका में उड़ती तितिलयों की तरह, किस शान से तैर रही है ....

नीलमणि—रहने दीजिए; आप बिल्कुल कवि हैं; आप सत्य नहीं देख सकतीं!

संघिमित्रा—सत्य नहीं देख सकतीं ! तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ ?

नीलमिण सूठ वह है जो देखने या मुनने के प्रतिकूल कहा जाय। मैने कहा, सत्य आप देख नहीं सकती। सत्य का देखना कुछ आसान काम नहीं है राजकुमारी!

संघिमत्रा-अच्छा, तो आप ही कहिए, किस कठोर सत्य को आप देख रहे है यहाँ ?

नीलमणि—सत्य को देखना कठिन है; तो उसका कहना कठिन-तर। और राजकुमारी, उसका मुनना तो शायद कठिनतम!

संघिमत्रा—मुझे पहेली में नहीं रिलए कॉलग-कुमार ! बताइए क्या देख रहे थे आप!

नीलमणि—बताऊँ ? आप सुनने को तैयार हैं?

संघिमत्रा—(खीझ में ) ओह !

नीलमणि—तो सुनिए ! मैं देख रहा था आपकी इस गंगा मैया के पानी में कितना रक्त है और कितने औं सू!

संघिमत्रा—(साश्चर्य) रक्त, औंसू! गंगा के जल में?

नीलमणि—हाँ, राजकुभारी, रक्त, आँसू ! मैं देख रहा हूँ, गंगा की इस उज्ज्वल धारा में रक्त-ही-रक्त है, आँसू-ही-आँसू हैं!

संघिमत्रा-यह क्या कह रहे हैं आप ?

नीलमिष सत्य ! नग्न सत्य ! जो पर्दे के पीछे है, वह कठोर सत्य ! यह गंगा—यह विशाल नदी ! यह आप लोगों की साम्प्राज्य-लिप्सा की प्रतीक है, राजकुमारी ! इसने आपको बढ़ने की प्रेरणा दी है, फैलने की प्रेरणा दी है। सीमाओं को तोड़ने, रास्तों की रुकावटों को खखाड़ फेकने, साहस करने वालों को डुबोने और चारों ओर एक-छत्र राज स्थापित करने की प्रेरणा इसीसे आप लोगों ने प्राप्त की

है! शायद ही किसी नदी के तट पर इतना रक्त बहा हो! शायद ही किसी की धारा में इतने आँसू मिले हों!! गंगे-गंगे! तू दुनिया में किस अभिशाप का फल बन कर आई?

संघिमत्रा—यह आपको क्या हो गया है, कलिंग-कुमार ! आप क्या बोल रहे हैं ?

नीलमणि——(उसकी बातों से बेपरवाह) और, साम्प्राज्य न चले जब तक उसमें ढोंग नहो। गंगा, ढोंग की मूर्ति ! ऊपर उज्ज्वल चंचल लहिरयों की अठखेलियाँ, नीचे रक्त का हाहाकार, आँसुओं का चीत्कार! (नीलमणि का ध्यान संध्याकालीन किरणों के पड़ने से लाल बन रही गंगा की धारा की ओर जाता है—वह अचानक अट्टहास कर उठता है) हा-हा-हा-हा-हा, देखो; देखो राजकुमारी, देखो! सूरज की अंतिम किरणों ने लहिरयों पर पड़कर तुम्हारी गंगा का सारा ढोंग खत्म कर दिया। देखो, वह लाल-लाल ! वह अब लाल-लाल हो रही है तुम्हारी गंगा! अब तुम्हारी गंगा में रक्त ही रक्त है! रक्त ... रक्त ... (विक्षिप्त-सी भावभंगी करने लगता है)

संघिमित्रा—(उसे पकड़ती हुई) कुमार, कुमार ! अभी तुम स्वस्थ नहीं हुए कुमार ! आह !.....

नीलमणी—(संघिमत्रा की बातें जैसे उसने सुनी नहीं हो) रक्त, रक्त! (संघिमत्रा की आँखों में आँसू देखकर) और यह तुम्हारी आँखों में आँसू! उफ, गंगे, तुम्हारी धारा में रक्त-ही-रक्त है! तुम्हारे तट पर आसू-ही-आँसू हैं! रक्त, आँसू! रक्त, आँसू! (चिल्लाता है)

संघिमत्रा-शान्त, कुमार, शान्त !

नीलमणि—शान्त ? आह, मैं शान्त हो पाता ! जिसका घोंसला जला दिया गया हो, वह पंछी भी शान्त हो सकता है राजकुमारी?

संघिमित्रा—घोंसला जला दिया गया हो ! हाँ, (कुछ ६ककर) किन्तु दूसरा घोंसला बन सकता है कुमार! (आँखों में अनुराग)

नीलमणि नया कहा, दूसरा घोंसला? क्या इसीलिए मुझे इमशान से उठा लाया गया? क्या इसीलिए मेरी चिकित्सा कराई गई? क्या इसिलिए तुम्हारे पिता मुझपर इतना प्रेम दिखाते हैं ? ढोंग-ढोंग-काषाय वस्त्र के नीचे भी इतनी कालिमा ...

संघिमत्रा—(बात काटती हुई) पुत्री के समक्ष पिता की निन्दा भद्रोचित नहीं, कम-से-कम इतना तो समझो।

नीलमणि—भद्रोचित! (शान्त होते हुए)आह, ऐसी समझ मुझमें आती राजकुमारी! एक दिन में भी भद्र था, हम भी भद्र थे। किन्तु हमारी सारी भद्रता की तुम्हारे पिता ने लाशों और लोथों से ढँक दिया!

संघिभित्रा—अतीत का गीत दुहराने से कुछ नहीं होता कुमार ! हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिन्ता करें ! तुम चाहो, तो कलिंग का भाग्य-सूर्य्य फिर सोलहों कला से दीप्त-दृष्त हो सकता है !

नीलमणि—(सारचर्य) मेरे चाहने से ?

संघमित्रा-हाँ, तुम्हारे चाहने से ?

नीलमणि—मेरे चाहने से ? में यह समझ नहीं पाता ?

संघिमत्रा—(जमीन की ओर देखती हुई) समझोगे राजकुमार, समझोगे।

नीलमणि—(कुछ हतप्रभ-सा) तुम्हारा मतलब!

संघिमत्रा—क्याहर मतलव को प्रकट करने के लिए शब्द ही चाहिए ?

नीलमणि—(जैसे वह भांप गया हो) ओहो! (फिर कुछ सोचकर) विन्तु राजकुमारी, खॅड़हर पर नई इमारत बन सकती है; खँडहर सुद इमारत नहीं बन सकता। जो उजड़ गया, उजड़ गया; जो नया आयगा, वह नया आयगा! किलंग मर चुका, किलंग के अनेको राजपुरुष ओर राजकुमारों के साथ ही यह तुच्छ नीलमणि भी मर चुका। यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वह नीलमणि नहीं है। वह नीलमणि का भूत है, जिसे तुमने मंत्रबल से खड़ा किया है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी शुश्रूपा—जीवन भर इसे नहीं भूल सकता, राजकुमारी! किन्तु भूत को जीवित प्राणी समझने की नासमझी न करूँगा, न करने दूँगा!

संघमित्रा-कुमार !

नीलमणि—राजकुमारी !

संघिमत्रा-अभी तुम स्वस्थ्य नहीं हुए हो, कुमार!

नीलमिण—और न हो सक्रूंगा राजकुमारी ! मेरी मानसिक स्थिति तुमलोग समझ नहीं सकते। विजेता और विजित की मनोदशा में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। दोनों बिलकुल दो वस्तुयें हैं। न तुम लोग हमें समझ सकोगे, न हम तुम्हें समझ सकोंगे! हम समा-नान्तर रेखायें हैं, एक बिन्दु पर मिल नहीं सकते!

संघिमत्रा—(व्याकुल होकर) ओह! कुमार...

नीलमिण—व्याकुल मत हो राजकुमारी! अब में पाटलिपुत्र में नहीं रह सकता। मुझे लगता है सारा पाटलिपुत्र ढोंगों से भरा है! यहाँ की गली में ढोंग है, यहाँ के बाजार में ढोंग है। यहाँ के झोपड़ों में ढोंग, यहाँ की अट्टालिकाओं में ढोंग। यहाँ के नागरिक ढोंगी, यहाँ की नागरिकायें ढोंगी। इस गंगा के पानी में ही ढोंग है राजकुमारी! (उसाँसें लेता हुआ) अरे, इससे तो हमारा सागर अच्छा—जो न अपने रंग को छिपाता है, न अपने स्वाद को। संसार भर का विष पीकर जो नीला बना है, संसार भर के आँसू आत्मसात् कर जो खारा हो चुका है। जो अपनी जगह नहीं छोड़ता, जो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता! बस उसी का तट शायद मुझे स्वस्थ कर सके, मित्रे!

संघिमत्रा-अस करो, बस करो, राजकुमार !

नीलमिण—िमित्रे ! (अपराध बोध करते हुए) क्षमा करना राजकुमारी, तुम्हारा नाम लेकर पुकार दिया ! यह पहला और अंतिम अपराध हुआ—क्षमा करो ! क्षमा !! (वह झपट कर चल देता है, सम्प्राट्-कुमारी मित्रा देखती रह जाती है)

# ३

[सम्प्राट् अशोक का अतःपुर । सम्प्राट्-कुमारी मित्रा अपनी परिचारिका मल्लिका से बातें कर रही हैं ]

संघिमत्रा—नीलमणि ने कहा था, गंगा के पानी में ही ढोंग है— क्या उसकी बात सच थी मल्ली?

मिल्लका-नीलमणि को आप भूल न सकीं राजकुमारी!

संघिमत्रा—नीलमणि मेरे जीवन की एक चुनौती था मल्ली! चुनौती भी क्या भूली जा सकती है?

मल्लिका-चुनौती ?

संघिमत्रा—हॉ, पिताजी के लिए कलिंग चुनौती, मेरे लिए नीलमणि चुनौती। एक ने युद्ध की निरर्थकता सिद्ध की और दूसरे ने....

मिल्लका-प्रेम की, क्यों ?

संघिमत्रा—हॉ, हॉ, प्रेम की ! और जानती हो मिल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो रुख हैं—अलग रूप, किन्तु शरीर एक; अलग शब्द, किन्तु अर्थ एक; बोल अलग, किन्तु मोल एक।

मिल्लका-कलिंग ने सम्प्राट् को पीला वस्त्र दिया-

संघिमत्रा—और नीलमिण एक दिन मित्रा के शरीर से भी यह रंगीन चीर उतार कर रहेगा, मल्ली!

मल्लिका—यह क्या बोल रही है राजकुमारी! कहीं....

संघिमत्रा—कहीं मेरे पितदेव सुन लें, तो। और तू वितित होती है उनका नाम स्मरण कर! (मुस्कराती है)

मिल्लिका—हॉ, उनके पिता ने यह अच्छा नाम नही चुना था— अग्निवर्मा! किन्तु स्वभाव तो बहुत ही प्रेमल है।

संघिमत्रा—तभी तो मित्रा ने अपना शरीर उन्हें पूर्णतः समिपत कर रखा है।

मल्लिका-शरीर?

संघिमत्रा—हाँ, पिता गरीर का दान करता है। पित का नैतिक अधिकार शरीर पर होता है! जिसका जो अधिकार है, उसे मिलना ही चाहिए, मिललके!

मिलका-केवल शरीर ? और हृदय......

संयमित्रा—ढोंग नहीं मल्ली, ढोंग नहीं। जिस दिन नीलमणि का अंतिम पदचाप सुनकर लांटी, हृदय को कही अलग अपित कर दिया?

मल्लिका-अलग?

संघिमत्रा—हाँ, अलग। किन्तु किसी व्यक्ति पर नहीं ! और नीलमणि के बारे में तो सोचना भी अन्याय है मल्ली! नीलमणि कोई व्यक्ति तो था नहीं! उसने यह सच कहा था—नीलमणि मर चुका, वह जो यहाँ था, वह तो भूत था उसका!

मिल्लिका—तो किसे अपित किया राजकुमारी ने ?

संघिमत्रा-एक स्वप्न को।

मल्लिका-स्वप्न को ?

संघिमत्रा—हाँ, एक स्वप्त को, सपने के एक संसार को, जिसमें किसी को नीलमणि नहीं बनना पड़े ! जहाँ हराभरा देश स्मशान न

बन जाय, जहाँ जीवित मानव भूत न बन जाय। मेरा हृदय उसी स्वप्न को अपित हो चुका है मल्ली !

मिल्लिका—तो फिर विवाह क्यों किया ? हृदय अलग, शरीर अलग—यह तो अजीब साधना है राजकूमारी !

संघिमत्रा—विल्कुल सही कह रही हो मिललके ! शरीर अलग, हृदय अलग। अजीब साधना! किन्तु पिताजी की आज्ञा जो थी। पिता की आज्ञा, राजाज्ञा! किन्तु में जानती हूँ मिलली, एक दिन पिताजी मुझे इससे भी बड़ी साधना की कसौटी पर कसेंगे। मैं उस दिन की तैयारी कर रही हुँ, मिललके!

मिल्लिका-पिताजी .... साधना की कसौटी .....

संघिमत्रा—हाँ, किंग ने पिताजी को जो ठेस दी, उसका प्रारम्भ ही अभी देख रही हो । उसकी परिणित हम-तुम सब पर बरस कर रहेगी। चोट खाया हुआ आदमी बीच में नहीं रुकता—वह छोर खोजता है, छोर; और उसे पाकर ही दम लेता है। मैं जानती हूँ, वह एक दिन हमें, तुम्हें, भैया को, उन्हें और सुमन को भी..... (बच्चे के रोने की आवाज)

मिल्लिका-सुमन ? सुमन शायद जग गया है, राजकुमारी !

संघिमत्रा—लाओ, उसे जरा दुलरा लें। जितने दिनों तक ही सही—पुत्र-प्रेम, पति-प्रेम, सबका आनन्द लिया जाय। फिर तो.....

# 8

[ कलिंग की तटभूमि: संघिमित्रा का बेड़ा सिंहल जाते हुए यहाँ ठहरा है: तटभूमि में एकाकी सान्ध्य भ्रमण करती हुई संघिमित्रा नीलमिण को देखकर पुकार उठती है—]

संघिमत्रा-अो, नीलमणि!

नीलमणि—(मुड़कर धीरे-धीरे निकट आते हुए) तुम, राजकुमारी ? संघिमत्रा—हाँ, हाँ ! तुम मुझे पहचान न सके ?

नीलमणि—पहचानूं और यह वेश ?

संघिमत्रा---हाँ, कुमार . . . . . यह वेश !

नीलमणि—नही, कुमार नही, नीलू कहो। किलंग मर गया, कुमार मर गया, नीलमणि मर गया। यह तो नीलू भूत है जो अपनी नाव लेकर इस समुद्र के किनारे-किनारे प्रातःसन्ध्या जल-विहार किया करता है!

संघिमत्रा—अह, उस दिन तुम किस प्रकार भगे ? पिताजी ने तुम्हारी खोज कराई—किलंग में भी तुम नहीं मिले। बाद को पता चला, कभी-कभी तुम समुद्र-तट पर दिखाई पड़ते हो!

नीलमिण—क्या तुम्हारी उस दिन की बात के बाद भी मैं वहाँ ठहर सकता था! और किलंग कहाँ रह गया? रह गया है यह नील विस्तृत सागर! अब इसीकी शरण है! (खिन्न हो जाता है)— किन्तु तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा यह वेश? यह क्या देख रहा हूँ मित्रे!

संघिमत्रा—में सिंहल जा रही हूँ नीलू ! हाँ नीलू ! तुम्हारा यही नाम अच्छा लगता है ! और मुझे भी मित्रा नहीं कह अब संघिमता कहो । मैं सिंहल में भगवान बुद्ध के शान्ति-धर्म का संदेश लेकर जा रही हूँ !

नीलमणि—धर्म का, शान्ति-धर्म का—आह! फिर ढोंग! (घृणा से) सचमुच गंगा के पानी में ही ढोंग है!

संघिमत्रा—(उत्तेजना में) ढोंग, ढोंग मत चिल्लाया करो नीलू! अगर हम ढोंगी होते तो में सात दिनों में किलंग की इस तटभूमि पर अपने जलपोतों में लंगर डलवाकर तुम्हारी खोज में दिन-रात इयर-उधर मारी-मारी नहीं फिरती! और फिर राज-पाट, धन-धान्य, सुख-ऐक्वर्य को ठुकरा कर युवक-युवतियों का यह झुंड जो सात समुद्र पार शान्ति का संदेश लेकर जा रहा है, वह क्या सिर्फ ढोंग ही है? आदमी बदलता भी है नीलू?

नीलमण-अरे! आदमी वदलता भी है?

संघिमत्रा—सिर्फ बदलता ही नहीं है। बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है! हम बदल गये हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। हम संसार को बदल देंगे, उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो, न विजित; न युद्ध हो, न पराजय; न हिंसा हो, न घृणा! जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में न बँटे, जहाँ हृदय खींचातानी में न पड़े। जहाँ मानव-आकाँक्षा की परिणति हो ज्ञान में, मानव-कल्याण में। हम संसार को बदलने चले हैं—देखो, हमारा यह अलौकिक अभियान! भाई जंगलों को रौंदता, पहाड़ों को कुचलता थल-पथ से गया है; बहिन निदयों को लाँघती, समुद्र को फाँदती जल-पथ से जा रही है!

निलमणि—भाई! कौन? कुमार महेन्द्र?

संघिमत्रा—िभक्षु महेन्द्र ! नोलू, भिक्षु महेंद्र ! किलंग धन्य है जिसने चंडाशोक को प्रियदर्शी अशोक बनाया। प्रियदर्शी—देवनाम् प्रिय। संसार के इतिहास में अशोक ही अमर नहीं रहेंगे, किलंग भी अमर रहेगा ! किन्तु नीलू, एक बात पूछूँ ? क्या किलंग इस महान धर्माभियान में शामिल नहीं होगा ? अब तो गंगा का पानी समुद्र में मिलने जा रहा.....

नीलमणि—मित्रे,—नहीं, नहीं, संघिमत्रे ! उफ, तुम लोगों के ढोंग का पारावार नहीं है! तुम लोग जिस ओर बढ़ोंगे, कहाँ तक जा सकोंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं! मैं तो तुमलोगों को देखते ही डर जाता हूँ! देखों, देखों, मेरे सारे शरीर का यह रोमांच! (दिखलाता है, संघिमत्रा चिकत हो रहती है!) नहीं, नहीं मुझे जाने दो, देखों, वह मेरी छोटी सी नौका मुझे पुकार रही है; विदा....विदा......विदा......

(अचानक द्रुतगित से चल पड़ता है और थोड़ी-थोड़ी दूर से मुड़ कर कहता जाता है——विदा ......विदा)

# y

[ सिंहलद्वीप: संध्या समय संघिमत्रा मिल्लिका के साथ बोधिवृक्ष के बिरवा की पूजा कर रही है ]

संघिमत्रा--उधर मल्ली, उस दीपक में घी रख दे!

मल्लिका--रख रही हूँ, भद्रे।

संघिमत्रा-- और तनिक उसकी बाती उकसा दे।

मिल्लका-अभी किया !

संघिमित्रा—और गिन लिया है न; एक सहस्र दीपक है न? मिल्लिका—गिन लिया है, भद्रे!

संघिमित्रा—इन बातियों की झिलिमल में यह बोधिवृक्ष कितना शोभ रहा है मल्ली! मिल्लका-वहुत ही मुन्दर लगता है, भद्रे!

संघिमित्रा—याद है न? निर्फ एक पतली डाली थी और गिन-कर दो पत्ते। साल भी नहीं लगा और एक डाली अनेक डालियाँ दे चुकी, दो पत्ते सैकड़ों पत्तों मे फैल गये। लाई थी, तो विरवा लगता था! मालूम होता है, अगले साल से ही छाया देने लगेगा मल्ली!

मिल्लका—छाया! शरीर को ही नही, हृदय को भी भद्रे! संघिमित्रा—सत्य—पूर्ण सत्य! इसकी माँ ने भरतखंड को छाया दी, यह सिहल को शान्ति की छाया देगा!

मिल्लका-अनन्त काल तक देता रहेगा, भद्रे !

संघिमत्रा—हाँ, अनन्त काल तक। कल्पना की आँखों से देख रही हूँ मल्लो, यह वृक्ष बढ़ता जा रहा है! बढ़ता जा रहा है! इसका सिर आसमान को छू रहा है, इसकी जड़ पाताल को नाप चुकी है। शताब्दियों, सहस्राब्दियों के बाद भी, जब हम न होंगे, हमारी यह सीभाग्यशाली पीढ़ी न होगी, सम्भवतः यह राजवश भी नहीं रहे, तो भी यह वृक्ष बढ़ना जायगा, फैलता जायगा, लोगों को शान्ति की छाया देता जायगा!

मिल्लका—यह सब आपकी तपस्या का परिणाम है आयें! संघिमित्रा—इसमें मेरा कोई श्रेय नही है मल्ली! इसमें पिताजी की सूझ की बिलहारी है। अहा, किस प्रेम से उन्होंने इस बिरवा को हमें सौंपा था—गंगा में नंगे बदन, छाती भर पानी तक, वे आये और मंत्रों की ध्वनि में सजल आंखों से इसे मेरे हाथों में सौंपते हुए बोले थे—बेटी तथागत के इस बिरवा को आवश्यकता होने पर अपने रक्त से सींचने में भी नही चूकना! पिताजी · · ·! (ध्यानमग्न होती है)

मिल्लका—और आपने उसे अक्षर-अक्षर निवाहा भद्रे ! सम्प्राट् प्रियदर्शी तो अमर हो ही चुके हैं, किन्तु आर्या को भी इस बिरवा ने अमर कर दिया !

(अकस्मात् नीलमणि का प्रवेश)

नीलमणि—सच; तुम बिलकुल सच कह रही हो मल्ली! संघिमत्रा—(चौंक कर) कौन? नीलू? अरे... नीलमणि—क्या पहचान नहीं सकी थी? संघिमत्रा---तुम्हारा यह वेश जो?

नीलमणि—और उस दिन इसी वेश के कारण तुम्हें नहीं पह-चान सका, तो मुझे उलहना दिया था तुमने।

संघिमत्रा—किन्तु तुम और यह वेश ? तुम मेरे ढोंग का व्यंग करने तो नही आये?

नीलमणि—आया तो था यही करने मित्रे, किन्तु इन बातियों के प्रकाश ने कुछ दूसरा ही कर दिया! इस दिव्य प्रकाश ने मेरे भूत को न जाने कहाँ भगा दिया।

#### संघिमत्रा-अरे ?

नीलमणि—(प्रसन्न मुद्रा में) हाँ, आया था देखने कि तुम लोगों का ढोंग कहाँ तक जाता है। जब तुम्हारे जलपोत खुले, मैने अपनी नाव का पाल भी उनके पीछे खोल दिया! किसी तरह डूबते-उतराते यहाँ पहुँचा। तब, दिन भर कहीं माँग-मूँग कर खाता और शाम को इस जगह आता ढोंग की गहराई नापने। किन्तु धीरे-धीरे...

संघिमत्रा—हाँ, प्रकाश धीरे ही घीरे फैलता है नीलू! यह तो अंघकार है जो एक ही बार ढॅंक लेता है। (कुछ रुककर) मैं जानती थी तुम एक दिन ...

नीलमणि—(सारचर्य) जानती थी?

संघिमत्रा—(मुस्कुराती हुई) हाँ-हाँ मेरा विश्वास था, नीलू का भूत अपने माध्यम को छोड़ नहीं सकता! बोलो, इस भूत का माध्यम में थी या नहीं?

नीलमणि—ओह, ओह!

(अचानक पद-चाप सुनाई पड़ता है: महेन्द्र आते है)

महेन्द्र—कौन? तुम? नीलमणि? यहाँ? इस वेश में? संघिमत्रा—यह हमलोगों का ढोंग नापने आये थे भैया!

महेन्द्र—संविमत्रे ! तुम बार-बार भूलकर जाती हो। अब हम भाई-बहिन नहीं रहे। अब हम संघ के सदस्य-सदस्या हैं। हमलोग रक्त-सम्बन्ध छोड़ चुके हैं।

(संघिमत्रा आँखों में आँसू भरकर एकटक महेन्द्र को देखती रह जाती है )

महेन्द्र--फिर ये आँसू!

नीलमणि—'रक्त' 'ऑसू'। उफ, घूम फिर कर वही—रक्तः आँसू; · · · · आँसू, रक्त ! महेन्द्र, महेन्द्र, तुम सब धन्य हो !

महेन्द्र—धन्य हम नहीं, धन्य वह मार्ग है, जिस पर चल कर हम सब यहाँ पहुँचे हैं। किन्तु, तुम यहाँ कैसे?—

नीलमणि कैसे ? कैसे बताऊँ कि कैसे ?

संघिमत्रा—(अपने को सम्हालकर) कहा था न, हमलोगों का ढोंग देखने।

महेन्द्र—देख लिया ढोंग? और रंग गये ढोंग में! (मुस्कुराता है)

नीलमिण—तुम सब विचित्र प्राणी हो महेन्द्र ! महेन्द्र—क्या इसी से हमें छोडकर भगे थे ? नीलमिण—क्या तुम लोग क्षमा नहीं कर सकते ?

संघिमित्रा—एक दिन और भी तुमने क्षमा माँगी थी नीलू, और कहा था, यह पहला और अन्तिम · · · (इतना कह कर संघिमित्रा इक जाती है—बह सोचती है, क्या कह गई!)

महेन्द्र-कव-कब नीलू ?

नीलमणि—रहने दो, रहने दो; इतिहास के एक पन्ने को बंद ही रहने दो। आह!

[ पटाक्षेप ]

अमर ज्योति रिडियो रूपक

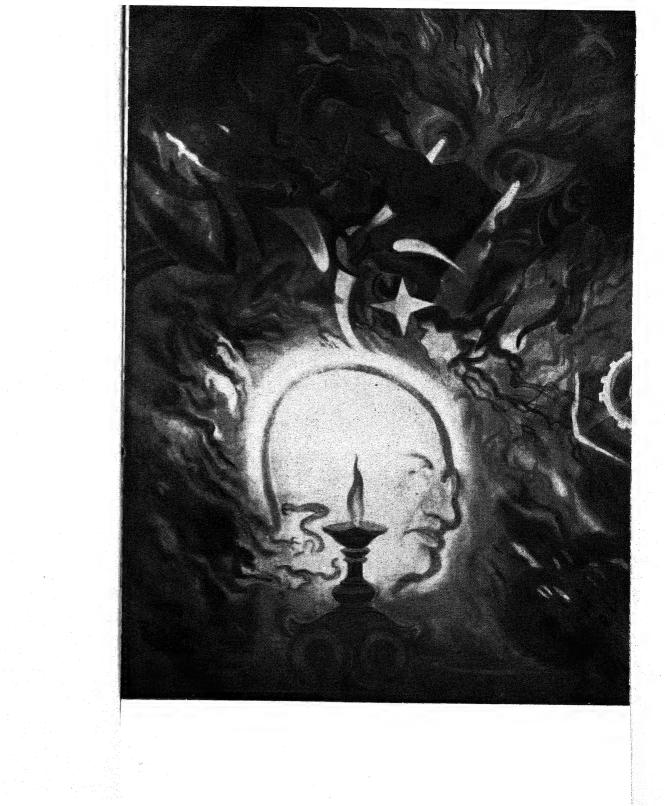

# अमर ज्योति

Ş

#### (पहला प्रवक्ता)

अंधकार-अंधकार। जहाँ देखिये, जिधर देखिये, अंधकार ही अंधकार। ऊपर अंधकार, नीचे अंधकार—चारो दिशाएँ अंधकार में डूबी। अंधकार—कार—जिसमें आप अपने को न देखें! अंधकार जिसमें शरीर ही अदृश्य नहीं हो गया था; जिससे आत्मा भी ढँक गई थी! ढँक गई थी, चीख रही थी! चीख—अरे......

# (स्त्री के करण कंठ से)

आह, मुझे बचाओ, मुझे उबारो! यह अंघकार, ये बंघन! ये जंजीरें, ये दीवारें-काली, कलूठी! ओह, ओह! मेरा दम धुँट रहा है! मुझे बचाओ, मुझे उबारो!

यह रात है ? ऐसी भी रात होती है ? मास, वर्ष, दशा-ब्दियाँ, शताब्दियाँ ! शताब्दियों से इस अंधकार में जकड़ी हूँ, मैं ! कुछ देख नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती ! मुझे उबारों ! बचाओं ।

यह अंधकार, ये जंजीरें! हाथों को, पैरों को, छाती को, सब जगह जकड़ रही हैं ये! हिल-डुल नहीं सकती, चल-फिर नहीं सकती; घूम-फिर नहीं सकती! घूमूँ, कहाँ? ये दीवारें-काली-कलूठी! इन्हें तोड़ो— तोड़ो!

तुम सुन नही रहे? तुम कहाँ हो? आओ, बचाओ, उबारो! यह अंधकार— इसे हटाओ, हटाओ!

देवता ! देव ! देव ! दौड़ो, आओ। इस अंधकार से बाहर निकालो, ले चलो प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर—देवता, देवता— तमसो मा ज्योतिर्गमय!

## (दूसरा प्रवक्ता)

और भारत के एक कोने में, मुप्रसिद्ध मुदामापुरी में, आश्विन वदी १२, संम्वत् १९२५ अर्थात् २ अक्टूबर १८६९ को एक चिन-गारी चमक उठी!

चिनगारी—ज्योति की पहली रेखा! इस अंधकार के देश में! अंधकार उसपर टूट पड़ा, अंधकार की सेना टूट पड़ी! उसने उसे घेर लिया—ज्योति की वह क्षीण रेखा झबकती-सी मालूम पड़ी—

# (एक बच्चे की आवाज्)

मोहन, मोहन, बेवकूफी की बात नहीं। अरे, बिना मांस खाये अपने देश का कल्याण नहीं! तुम मेरी बात न सुनो, पर, किंव नर्मद क्या कह गये हैं—

> अँगरेजी राज करे, देशी रहे दबाई, देशी रहे दबाई जो ने बेनी शरीर भाई, पेलो पाँच हाँथ पूरो-पूरो माँस सेवे!

हाँ, हाँ, वे खूब मांस खाते हैं; इसलिए वे इतने हट्टे-कट्टे हैं, हमें दबा रखा है! देश को स्वतंत्र करना चाहते हो, तो मांस खाना आवश्यक है, अनिवार्य है!

और, मांस के साथ सिगरेट न हुई, तो फिर क्या मजा? शराब भी तो जरूरी है ही, लेकिन अभी उसे छोड़ो। मुँह में मांस, होठ पर सिगरेट! मजा तब?

# (पहला प्रवक्ता)

मोहन—वह ज्योति-रेखा इस लोक में इसी नाम से अभिहित हुई थी—हाँ, तो मोहन, मोह में फेंस गया। परिवार वैष्णव था, तो भी चुप-चोरी मांस उड़ने लगा, सिगरेट उड़ने लगी! पूरी नहीं मिली, तो जूठी फेंकी हुई सिगरेट भी! उँह, जूठन पर कब-तक रहा जाय? तब चोरी शुरू हुई—चोरी! चोरी! भाई के सोने के कंठे की चोरी! किन्तु बचपन में ही उसने 'श्रवण-कुमार' का चरित्र पढ़ लिया था ! क्या मा-बाप के साथ यह विश्वासघात नहीं है ! क्या पुत्र का घर्म यही है ? और उस दिन उसने 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक देखा था। सत्य के लिए हरिश्चन्द्र ने कौन-कौन सी तकलीफें नहीं उठाईं? और उस नाटक को देखकर वह कितना रोया था—और आज वही चोरी कर रहा है !

ज्योति की रेखा ने सिर सीधा किया-

# (किशोर गाँधी के कंठ से)

पिताजी, मुझसे अपराध हो गया है। मैंने आपको घोखा दिया है। मैं माँस खाता रहा हूँ; मैं सिगरेट पीता रहा हूँ।मैने चोरी की है। इसके लिए आप मुझे सजा दीजिये।

#### (दूसरा प्रवक्ता)

हाथ में चिट्ठी थी; सामने बेटा था। पिताजी की आँखों से मोती की बूँदें टपकने लगी। चिट्ठी भींग गई। मोहन भी रो पड़ा! पचास साल के बाद उसने यों लिखा—

# (महात्मा गाँधी के कंठ से)

"इस मोती-विन्दु के प्रेमवाण ने मुझे बीध डाला ! मैं बद्ध हो गया। इस प्रेम को वही परख सकता है; जिसे उसका अनुभव हुआ है———

'राम वाण वाग्यारे, होय ते जाणें'

मेरे लिए यही अहिंसा का पदार्थ पाठ था! ऐसी अहिंसा जब व्यापक रूप घारण करती है, तब उसके स्पर्श से कौन अलिप्त रह सकता है!"

#### (पहला प्रवक्ता)

हरिश्चन्द्र ने सत्य दिया था, पिताजी ने यह अहिंसा दी-सत्य और अहिंसा! सत्य का तेल, अहिंसा की बाती। ज्योति की रेखा अमर ज्योति के रूप में प्रस्फुटित होने लगी! २

#### (पहला प्रवक्ता)

पिताजी चल बसे। मोहन ने ैट्रिक पास किया—और कालेज में पढ़ने लगा है। एक दिन उसके घर ें एक परामर्श-सिमिति जुटी है—

> जोशीजी—मेरी सलाह तो यह है कि मोहन को आप इसी साल विलायत भेजें। तीन साल में वैरिस्टर बनकर चला आवेगा; फिर अपने बाप की जगह राजकोट का दीवान बनने में इसे क्या दिक्कत होगी? क्यों, मोहन, तुम्हें यह राय पसद है?

> विद्यार्थी गाँधी—विलायत भेजें तो बहुत अच्छा। पर मुझे डाक्टरी के लिए क्यों नहीं भेजते ?

> बड़े भैया—पिताजी को यह पसंद नहीं था। डाक्टरी की वात जब निकलती, तो कहते, हम वैष्णव है। हाड़-मांस नोचने का काम हम कैसे करें?

> जोशीजी—मुझे कवा गाँधी की तरह डाक्टरी से नफ-रत तो नहीं है, शास्त्रों ने भी इसका तिरस्कार नहीं किया है। परन्तु डाक्टरी पास करके तुम दीवान नहीं बन सकते। मैं तुमको तुम्हारे पिताजी की तरह राज्य का दीवान देखना चाहता हूँ! तुम्हें भी मेरी राय पसंद होगी, मोहन की अम्मा!

> **माताजी**—हमारे कुटुम्ब में कोई विलायत नही गया, फिर तरह-तरह की बातें सुनती हूँ.....

विद्यार्थी गाँची--माताजी, माताजी....

माताजी—हाँ, मोहन, लोग कहते हैं वहाँ नवयुवक बिगड जाते हैं; वे मांस खाने लगते हैं, शराब पीये बिना वहाँ काम नहीं चलता, वहाँ की औरतें भी.....

विद्यार्थी गाँधी मुझपर विश्वास रखो माँ, मैं विश्वास-घात नहीं कर्ष्ट्रेगा। मैं शपय खाकर कहता हूँ, मैं इन तीनों बातों से बर्चूंगा!

माताजी मुझे तेरा विश्वास है। पर दूर देश में तेरा कैसा क्या होगा? मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती! में बेचर-स्वामीजी से पूर्वृंगी।

#### (दूसरा प्रवक्ता)

स्वामीजी ने मोहन से बाजाब्ता प्रतिज्ञा कराई। तब माताजी की आज्ञा मिली।

और फिर, मोहन विलायत चला—अठारह साल का मोहन! जिसका हाथ बचपन में ही पकड़ा था, अपनी उस नवोढ़ा पत्नी को छोड़कर—माताजी के आँसुओं-भरे आशीर्वाद लेकर!

तीन साल तक वह विलायत रहा—बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ आई, तरह-तरह के प्रलोभन आये; लेकिन उसने प्रतिज्ञा न छोड़ी, न छोड़ी!

# (पहला प्रवक्ता)

सत्य का तेल, अहिंसा की बाती—'अमर ज्योति' हवा के झकोरे में भी जलती रही!

00

#### 3

#### (पहला प्रवक्ता)

'मोहनदास-करमचंद गाँधी, बार-एट-ला' बम्बई के एक घर के सामने यह तख्ती टँगी है। बैरिस्टर गाँधी ने अच्छे बैरिस्टर बनने के लिए क्या-क्या न सीखा था—अँगरेजी कानून, रोमन कानून; लैटिन भाषा, फेंच भाषा; व्याख्यान-कला, नृत्य-कला। यहाँ तक कि मुख-मुद्रा-शास्त्र तक पढ़ गये थे। लेकिन यह क्या हुआ ? यह है बम्बई की छोटी अदालत—

जज—आपही मुदाल्लह के बैरिस्टर है।
बैरिस्टर गाँधी—जी हाँ।
जज—तो जिरह कीजिये।
बै० गाँधी—जी....
जज—जिरह शुरू कीजिये न?
बै० गाँधी—जी.....
जज—यह क्या हो रहा है आपको, जिरह क्यों नहीं शुरू करते?
बै० गाँधी—जी.....जी.....
जज—(हँसता है)

#### (दूसरा प्रवक्ता)

लगभग पचास साल के बाद वैरिस्टर गाँधी की तस्वीर उन्हीं की लेखनी से देखिये—

#### ( महात्मा गाँधी के कंठ से )

''मैं खड़ा हुआ, पैर कॉपने लगे, सिर घूमने लगा। मुझे मालूम हुआ, सारी अदालत घूम रही है। सवाल क्या पूछूं यह सूझ नही पड़ता था। जज हैंमा होगा, वकीलों को मजा आया होगा। पर उस समय मेरी आँखें ये सब देख नही सकती थी।"

#### (पहला प्रवक्ता)

वम्बई में वैरिस्टरी न चली, शायद कठियाबाद में चले। राज-कोट आये। एक दिन भाई के एक काम से वहाँ के पोलिटिकल एजेंट के पास गये — इस साहब से विलायत की जान-पहचान थी। सोचा था, प्रेम से मिलेगा, मेरी बात ध्यान से मुनेगा, किन्तु यह क्या?

> पोलि० एजेंट—में तुम्हारी बातें ज्यादा नहीं सुनना चाहता, समय नहीं है।

बेरि॰ गाँधी—हुजूर, मेरे भाई ने ऐसा कुछ. . . . पो॰ एजेंट—अब तुमको चला जाना चाहिए ! बै॰ गाँधी—मेरी बात तो पूरी सुन लीजिये ! पो॰ एजेंट—चपरासी, इसको दरवाजे से बाहर कर दो ! चपरासी—हुजूर. . . . . हटो, बाहर जाओ।

## (दूसरा प्रवक्ता)

यहीं गोरा विलायत में कितना शिष्ट था! हिन्दोस्तान में आते ही वह क्यों बदल जाता है? लेकिन इस प्रश्न पर ठीक से गौर करने के लिए चपरासी का धक्का ही काफी नहीं है—

#### (पहला प्रवक्ता)

अभी आंधी-पानी का आना शुरू ही हुआ है-कुछ और तेल दे, कुछ और बाती उकसा—सत्य का तेल, अहिंसा की बाती! अमर ज्योति! झकोरों में भी निर्धुम जलने का अभ्यास कर!

#### (पहला प्रवक्ता)

ब्रीफ-लेस बैरिस्टर गाँधी किसी तरह बम्बई में दिन काट रहे थे कि एक दिन सेठ अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी उनके पास आते हैं ———

सेठ अब्दुल्ला—दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है। वहाँ एक मुकदमा चल रहा है। बड़ा मुकदमा है—बहुत दिनों तक चलेगा। आप चलिये न?

बै॰ गाँधी—चलने को तो तैयार हूँ। लेकिन.....

सेठ अब्दुल्ला—लेकिन क्या ? आपको बहुत मिहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरी ओर से बड़े-बड़े बैरिस्टर हैं। आप को उन्हें कागज समझा देना है। नये देश की सैर हो जायगी, नये-नये लोगों से जान-पहचान होगी।

बै॰ गाँधी—मेहनत से तो मैं नही भागता। किन्तु माफ कीजिये, कितने दिनों तक मुझे काम करना पड़ेगा, और मेहताना क्या मिलेगा?

सेठ अब्दुल्ला—एक साल से ज्यादा का काम नहीं होगा। आने-जाने का फर्स्टक्लास का किराया। रहने को बॅगला मुफ्त— खाने-पीने का जिम्मा हमारा रहेगा। इनके अलावा १०५ पौंड।

बै० गाँधी—एक साल, १०५ पौंड। अच्छी वात ! बात पक्की रही। आप टिकट वगैरह का इन्तजाम कीजिये!

#### (दूसरा प्रवक्ता)

बैरिस्टर गाँधी अपनी तकदीर आजमाने को अफीका के लिए रवाना हुए! बम्बई से जहाज रवाना हुआ! समुद्र में ज्यादा ऊँची तरंगें थीया बैरिस्टर गाँधी के मन में?

जहाज जा रहा है—जा रहा है—जा रहा है! (जहाज़ के भोंपू का स्वर)

#### (पहला प्रवक्ता)

और अब यह अफीका है! घनषोर जंगलों का अफीका, भया-नक मरूभूमियो का अफीका। दहाड़ते सिहों, चिग्घाड़ते हाथियों, विशाल अजगरो, बड़े-बड़े मगरों, काले साँगों और काले हब्शियों का अफीका!

और, हिन्दुम्तान के मजदूरों ने इस जंगल में मंगल रचा दिया है! लेकिन, उफ, उन्हीं की क्या हालत हैं? गोरे उनके साथ क्या व्यव-हार कर रहे हैं, वैरिस्टर गॉधी को पद-पद पर उसका अनुभव हो रहा है—पहले ही दिन कचहरी में—

> मैजिस्ट्रेट—यह कीन है ? क्या सर पर यह अटपटा लपेट रखा है ! यह कचहरी है; यहा.....

> पेशकार—हुजूर, हिन्दोस्तान से एक नया वैरिस्टर आया है! वेडेगा-सा आदमी मालूम होता है?

मैजिस्ट्रेट—वैरिस्टर हो या जो कुछ, कहो, सर से यह चिथड़ा हटा ले! नही तो निकल जाय कचहरी से!

#### (दूसरा प्रवक्ता)

बैरिस्टर गॉथी पहले ही दिन कचहरी से निकाले गये! और, एक दूसरे दिन एक यात्रा में फर्स्ट क्लास का टिकट कटाकर रेल-गाड़ी के डब्बे में बैठे थे कि ——

गार्ड—चलो, तुमको दूसरे उच्चे में जाना होगा!

बैं गांधी—लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है!

गार्ड—कोई मुजायका नहीं। मैं कहता हूं, तुम्हें सबसे आखिरी डब्बे में बैठना होगा।

बै॰ गाँधी—मै कहता हूँ, मै इसी डब्बे में डरबन से आ रहा हुँ ओर इसी में....

गार्ड नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें उतरना पड़ेगा, नहीं तो सिपाही को तुम्हें उतारना पड़ेगा।

**बै॰ गाँधो**—सिपाही मुझे भले उतार दे, में अपनेसे नहीं उतरता....

गार्ड—नहीं उतरते, तो यह ले लो— (ट्रंक, बेंडिंग आदि के गिरने का स्वर: फिर बूटों की ठोकर का स्वर)

**बं॰ गाँधी**—(दर्द से) उफ ! गाड—(हँसता हुआ) हा, हा, हा, हा, !

#### (पहला प्रवक्ता)

और ट्रेन चल पड़ती है! यों ही एक दिन एक घोड़ा-गाड़ी से भी बैरिस्टर साहब नीचे घसीटे जाते हैं!

जब उन्हों की यह हालत, तो फिर बालासुन्दरम् की दुर्गत का क्या पूछना ? बालासुन्दरम्—मद्रास का रहनेवाला सीधा-सादा किसान— रुपये कमाने की लालच दिलाकर उसे यहाँ लाया गया और अब— (कोडे की चटाचट)

बाला सुन्दरम—बापरे, बापरे, बापरे....

(कोड़े की चटाचट)

बाला सुन्दरम् . मरे रे, मरे रे! उफ ! उफ! ——— (गिरने का स्वर—बूट की ठोकरों का स्वर)

आह ! . . . . आह ! . . . . आह ! . . . .

#### (दूसरा प्रवक्ता)

बेचारे बालासुन्दरम् के अंग-अंग लहूलूहात हुए ही—उसके आगे के तीन दाँत भी टूट गये! किन्तु गोरे साहब को कौन पकड़े, कौन सजा दे!

#### (पहला प्रवक्ता)

बैरिस्टर गाँधी तयकर लेते है—नहीं, मैं देश-भाइयों को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं यही रहकर उसकी सेवा कहँगा! हिन्दोस्तान आते हैं अपने वाल-बच्चों को ले जाने के लिए; क्योंकि अब तो जमकर रहना है। बच्चों के साथ जब डरबन के बंदरगाह में पहुँचते हैं, तो—

(हल्ला. . . . . . . . . हल्ला)

पहला स्वर—गाँधी को वापस करो-जहाज को लौटाओ।

(हल्ला. . . . . हल्ला)

दूसरा स्वर—गाँधी को हमें दे दो,—हम उसे फाँसी देंगे–हम उसका खून पीयेंगे. . . . .

(हल्ला. . . . . हल्ला)

तीसरा स्वर—वह कुलियों को बगावत सिखाने लौटा है....लाओ हम उसे बगावत का सबक सिखा दें.....

(हल्ला. . . . . हल्ला)

पहला स्वर—देखो, वह गार्धा उतर रहा है-गाँधी-सूअर!

#### (हल्ला. . . .हल्ला)

दूसरा स्वर—हॉ, हा, अंडे से ही उसका स्वागत हो सकता है। लो यह.....

(अंडे फूटते है: जोरों का अट्टहाम)

तीसरा स्वर—गाँधी ! अपना चेहरा आईने में देखो— अंडे की जरदी ने तुम्हारे काले चेहरे को कैसा मुन्दर बना दिया है. . . . .........

#### (अट्टहास....अट्टहास)

पहला—और यह भी लो—यह घूँसा तुम्हारे नाम पर! दूसरा—और यह ठोकर तुम्हारे देश के नाम पर! तीसरा—और यह......(घूँमे की आवाज) दूसरा—और यह.....(घूँमे की आवाज) पहला—और यह.....(घूँमे की आवाज)

#### (बूसरा प्रवक्ता)

घूँसे और ठोकरों से बैरिस्टर गाँधी बेहोश हो चले-पृलिस ने किसी तरह उन्हें बचाया! हॉ, किसी तरह! और थाने में रखा, किर भेप बदलवाकर घर पहुँचा दिया.....

यह तूफान। यह आँधी ! किन्तु 'अमर ज्योति' क्या बुझने को आई थी ? वह निर्िलप्त, निर्विकार किम प्रकार जलती रही, इसका पता तब चला, जब चेम्बरलेन ने तार दिया कि मुजरिमों पर मुकदमे चलाये जाय, किन्तु गाँधी ने स्पष्ट कह दिया —

#### (गाँघीजी के कंठ से)

''नहीं, मैं उनपर मुकदमा नहीं चलाना चाहता! वे भटके नहीं, भटकाये गये लोग थे।''

#### (पहला प्रवक्ता)

सत्य का तेल, अहिंसा की बानी—अमर ज्योति जलती रहे; प्रकाश देती रहे—अफीका की इम काली भूमि को, यहाँ के काले आदि-वासियों को और उन गोरों को भी जिनके हृदय काले बन गये हैं!

# (पहला प्रवक्ता)

यह अपमान, यह अत्याचार ! अहिंसा कहती है, इसे क्षमा कर दो।क्षमा दे दी गई। लेकिन सिर्फ क्षमा से ही इसका प्रतीकार हो जायगा ?

उफ, जिन भारतीयों ने इस दुर्गम जंगल को आबादी के योग्य बनाया, उन्हीं के लिए कैसे-कैसे बुरे कानून बनाये जा रहे हैं— हर भारतीय तीन पौंड का टैक्स दे, हर भारतीय अपनी दसों उँगलियों की छाप देकर अपनी रजिस्ट्री करा ले, हर भारतीय को अपनी बस्ती की सीमा के अन्दर ही रहना पड़ेगा; गोरों की बस्तियों में घुसना उनके लिए गुनाहं है!

यह तो अत्याचार की पराकाष्ठा है। क्या इसे बर्दाश्त कर लिया जा सकता है ? क्या इसे बर्दाश्त कर लिया जाना चाहिये ?

# (दूसरा प्रवक्ता)

गाँधी के हृदय में तूफान उठा है। वह अंधकार में टटोल रहे हैं। इसका मुकाबला कैसे किया जाय? गोरों के हाथ में सभी साधन हैं। भारतीय साधन—हीन है! वे कोई प्रतीकार कैसे कर सकते हैं?

जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ। टाल्स्टाय की एक किताब उनके हाथ में आती है। प्रतीकार का एक रास्ता मिल जाता है—पैसिव रेजि-स्टेंस।

अत्याचार के सामने सर मत झुकाओ ! दबो नहीं, पर हाथ भी मत उठाओ ! यदि इस प्रतिज्ञा के साथ एक भी आदमी डट कर खड़ा हो जाय, तो अत्याचारी को ही एक दिन झुकना पड़ेगा !

पैसिव रेजिस्टेंस ! किन्तु इसे भारतीय भाषा में क्या कहेंगे? मोहन के अनन्य सखा मगनलाल जी ने कहा—इसे 'सदाग्रह' कहेंगे— सद्—आग्रह—सदाग्रह! मोहन ने कहा, नहीं, जरा और साफ कर दो— सत्य—आग्रह—सत्याग्रह!

सत्याग्रह! सत्याग्रह! अफ्रीका के भारतीयों ने आवाज बुलंद की---

एक --- हम पोल टैक्स नहीं देंगे!

सब (मिलकर)—पोल टैक्स नही देंगे!
पोल टैक्स नही देंगे!
एक—हम बस्ती के घेरे में नहीं रहेंगे!
सब (मिलकर)—घेरे में नहीं रहेंगे!
घेरे में नहीं रहेंगे!
एक—हम उँगुलियों की छाप नहीं देंगे!
सब (मिलकर)—उँगिलियों की छाप नहीं देंगे!
उँगिलियों की छाप नहीं देंगे!

# (पहला प्रवक्ता)

अहा ! अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों में कैमा उत्साह है ! चारों ओर हलचल है। सबके हृदयों में अपने अधिकारों के लिए, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए, उमंग का सागर लहरा रहा है। वे एक बड़ी सभा में एकत्र होते हैं। वह देखिये, उनके बीच में वह कौन बोल रहा है—

#### (सत्याप्रही गाँधी का स्वर)

भाइयो, आज मेरा दिल भरा आ रहा है। आप लोगों में यह अपूर्व उत्साह देखकर में फूला नहीं ममाता। आप सब सत्याग्रह करने को तैयार हैं। लेकिन याद रिखये, सत्याग्रह का रास्ता मुगम नहीं है। यह तो तलवार की धार पर चलना है। आपको जेल में जाना होगा । आपकी जायदादें जब्त की जा सकती है। आप पर लाठियाँ पड़ सकती हैं; आप पर गोलियाँ बरस सकती हैं। हाँ, हाँ, सत्याग्रह का रास्ता फूल से विछा नहीं होता। यह तलवार की घार पर चलना है। इसलिए वे ही लोग अपने नाम लिखायें, जिनका हृदय मजबूत हो। जो सारी तकलीफें हुँस-हुँस कर झेल सकते हैं! जो कमजोर हैं, वे अलग ही रहें। महात्मा ईसा ने कहा है, जो प्रतीक्षा करते हैं, वे भी सेवा करते हैं। आप अलग रह कर भी हमारी मदद कर सकते हैं। उसके भी मौके आयेंगे। अब वे लोग जो सत्याग्रह-सेना में नाम लिखाना चाहते हैं, वे नाम लिखावें। फिर कहता हूँ, सोच समझ कर ही आप नाम लिखावें, खूब सोच-समझ कर-

(चारो ओर से आवार्जे आती हैं) मेरा नाम लिखिये! मेरा नाम लिखिये! मेरा नाम लिखिये!

#### (दूसरा प्रवक्ता)

देखिये, यह आपके सामने सत्याग्रहियों की सेना खड़ी है ! न अस्त्र, न शस्त्र ! न जिरह, न बस्तर। यह मारनेवालों की नही, मरनेवालों की सेना है।

इसमें हिन्दू हैं, मुसलमान हैं; पारसी हैं, ईसाई हैं। इसमें गुजराती हैं, मद्रासी हैं; अवधी हैं, बिहारी हैं। इसमें स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं! हाँ, कुछ उदार हृदय गोरे भी तो हैं इस सेना में! यह सत्याग्रह की महिमा है! सत्याग्रह सब भेदभाव को मिटा देता है। वह सभी मनुष्यों को भाई-भाई के रूप में परिणत कर देता है।

वह देखिये, वह सेना बढ़ी—— (नारे लगाते हैं) पोल टैक्स......नहीं देंगे, नहीं देंगे! घेरे के अन्दर.....नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे! उँगलियों की छाप.....नहीं देंगे, नहीं देंगे!

#### (पहला प्रवक्ता)

सत्याग्रह का श्रीगणेश होता है। अफ्रीका का जर्रा-जर्रा हिल रहा है। वहाँ की गोरी सरकार दमन की चक्की चलाती है। गिर-फ्तारियाँ शुरू होती है। अफ्रीका के जेल सत्याग्रहियों से—पुरुष, स्त्री और बच्चों से भर जाते है।

जेल में तरह-तरह की तकलीफें हैं--किन्तु सत्याग्रही कितने मगन है।

(दो सत्याग्रहियों में वार्त्तालाप हो रहा है)-

क—क्यों भाई, कैसे कट रही है!

**ख**—बड़े मजे में भाई !

क-मकई की लपसी कैसी लग रही है!

ख-अरे, इसमें इतना स्वाद कहाँ से आ गया भाई!

क-अोहो, उधर देखो, वह देखो, वह कौन आ रहा है?

ख-वह तो गांधी-भाई मालूम पड़ते हैं!

क-उनके सर पर वह क्या है?

ल-अरे रे, यह टोकरी-उममें क्या है भाई!

क---गाँधी-भाई, गाँधी-भाई! अरे, यह टोकरा और आप उठावें! ओह!

#### (दूसरा प्रवक्ता)

लेकिन गाँधी उन्हें समझाते हैं। हम सत्याग्रही है। हमें सब काम करना चाहिए। फिर पाखाना ढोना क्या कोई छोटा काम है? नीच काम है? विना सफाई के हम कैसे जी सकते हैं? हम गंदा करें और दूसरे लोग ढोयें, यह क्या उचित है? नहीं भाई, नहीं। सत्याग्रही के लिए सब काम बरावर है!

हौं, उन दिनों न गाँधी महात्मा बने थे, न बापू। वह सबके भाई थे –मोहनभाई, गाँधीभाई!

बार-बार जेल। जेल में भी सब प्रकार के काम करते—पाखाने की सफाई करते, पाखाने का टोकरा ढोते। अन्त में मत्याग्रह की विजय हुई। तानाशाह स्मट्स को झुकना पड़ा, झुकना पड़ा!

## (पहला प्रवक्ता)

सत्य का तेल, अहिंसा की बाती—सत्याग्रह उसकी टेम, उसकी शिखा! निर्धुम, निर्विकार! अमर ज्योति जलती रहे, जलती रहे!

00

# 333

#### (पहला प्रवक्ता)

सत्य मिला, अहिंसा मिली, सत्याग्रह मिला ! एक दिन एक अँग-रेज मित्र ने गाँधी को एक पुस्तक दी। वह पुस्तक थी रिस्कन की— अनटू दि लास्ट ! उस पुस्तक ने इस कड़ी को पूरा कर दिया। उसने 'सर्वोदय' दिया ! अपनी ''आत्मकथा'' में गाँधीजी लिखते हैं—

# (गांधीजी के स्वर में)

"मेरा यह विश्वास है कि जो चीजें मेरे अन्तरतर में बसी हुई थी, उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब मेंने इस ग्रंथरत्न में देखा और इस कारण उसने मुझपर अपना साम्राज्य जमा लिया।

'सर्वोदय' के सिद्धान्त को मैंने इस प्रकार समझा-

- (१) सबके भला में अपना भला।
- (२) वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिये; क्योंकि जीविका का हक दोनों को है!
- (३) मजदूर और किसान का सादा जीवन ही सच्चा जीवन है।

उस पुस्तक को मैंने जो एक बार पढ़ना शुरू किया, तो खत्म किये बिना नही छोड़ा। रात-भर नींद नही आई। सुबह होते ही मैं उसके अनसार अपना जीवन बिताने की चिन्ता में लगा।"

#### (दूसरा प्रवक्ता)

गाँधीजी शहर छोड़कर देहात में चले गये। वहीं एक आश्रम बना। उसका नाम रखा गया— टाल्स्टाय-आश्रम। वहाँ सब मिलकर रहते; सब सर्वोदय के नियमानुसार चलते। ऋषियों का-सा तपस्वी जीवन बिताया जाता। मांस तो बचपन से ही छूट गया था। नमक भी छोड़ दिया; दूध भी छोड़ा और अन्त में अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। घर में रहते हुए भी पूरे वैरागी—

"त्याग न टिके रे वैराग बिना!"

#### (पहला प्रवक्ता)

सत्य का तेल, अहिसा की बाती, सत्याग्रह उसकी शिखा और सर्वोदय उसका प्रकाश! अफीका की काली भूमि जगमग कर उठी! अब 'अमर ज्योति' अपने दिव्य प्रकाश से अपनी पवित्र मातृभूमि को जगमग करने के लिए अपने देश की ओर चली! अमर ज्योति की जय!!

# (पहला प्रवक्ता)

अफ़ीका की काली भूमि को प्रकाश से जगमग कर अमर ज्योति अपने देश में, भारत में, पहुँची। भारत की जनता ने उसे 'कर्मवीर गाँधी' के नाम से अभिहित किया।

कर्मवीर गाँधी सोच रहे हैं, भारत में अपनी कर्मभूमि किसको बनावें, कहाँ बनावें ? गोखले की सेवा में पूना पहुँचे। क्या भारत-सेवक-समिति में सम्मिल्ति हो जावें ?

पहले घूम कर देश देख लो—गोखले की आजा होती है! शान्ति-निकेतन को कैसे नहीं देखें? बाल-बच्चों की, आश्रितों की एक पल्टन भी तो साथ में है। उन्हें कही रखने का भी तो प्रबंध होना चाहिये? फिर हरद्वार जाकर कुम्भ के मेले के साथ स्वामी श्रद्धा-नन्द का गुष्कुल भी देखा! दोनों जगह प्रेम मिला। किन्तु कर्मवीर को प्रेम ही नहीं, कर्म भी चाहिये।और यह कर्म दिया, बिहार के चम्पारण ने।

# (दो किसान आपस में बातें करते हैं)

एक किसान—सुनलीं ह जी, मोतिहारी में उहे बालिस्टर आयल बाडन जे अफरीका में सतेआग्रह कइले रहस!

दूसरा किसान—कवन बालिस्टर! करमवीर मोहन-दास गाँघी का?

पहला किसान—हाँ जी, उहे, उहे ! सुकुल जी हुनका बोला लइले ह। हुनका साथ और बहुत से बालिस्टर, वकील बाड़न। ब्रजिक्सोरबाबू बाड़न, राजीन्दर बाबू बाड़न! हमरा सबके मदद करे आयल बाड़न! अब निलहा साहबन के बुझाई!

दूसरा किसान—का बुझाई उ सारन के ! हमरा सबके बरबाद क दिहलस—धन लूटलस, धरमो लूटलस!

#### (नीलहा साहब और किसान)

साहब ओ-टुम ! टुम टिनकठिया नहीं देगा, बेगार नहीं करेगा ! टो, लो.....

(कोड़े की घटाक, चटाक)

**किसान**—आह ! आह ! आह ! साहेब, माफ करीं साहब !

साहब—माफी माँगटा है! नहीं, नहीं! अभी नहीं। (कोड़े की चटाक चटाक)

किसान—साहेब! दुहाई साहेब! हाय! हाय! हाय! जे कहीं सब करब साहेब! सबे! सबे!

साहब हाठ बढ़ाओ। कागज पर अंगूठे का छाप डो! हाठ बढ़ाओ! बढ़ाओ.....ओ, दुम नहीं मानेगा!

#### (कोड़े की चटाक चटाक)

किसान—हाय! हाय! हाय! दुहाई साहब, जो मन होय, से करीं साहेब! जान बकस दिहीन! दुहाई साहब!

साहब—(किसान के अंगूठे की छाप लेता है, फिर उसके हाथ पर थूक कर हुँसता है) हा! हा! हा!

किसान-हाय! हाय! धनो लिहलस, घरमो लिहलस!

#### (दूसरा प्रवक्ता)

नीलहे साहबों के अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी! धन, धर्म, इज्जत, प्रतिष्ठा दिनदहाड़े लूटे जाते थे; किन्तु कौन उनसे बोले। कहाँ बोले? अदालतों में उनका राज्य, उन्हीं के भाई-बंद हाकिम-हुक्काम!

लखनऊ में काँग्रेस हो रही थी। राजकुमार शुक्ल एक पीड़ित किसान थे। उन्होंने ब्रजिकशोर बाबू का पत्ला पकड़ा और लखनऊ पहुँच कर नेताओं से अपनी बिपता सुनाई! किन्तु, किसानों की बिपता एक किसान के मुँह से सुनना भी कौन पसंद करे? उस समय के वे काँग्रेस-नेता—जो रहनसहन, बातचीत सब में साहब-ही-साहब थे!

किन्तु, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी कमर में घोती थी, बदन पर अँगरला था, सिर पर काठियावाड़ी पगड़ी थी,—जो पूरे किसान थे! बह थे कर्मवीर गाँघी। शुक्लजी की आजिजी पर गाँघीजी ने चम्पारण पहुँचने का बचन दिया!

गाँधीजी चम्पारण पहुँचे। एक ग्रामीण कवि के मुख से यह गीत फूट निकला---

पधारे आज चम्पारण में मोहन दास गांधीजी! मदनमोहन, तिलक, लाला, बनर्जी, शास्त्री, आइय्यार सबों की शान से बढ़कर है तेरी शान गांधीजी!

हाँ, शान लम्बी धुआँधार वक्तृता या सजधज की पोशाक में नहीं! शान वह जिसके सामने दुश्मन भी झुक जाय! चम्पारण के नीलहे साहब झुके, बिहार की गोरी नौकरशाही झुकी! नीलहे साहबों के अत्याचार समाप्त हुए! चम्पारण के गाँव-गाँव में जयजयकार होने लगा—

> बोलो—कर्मवीर गाँधीकी—जय ! बोलो—मोहनदास गाँधीकी—जय!

> > (पहला प्रवक्ता)

अमर ज्योति का पहला प्रकाश उसके अपने देश ने पहली बार देखा—सब आँखें मलने लगे, सबने इस प्रकाश को आनेवाले दिन की सूचना के रूप में स्वागत किया! भारत के किसानों के चेहरों पर एक नई आशा की छटा छहराने लगी! अब उनके दिन फिरेंगे, यह विश्वास उनकी आँखों में जगमगा उठा।

•

ሪ

# (पहला प्रवक्ता)

किसान और मजदूर—राष्ट्र शरीर की यें दो भुजाये! चम्यारण में किसानों ने राह पाई और अहमदाबाद में मजदूरों ने।

अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा व्यापारकेन्द्र, उद्योगकेन्द्र ! स्वदेशी की भावना ने कपड़े के उद्योग में सबसे बड़ी प्रगति दी। अहमदाबाद कपड़े का प्रमुख उद्योग केन्द्र बना। वहाँ के पूँजीपित मालामाल बनने लगे। किन्तु बेचारे मजदूर ! वे पिसते रहे, कराहते रहे। उनकी सहायता में बढ़ीं, वहाँ के पूँजीपितयों के नेता की बहन।

गाँधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है-

#### (गाँधीजी का स्वर)

मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी। मजदूरों का पक्ष मुझे मजबूत जान पड़ा। श्री अनुसूइया बहन को अपने सगे भाई से लड़ना था। मिलमालिकों से मेरा सम्बन्ध भी प्रेम का था। उनके साथ लड़ना टेड़ा काम था। उनके साथ बातचीत करके मजदूरी की माँग के बारे में पंच चुनने की प्रार्थना की। पर मालिकों ने पंच के विचवई बनने का औचित्य स्वीकार नहीं किया। मजदूरों को मैंने हड़ताल की सलाह दी!

#### (दूसरा प्रवक्ता)

हड़ताल—मजदूरों का अन्तिम अस्त्र, अमोघ अस्त्र। किन्तु वह अस्त्र, जो सावधानी से प्रयोग नहीं किये जाने पर, प्रहारक के ही सिर से आ टकराता है, उसे चूर-चूर कर डालता है। फिर इस अमर-ज्योति के साथ सत्य और अहिंसा की मर्यादा भी तो थी। मजदूरों को आज्ञा हुई—हड़ताल करो! किन्तु यह मर्यादा रख दी गई—

# (गाँधीजी का स्वर)

- १. किसी भी दशा में शान्ति का भंग नहीं करना।
- जो काम पर जाना चाहे, उस पर जबर्दस्ती नही करना।
- ३. मजदूर भीख पर न जीयें।
- ४. हड़ताल जितने दिन चले वे दृढ़ रहें और अपने पास पैसा नहीं रहे तो दूसरी मजदूरी करके खाने भर कमा लें।

#### (दूसरा प्रवक्ता)

हड़ताल इक्कीस दिन चली। पूँजीपित टस-से-मस नहीं हुए। इधर मजदूरों का धीरज टूटने लगा। काम नहीं, पैसे नही। भूखों मरने की नौबत! तुम भूखो मरो और मै खाऊँ! एक नया नेतृत्व— जब तक तुम्हारा मामला मुलझ नही जाता, मेरा भी उपवास रहेगा!

गाँघी का उपवास ! सारा अहमदाबाद डोल उठा। पूँजीपितयों ने पंचायत मान ली। मजदूरों की विजय हुई! अहमदाबाद में मजदूर-संगठन की वह दृढ़ नीव पड़ी, जो भारत में एक दिन अनन्य सिद्ध हुई!

#### (पहला प्रवक्ता)

सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय—सबर्का एक झलक पेश की अमरज्योति ने अपनी जन्मभूमि के प्रान्त में! मजदूरों ने एक नया नेतृत्व पाया—वह नेतृत्व जो अनुयायियों के पहले अपने को ही मृत्यु के मुख में झोकने को तत्पर हो! जहाँ आत्मबलिदान, वहाँ विजय क्यों न मिले!

3

#### (पहला प्रवक्ता)

जिस समय कर्मवीर गांथी चम्पारण के किसानों का, अहमदाबाद के मजदूरों का, उद्धार करने में छगे थे, इतिहास-प्रसिद्ध प्रथम विश्व-युद्ध चल रहा था! जर्मनी की सेना मित्रराष्ट्रों को तबाह किये हुई थी। इस विश्वयुद्ध में भित्रराष्ट्रों की विजय के लिए आवश्यक था, भारत से उन्हें धन-जन की अपार सहायता मिले!

अँगरेजों ने घोषणा की, हमारी मदद करो। युद्ध के वाद हम तुम्हें स्वराज्य देंगे!

कुछ नेताओं ने कहा, यह अँगरेजों का मायाजाल है, हम इसमें नहीं फँसेंगे।

#### (दूसरा प्रवक्ता)

किन्तु, सत्य के उपासक गाँघीजी उनके कथन को झूट कैसे मान लेते! उन्होंने कहा—वे संकट में हैं, उनकी मदद करो! कर्मवीर कह कर ही नहीं रह जाता; उन्होंने घूमधूम कर अँगरेजी सेना के लिए रंगरूट मर्ती करना शुरू किया! इसी सिलसिले में उन्होंने अपने ऊपर ऐसा संकट मोल लिया कि मरते-मरते वने।

मित्रराष्ट्रों की विजय हुई; जर्मनी हार गई। किन्तु भारत को उपहार मिला स्वराज्य के बदले रौलट ऐक्ट! न बकील, न दलील, न अपील! जिसे जब चाहो, जेल में बंद कर दो!

फिर पंजाब-हत्या-कांड!

# (गोली की बौछार)

धायें ! धायें ! धायें !

भाय ! भाय ! भाय !

घायें! घायें! घायें!

#### (घायलों की पुकार)

आह ! आह ! आह !

हाय! हाय! हाय!

ओह! ओह! ओह!

#### ( पहला प्रवक्ता)

पंजाब में हिन्दू, मुसलमान, सिख—तीनों का खून एक साथ गिरा, एक में मिला, मिलकर एक हुआ। तीनों ने एक स्वर में नारे लगाये—

> (**नारे**) वन्दे—मातरम् ! अल्लाहो—अकबर ! सतश्री—अकाल !

सत्य के पुजारी के मुँह से निकला—यह शैतानी सरकार है! इससे असहयोग करो—

> (नारे) सरकारी पदिवयाँ—छोड़ दो ! स्कूल-कालेज—छोड़ दो ! वकालत-कचहरी—छोड़ दो !

देश में अद्भुत जागरण आया। कचहरियाँ खाली होने लगीं। स्कूल-कालेज सूने पड़े। कवीन्द्र रवीन्द्र ऐसे महान व्यक्ति ने 'सर' की उपाधि लौटा दी। सरकार हक्का-बक्का। फिर दमन-चक़ ! तरह-तरह के दमनात्मक फरमान निकलने लगे। देश के नौजवानों ने उनका जवाब दिया—

#### निकल पड़ो ! निकल पड़ो !

निकल पड़ो सब बनकर सैनिक भंग करो फरमानों का। बिना स्वराज्य के नहीं हटेंगे कौल रहे मरदानों का। अंधी होकर पुलिस चलावे डंडे कुछ परवाह नही। घर का माल लूट ले जावे निकले मुँह से आह नही। चले गोलियाँ गली-गली में मार्शल ला की हो भरमार! ओ माता के लाल तुम्हारे मुँह से निकले यही पुकार—

निकल पड़ो ! निकल पड़ो !

निकल पड़ो सब बनकर सैनिक भंग करो फरमानों का! बिन स्वराज्य के नहीं हटेंगे क़ौल रहे मरदानों का!

#### (दूसरा प्रवक्ता)

गाँव-गाँव में, घर-घर में असहयोग की गूँज, स्वराज्य की गूँज! और गुँज चरखे की! सरकार से लड़ना है, तो आत्मगृद्धि करो—

## बेनीपुरी-प्रयावली

विदेशी कपड़े को जला दो, खादी पहनो, चरखा चलाओ! नशा छोड़ो— शराव शैतान की बोतल है. उसे फोडो! छूआछूत—ओहो! आदमी आदमी को अछूत समझे? इस पाप को धोओ! स्वराज्य चाहते हो, तो हिन्दू-मुसलमान एक हो! कवि की वाणी फुटी—

मन्दिर में हो चाँद चमकता मस्जिद में मुरली की तान! मक्का हो या हो वृन्दावन आओ मिलकर हो बलिदान!

बिलदान का वह शरूर ! दमन-चक्र जोरों से चलने लगा। एक-एक कर नेता पकड़े जाने लगे—कार्यकर्ताओं से जेल पटने लगे। अली-बँधु, शंकराचार्य. देशबन्धु दास, मोतीलाल नेहरू. लाजपतराय— सब-के-सब जेल मे। गाँधीजी बारडोली में सत्याग्रह करने की तैयारी में लगे। दूसरे किव की बाणी फूटी—

> ओ बारडोली ! ओ बारडोली ! ओ भारत की थरमापोली !

किन्तु, वारडोली को थरमापोली वनने का सौभाग्य उस समय प्राप्त नहीं हो सका। चौरीचोरा-कांड—उत्तेजित जनता ने हिंसा कर दी। अहिंसा के पुजारी इमें कैसे बर्दास्त करना। सत्याग्रह स्थिगत। सरकारी शेर ने झपट्टा मारा। गाँधीजी को छः वर्षों के लिए यरवडा जेल में बंद कर दिया गया।

## (पहला प्रवक्ता)

अमरज्योनि यरवडा-जेल की चहारिदवारियों के अन्दर बंद है। किन्तु क्या प्रकाश को भी कैंद रखा जा सकता है। एपेंडिसाइटिस— अमरज्योति फिर बाहर। शरीर क्षीण। किन्तु ज्योति वही पुरानी— जगमग, झलमल!

#### 80

## (पहला वक्ता)

बड़े वेग से चलती गाड़ी अचानक रक गई—एक जबर्दस्त धक्का! कुछ लोगों ने वैधानिक राह पकड़ी—कौंसिलों, असेम्बलियों, बोडों की कुर्सियाँ गरम होने लगीं। कुछ लोगों ने बम-पिस्तौल पकड़े—धम, धड़ाके! किन्तु गाँधीजी साबरमती-आश्रम में अपना यरवड़ा-चक्र चलाते रहे!

अफीका का टाल्स्टाय आश्रम, भारत में सत्याग्रह-आश्रम में

परिणत हुआ। साबरमती नदी के किनारे पर आधुनिक ऋषि ने एक नई दुनिया बसा दी। उसके तट से उठा स्वर-गुंजार देश के कोने-कोने को गुंजायमान करने लगा—

वैष्णव जन तो तेने कहीये जो पीड़ पराई जाणे रे! परदु:खे उपकार करें तोये, मन अभिमान न आणे रे! सकल लोकमां सहुने वन्दे, निन्दा न करें केनी रे! वाच काछ मन निश्चल राखे, धनधन जननी तेनी रे! समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे! जिह्ना थकी असत्य न बोले, परधन न झाले हाथ रे! मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ वैराग्य जैना मनमां रे! रामनामाशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना मनमां रे! वणलोभी के कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे! भणे नरसेंयो तेनुं दरसन करताँ कुल एकतेर तार्यां रे!

## (दूसरा प्रवक्ता)

प्रेम की, त्याग की, शान्ति की इस झंकार के बीच रचनात्मक कार्यों की एक लम्बी साधना। चरखा उसका केन्द्रविन्दु! किन्तुदेश को तो अभी बहुत-से पाप धोने थे। हिन्दू और मुसलमानों के बीच भयानक विग्रह प्रारम्भ हुआ। जगह-जगह दंगे-मारकाट!

गाँधीजी ने फिर जान की बाजी लगाई—इक्कीस दिनों का अन-शन! सारा देश काँप उठा! सब धर्मों के नेताओं ने प्रतिज्ञा ली, हम इसे रोकेंगे। वह रूका भी। किन्तु, कब तक!

जबतक अँगरेजी राज्य है, तब तक हममें फूट रहेगी ही—हमें इस अभिशाप को दूर करना ही चाहिये!

## (पहला प्रवक्ता)

स्वराज्य की लड़ाई एक मुट्ठी नमक से ! लोगों को आश्चर्य ! किन्तु सबको उस जादूगर पर विश्वास है। गाँधीजी की डांडी-यात्रा ! ७९ सत्याग्रहियों को लेकर वह समुद्र-किनारे नमक-कानून तोड़ने पाँव-पियादे चले। चलते समय प्रतिज्ञा की—या तो में स्वराज्य प्राप्त करके लौटूँगा, या मेरी लाश समुद्र में उतराती नजर आयगी!

देखिये, वह अनोखीं टोली, किस वेग से बढ रहीं है। गर्मी के दिन, धूप, धूल! गाँधीजी के सिर पर गीली अँगोछी, हाथ में एक लकुटी। हरएक की जिह्वा पर एक ही रट----

रघुपति राधव राजा राम ! पनित पावन सीता राम ! सीता राम जय सीता राम ! पतित पावन सीता राम !

## (दो सत्यापही बातें कर रहे है)

एक—देखा है, बापू के तलवों में कैसे छाले निकल आये हैं!

दूसरा—देखा ही नहीं, उन्हें अपने हाथों धोया है। छाले फूट गये हैं। उनमें कंकड़ों ने सुराख कर दिया है। छालों मे पीव-पानी की जगह अब खुन बहा करना है।

पहला—धरनी-माना! इतना पवित्र रक्त तुम पर शायद ही कभी गिरा हो!

दूसरा—उफ, यह बुढ़ापा। यह गरमी ! तो भी इस तरह दनादन बढ़ते हैं कि हमलोगों के लिए उनका पीछा करना भी मुश्किल पड़ जाता है! बापू शक्तियों के असीम पुंज हैं।

पहला—भारत माता! बापू ने तुझे स्वतंत्र करने के लिए ही अवतार लिया है। धन्य बापू, धन्य!

## (दूसरा प्रवक्ता)

गाँधीजी की यह सत्याग्रही मेना डाँडी पहुँची। नमक-कानून तोड़ा गया। बापू गिरफ्तार किये गये। देश के कोने-कोने में नमक कानून की धाधिज्जयाँ उड़ीं। दिल्ली का ही नहीं, लंदन का सिंहासन भी डोला। भारत का अधनंगा फकीर दिल्ली के ही नहीं, लंदन के राज्य-भवन में भी आमंत्रित किया गया!

किन्तु गाँधीजी क्या वहाँ से स्वराज्य लेकर लौटे! फिर गिरफ्तारी। फिर यरवडा।

जले पर नमक छिड़का गया। मुसलमानों की ही तरह अछूतों के लिए अलग सीटों का, चुनाव का प्रबंध किया गया! नहीं, यह हो नहीं सकता! यदि यह प्रबंध नहीं बदला गया, तो मैं आमरण अनशन करके प्राण विसर्जन करूँगा।

केवल ९० पींड का वह मानव-ढीचा मृत्यु-शय्या पर पड़ा है! फिर सिंहासन डोला! अँगरेज़ी सरकार को फिर झुकना पड़ा! वह देखिये, बापू मौसम्बी का रस पी रहे हैं और कवीन्द्र के मुँह से रस का यह स्रोता उमड़ रहा है—

अन्तर मम विकसित कर अन्तरतर हे! निर्मल कर, उज्वल कर, मुन्दर कर हे! जाग्रत कर, उद्यत कर, निर्भय कर हे! मंगल कर, निरलस कर, निःशंसय कर हे! अन्तर मम विकसित कर हे!

## (पहला प्रवक्ता)

क्या कवीन्द्र की यह वाणी अमर ज्योति की ही वन्दना नहीं |थी? निर्मल, उज्वल, सुन्दर अमरज्योति जलती रहे, बलती रहे, हमें जाग्रत और उद्यत करती रहे!

#### 88

0 0

## (पहला प्रवक्ता)

बापू का यरवडा-चक्र फिर चल रहा है। किन्तु, अब साबरमती के किनारे नहीं, सेवाग्राम में! छोटा-सा गाँव—सेगॉव! ऋषि को पाकर वह सेवाग्राम बन गया। बड़े-बड़े लोग वहाँ तीर्थ करने जाते हैं!

और संसार का चक्र भी अनवरत चल रहा है! जो जेलों में पड़े थे, वे सिंहासनों पर आसीन हैं—भारत के आठ प्रान्तों पर बापू के सपूतों का राज्य है!

कि दूसरा महायुद्ध !

फिर ॲगरेजों की माँग—हमें सहायता दो! सहायता देंगे, किन्तु पहले हमें स्वतंत्र करो। स्वयं पराधीन, दूसरों की स्वाधीनता के लिए क्या लड़ेगा?

नहीं, अभी नही!

चेलों से—सिंहासन छोड़ो, बाहर आओ, जेल जाओ! अँगरेजों से—भारत छोडो!

(नारे)

अँगरेजो-भारत छोड़ो ! अँगरेजो-भारत छोड़ो !

## अँगरेजो-भाग्त छोड़ो !

#### (दूसरा प्रवक्ता)

जंसे हिमालय की वर्फीली चोटी से एकाएक ज्वालामुखी फूट पड़ी! गोधीजी ने घोषणा की, इस बार का आन्दोलन खुला विद्रोह का रूप लेगा। हमें इस अंगरेजी राज्य को खत्म कर देना है, या स्वयं खत्म हो जाना है। उन्होंने एक अद्भुद नारा दिया—डू और हाई—करो ्या मरो!

#### (नारे)

करेंगे—या—मरेंगे ! करेंगे—या—मरेंगे ! करेंगे—या—मरेंगे !

#### (पहला प्रवक्वा)

खुला विद्रोह! ओर लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नार काटे जा रहे हैं। पटिरयों उत्वाड़ी जा रही हैं। पुल नोड़े जा रहे हैं। मड़कें खोदी जा कहीं हैं।

थाने जलाये जा रहे हैं। डाकलाने जलाये जा रहे हैं!

अँगरेजी सरकार का कही नाम निञान नहीं रहे—बोलो, जवानो,— बोलो !

(नारे)

करेंगे—या—मरेंगे ! करेंगे—या—मरेंगे ! करेंगे—या—मरेंगे !

(हथौड़ों का—धम्म! धम्म! कुदालों की—खट! खट!) (नारे)

वम्बई से आई आवाज ! इन्क्रलाव जिन्दाबाद ! गाँधीजी की यही पुकार ! इन्क्रलाव जिन्दाबाद !

अँगरेजो—भारत—छोड़ो ! अँगरेजो—भारत—छोड़ो ! इन्कलाव जिन्दाबाद ! भारत आजाद ! यह तो कर लिया—अब मरने को तैयार हो! देखो, वह अंगरेजी फौज आ रही है! आ रही है! आ गई—

(मोटरों के भोंपू के शब्द : सैनिकों के पद-चाप: फिर धायँ ! धायँ ! भ

तो भी नारे लग रहे हैं-

अँगरेजो—भारत—छोड़ो ! करेंगे—या—मरेगे !

इन्क्रलाब जिन्दाबाद! भारत आजाद!

देश में विद्रोह का यह अभूतपूर्व दृश्य। उधर आगाखां-महल में, जहाँ बापू क़ैद हैं —कैसा विध-विधान—

बापू के महादेव नहीं रहे! पूजनीया वा भी चल बसी!

हेराम

ૐ

दो समाधियाँ बनी हैं वहाँ पर !

बापू ध्यानमग्न बैठे इन दो समाधियों को देख रहे हैं! किन्तु देश में तो ऐसी कितनी समाधियाँ बन चुकी है। बापू कब तक ध्यान-मग्न रह सकते थे? उनका गम्भीर निर्णध! में इक्कीस दिन का उपवास करूँगा!

सारे देश में हलचल ! वृद्ध, जर्जर बापू क्या इतने लम्बे उपवास में बच सकेंगे ?

अँगरेजी सरकार ने उनके शव को जलाने के लिए चंदन की लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली है!

## (पहला प्रवक्ता)

किन्तु क्या अमरज्योति इस रूप में बुझने आई थी? डाक्टरों की बुद्धि को चकराते हुए बापू इस अग्नि-समाधि से भी हँसते हुए बाहर आये! अमरज्योति का अमर प्रकाश फिर जगमग करने लगा! संसार चिल्ला उठा—अमरज्योति, तेरी जय हो! जय हो!

#### १२

#### (पहला प्रवक्ता)

ओर अमरज्योति की विजय होकर रही ! १५ अगस्त १९४७ अँगरेजों ने भारत छोड़ दिया ! शताब्दियों की गुलामी छूटी—लोहे की जुजीरें आपही आप टूटीं !

किन्तु, गुलामी अपनी अन्तिम नरक-लीला दिखा ही गई! देश दो टुकड़ों में बँटा। देश ही नही बँटा, हृदय भी बँटे!

चारों ओर दंगे — मारपीट — खूनखराबी — अगलगी — नृशंस कांड—दानबी कांड! क्या इस गृह-दाह में ही जल मरना हमारे भाग्य में बदा था?

वापू के क़दम आगे वढ़े! नोआखाली—विहार—दिल्ली—मैं लाहौर भी जाऊँगा—वापू ने गम्भीर घोषणा की!

बापू जहाँ-जहाँ गये, आग पर जैसे शीनल पानी पड़ा। लगा, अब स्थिति सुधरी, कि

"इस घर को आग लग गई घर के चिरागृ से!"

## (दूसरा प्रवक्ता)

१९४८। जनवरी। संध्या। बापू प्रार्थना-सभा में जा रहे हैं। कुछ देर हो गई है। तेजी से बढ़ रहे है कि.....अरे, यह क्या......

> धाय ! धाय ! धाय ! हेराम !

बापू नहीं रहे! हिमालय तिरोहित हो गया! सारा संसार चीख उठा! सारा संसार रो उठा!

## (पहला प्रक्वता)

अमरज्योति अमरज्योति में लीन हो गई; किन्तु उसका शान्ति-दायक प्रकाश आज भी चारों ओर प्रभासित हो रहा है; उद्भासित हो रहा है—सारे संसार को प्रेरणा दे रहा है, नई चेतना दे रहा है! उसके सामने मानव-मात्र का सर अवनत हो रहा है!

## (समवेत स्वर)

रघुपति राघव राजा राम ! पतित-पावन सीता राम !

#### अमर ज्योति

ईश्वर अल्ला तेरे नाम ! सबको सन्मति दे भगवान ! सीताराम ! सीताराम ! सीताराम !

# हिमालय तिरोहित हो गया

(गांधीजी के बलिदान पर)

भारत का, मंसार का, इतिहास का सबसे वड़ा आदमी चल बसा!

हिमालय निरोहित हो गया; हिन्द महामागर सूख गया। अन-वरत अश्रुप्रवाह से कोटि-कोटि ऑखें उम महामागर को भरना चाह रही है; कोटि-कोटि कण्ठचित्कारों से उस हिमालय को एक बार फिर आकाश को चूमने के लिए आह्वान कर रहे हैं! किन्तु सारे प्रयत्न व्यर्थ जा रहे हैं।

हमारी धरती सूनी है, सारा आकाश सूना है। हमारी वह हालत है, जो एकाएक सूर्य के टूट गिरने से कभी अग्विल भुवन की हो सकती है।

हम जो कुछ है, हमारा देश आज जो कुछ हे, उसके निर्माण का श्रेय उसका है! धूल के कणों में उसने ज्योति दी—उन्हें चम-कना सिखलाया। मुद्दा राष्ट्र को उसने मंत्र-बल मे खड़ा किया, उसे लड़ना सिखलाया। लड़ना मिखाया; लड़ने-लड़ने मरना और विजय पाना सिखलाया। महान् अशोक के बाद आसेतु हिमालय पर चन्न-वर्ती धर्मराज स्थापित करने का स्वप्न उसी ने देखा।

उसने हमें सिर्फ स्वतन्त्र देश ही नहीं दिया, उस देश को वेष दिया, भूषा दी, भाषा दी। व्यक्तिगत चरित्र का एक कोड दिया; राष्ट्रगत जीवन का एक स्टैण्डर्ड दिया।

आज का जो हिन्दुस्तान है, वह गाँधी का हिन्दुस्तान है। गाँधी का यह हिन्दुस्तान उसके पवित्र रक्त से स्नानकर अमर हो— देवता, अगर हम तुम्हारे आशीर्वाद के पात्र रह गये हों, तो वही वरदान हो!

0 0

भारत का, संसार का, इतिहास का सबसे बड़ा आदमी चल बसा!

चल बसा!

काश, यही हो पाता!

गाँघी बढ़ा था, उसे जाना था। वह जाता, हम उसके बेटे रोते! उस दिन भी रोते! किन्तु, हम पर तो पितृहंता का कलंक लगना था। जिसने हमारे लिए इतना किया, अपने उस राष्ट्रपिता को हमने शान्ति की मौत भी मरने नहीं दिया!

गाँघी पर गोली!—प्क नहीं, दो नहीं, तीन-तीन! ये तीन गोलियाँ—तीनों काल पर; तीनों लोक पर चलाई गईं गोलियाँ निकलीं ये।

हम नहीं के नहीं रहे, हम कहीं के नहीं रहे।

इतिहास हम पर थूकेगा! संसार हम पर हिकारत की निगाह डालेगा!—यह पाखण्डी देश, अपनी सभ्यता की इतनी शेखी बघारता था; अपने एक संत को भी नहीं जीने दिया इसने!

यह मत कहो कि एक पागल ने उसे मार डाला! एक महान् अपराध हम कर चुके हैं; दूसरा करेंगे, तो हमारे लिए जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी!

गोड्से ! वह नारकीय जीव !——िकन्तु हमारे-तुम्हारे हृदयों में बसे ईर्ष्या-द्वेष, हिंसा-प्रतिहिंसा और प्रभुत्व की अकांक्षा का प्रतीक था वह—यिद हम आज भी इसे समझ नहीं पाते, तो हम गये ! हमें कोई बचा नहीं सकता !

गोड्से को हमने पाल रखा था! हमने उसे नजरअन्दाज किया, बढ़ावा दिया और सत्य का तकाजा है कि हम कहें—हमने उसे किन्हीं घृणित कार्यों के लिए ही दूघ पिला-पिलाकर पोसा था!

अब, जब "इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से" तो शोर मचा रहे हैं, आँसू गिरा रहे हैं! इस ढोंग को इस पवित्र और करुण अवसर पर भी तो हम दूर करें!

यदि इतना नहीं किया; तो याद रखो, हमारी-तुम्हारी भी वही हालत होगी, जो ईसा को फाँसी देनेवाली कौम की हुई और हो रही है!

यहूदियों के पास क्या नहीं है—धन, विद्या, बुद्धि, कला, विज्ञान— किस क्षेत्र में उनका बोल-बाला नही ? किन्तु, सब होने पर भी इस विशाल संसार में एक इंच जमीन भी ऐसी नहीं, जिसे वे अपनी शरण-स्थली बता सकें। सावधान हिन्दुस्तान; सावधान ओ गाँधी के हम बेटो!

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

गाँधी, बापू, तुम अमर हो ! अपनी अमरता पर तुमने अपने पवित्र रक्त को मुहर लगा दी ! कोई भी विनाशक शक्ति इस अमरता की ओर आँख उठाकर भी नही देख सकती !

इस धरा धाम पर बड़े-बड़े लोग आये—बुद्ध, ईसा, महम्मद, मार्क्स! किन्तु, तुम इन सब में निरालेथे! निरालेथे तुम; और निराली थी तुम्हारी राह!

बुद्ध की करुणा, ईसा का बिलदान, महम्मद की हक-परस्ती और मार्क्स का अनुसंधान—सब का समन्वय हुआ था तुम्हारे अलौ-किक व्यक्तित्व में!

वह पुश्त धन्य है, जिसने तुम्हें घरती पर चलते-फिरते देखा; आँधी उठाते और तूफान वरपा करते देखा; आँधियों और तूफानों में भी मुस्कराते देखा और फिर एक मुस्कान-भरी चितवन में शांति की असंख्य किरणें विखेरते देखा।

तुम इतने बड़े थे, इतने निराले थे कि हम तुम्हें समझ नहीं सके; समझ भी नहीं सकते थे!

किन्तु, तुम नहीं रहे—तुम्हारे चरण-चिन्ह तो हमारी आँखों के सामने अब भी चमकते नजर आ रहे हैं!

वे चरण-चिन्ह हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगे !

उन्हें देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और संसार में एक ऐसा समाज बनायेंगे, जिसमें हिंसा न हो, युद्ध न हो; जिसमें छोटे-बड़े का भेद-भाव न हो; जिसमें दरिद्रता न हो, विलासिता न हो। जहाँ सब समान हों, सब भाई-भाई हों! जहाँ प्रेम हो, सत्य हो, शांति हो!

राष्ट्र-पिता, तुम अमर थे, अमर हो गये! हम अपराधी अनाथ बच्चों को आशीर्वाद देते जाओ कि इस पवित्र आदर्श पर हम बढ़ते चलें, बढ़ते चलें।

बापू आज चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार है—उपनिषद के ऋषियों के शब्दों में हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं—

तमसो मा ज्योतिर्गमय!

# तथ गत

[नाटक]

## हाँ, दो शब्द !

अपने मूलरूप में यह नाटक पटना-रेडियो-स्टेशन से गत बुद्ध-जयन्ती के अवसर पर चार किश्तों में प्रसारित किया गया था।

भगवान बुद्ध का चरित महान है। फिर वह सिर्फ ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, धर्म-प्रवर्त्तक भी हैं। किन्तु, मैंने, मुख्यतः, उनके चरित-भाग से ही अपने को सम्बद्ध रखा है, जो बहुत ही उदात्त और बहुत अंशों में नाटकीय भी है।

वैभव-विलास में डूबा हुआ एक राजकुमार संसार के दुख-दर्द से क्षिभित-पीड़ित होकर घर छोड़ता है; घोर तपस्या करता है; निराशाओं पर निराशायें पाता है; अन्त में ज्ञान की किरणें उसे प्राप्त होती है और फिर उसके प्रचार-प्रसार में वह लग जाता है। वहाँ भी तरह-तरह के विघ्न, उत्पीड़न, लांछन! किन्तु अन्त में सत्य की विजय होती है। आज भी संसार में बुद्ध के अनुयायियों की संख्या असंख्य है।

जब मैं 'तथागत' लिख रहा था, भालूम होता था, महात्मा गाँधी के चरित के प्रभावमडल के बीच से मैं गुजर रहा होऊँ! एक विदेशी लेखक ने कहा भी था कि बुद्ध के बाद बापू का ही व्यक्तित्व उतना महान है। ऐसे महापुरुष पर नाटक लिखना कितना कितन है, इसे पद-पद पर में अनुभव करता रहा। इसके लिए मुख्यतः बौद्ध-मन्थों का छोर पकड़कर ही मुझे बढ़ना था और अपनी कल्पना पर तो हमेशा अंकुश रखना था ही। मेरी लेखनी अन्य नाटकों की तरह यहाँ स्वतंत्र न थी। लेकिन इसका आधार ही इतना महान है कि मित्रों का कहना है, नाट्यकला इसमें परिपुष्ट हुई है!

में अपना यह 'तथागत' मुख्यतः देश के किशोरों और नवयुवकों के हायों में इस आशा से अपिंत करता हूँ कि वे इससे प्रेरणा पाकर सत्य के अनुसंघान की ओर प्रवृत्त हों, उसके लिए कष्ट उठाना सीखें और सारी विघ्नबाघाओं के बीच भी अपनी मशाल लेकर बढ़ते हुए विजय प्राप्त करें। यह नाटक मुख्यतः उन्हीं के लिए लिखा भी गया है।

पटना

दीपावली, १९४८

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

## पात्र-पात्रियाँ

## पात्रियाँ

माया : बुद्ध की माता

यशोधरा बुद्ध की पत्नी

प्रजावती बुद्ध की सौतेली माँ और मौसी

सुजाता उरुबेला की एक महिला

पुर्णा सुजाता की दासी

गौतमी राजगृह की एक वृद्धा

माणविका श्रावस्ती की एक स्त्री

वैशाली की राजनतंकी अम्बपाली

नागरिका, परिचारिका आदि

#### पात्र

হাুন্তীৰন बुद्ध के पिता

सिद्धार्थ = बुद्ध नाटक के नायक

राहुल : बुद्ध का पुत्र

कौंडिन्य ज्योतिषी

बुद्ध का सखा उदय

बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द

बुद्ध का प्रतिस्पर्द्धी चचेरा भाई देवदत्त

बुद्ध का सारथी छंदक :

बिम्बसार राजगृह का सम्प्राट् :

बिम्बसार का बेटा अजातशत्रु

यश

भद्रजित बुद्ध का तपस्वी साथी वाराणसी का श्रेष्ठिपुत्र

सचिव, नागरिक, पुरोहित, गरेड़िया, भिक्षुक आदि

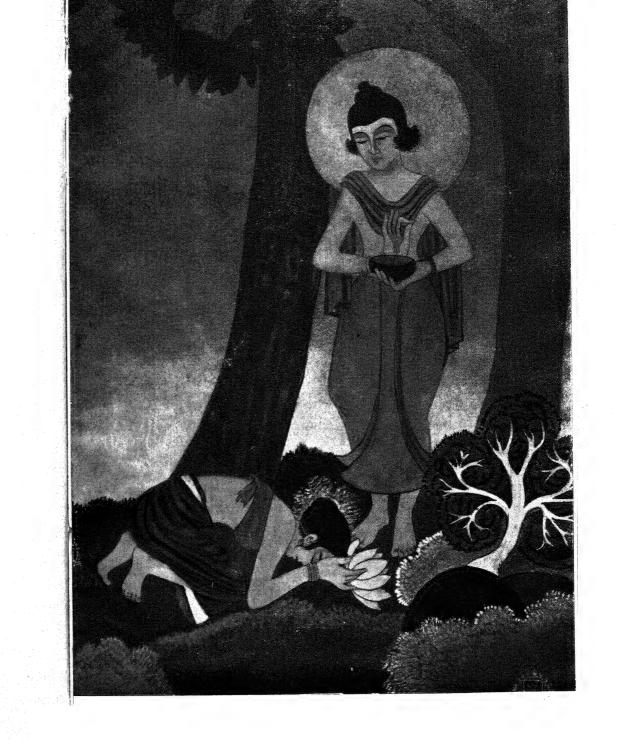

# तथागत

# अन्तिम शृंगार

8

[जन्म :: लुम्बिनी वन]

माया-कितना सुन्दर लग रहा है, आर्य !

शुद्धोदन—हाँ, बहुत ही सुन्दर! ये पेड़, ये लतायें; ये पौषे, ये मंजरियाँ; ये कलियाँ, ये फूल—सुन्दर, अतिसुन्दर माया!

माया—इच्छा होती है, कुछ दिन यहीं रहूँ आर्य ! नगर देखते-देखते आँखें ऊब उठी हैं।

शुद्धोदन—और, यहाँ अपने से कुछ समता भी तो पा रही हो प्रिये! अपनी मंजरियों के बोझ से आप ही व्याकुल ये पेड़, अपनी किलयों की दबाव से आप ही काँपती ये लतायें, अपने फूलों की शोभा में आप ही गुम हुए-से ये पौधे—तुम्हारा भी तो कुछ ऐसा ही हाल है माया!

माया-लिजित न कीजिये आर्य ! कितने दिनों के बाद .....

शुद्धोदन—हाँ, कितने दिनों के बाद भगवान ने हमें यह दिन दिखलाया है। मैं समझता था, सारा जनपद समझता था कि शाक्य-वंश का सूर्य शायद सदा के लिए अस्त होने जा रहा है; कि अचानक....

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

माया—अभी वह रात नहीं भूली है आर्य, जब मैंने वह स्वप्न देला। वह स्वप्न! कैसा सुन्दर था हाथी का वह बच्चा—उजला रंग, जैसे अभी दूध में नहाकर आया हो। छोटी-सी सूंड़ को उछालता, ढुलमुल चलता, वह मेरी ओर बढा आ रहा था। इच्छा होती थी, वह निकट आये और उसे गोद में ले लूं.....

शुद्धोदन—िक तुभने पाया, तुम्हारे शरीर में वह जैसे विलीन-सा हो गया। इसके क्या मानी, समझी?

माया-अोह, मुझे लज्जित न किया कीजिये, नाथ!

शुद्धोदन—यह लिजित होने का नही; आनन्दित, उच्छ्वसित होने का प्रसंग है, प्रिये! इसका मानी है, भगवान हमें एक प्रताणी पुत्र देंगे।

माया— (प्रसंग बदलने के लिए) आर्य, सामने का यह पेड़ कितना घना है।

शुद्धोदन-बहुत ही घना, मानो हरा वितान तना हो।

माया—और ये मंजरियाँ उसकी झालरें हैं! जरा हम निकट से क्यों न देखें आयं!

शुद्धोदन-अवश्य देखें, चलो! (दोनों पेड़ के निकट जाते हैं)

माया—अहा! मंजरियों के ये गुच्छे! इच्छा होती है, मंजरियों के इन गुच्छों को गले से लगा लूं। (वह उचक कर पकड़ना चाहती है)

शुद्धोदन—अरे, उचको मत माया! प्रिये, तुम भावावेश में अपने शरीर की अवस्था भी भूल जाती हो!

माया—(हाँफती हुई) गलती हुई आर्य ! किन्तु कितनी अच्छी लगती है मंजरियों से भरी ये डालियाँ !

**मुद्धोदन**—डालियों की शोभा तब, जब वे मंजरियों से लदी हों; नारियों की शोभा तब, जब वे . . . . . . .

माया—आर्य, आर्य! मुझे बार-बार क्यों लज्जित किया करते हैं! अहा, मैं इन डालियों को छू सकती?

गुद्धोदन—क्यों नहीं, मैं अमीं झुकाये देता हूँ! (एक डाली की फुनगी पकड़कर झुका रहे हैं, माया भावातुरता में उचक कर डाली पकड़ना चाहती है) अरे, यह क्या ? जल्दी न करो माया ! उचकने की आवश्यकता नहीं। बौरी हुई डाली है, इसलिए धीरे-धीरे नीचा कर रहा हूँ इसे ।

माया—िकतनी सुन्दर लग रही है यह आयं ! (डाली नीचे आती-जाती है, वह उचककर पकड़ लेती है, फिर दबी हुई आवाज से कराह उठती है) आह !

शुद्धोदन—अरे, यह क्या ? (डाली छोड़कर माया को पकड़ते हुए) तुम्हें क्या हुआ जो यों कराह उठी माया!

माया—आह !....नाथ ! आह ! (शुद्धोदन के बदन से लिपट जाती है)

शुद्धोदन—माया, माया! तुम्हें यह क्या हो गया माया! परि-चारिके, परिचारिके, शिविका! कोई है, जल्द शिविका लाओ! शिविर में चलो माया!

माया—जा नहीं सकती नाथ, जा नहीं सकती ! ओह ! शुद्धोदन—माया !

माया-नाथ! नाथ! आह!

**शुद्धोदन**—तुम्हें यह यह क्या हो रहा है माया ! कैसा जी है ? बताओ—बताओ !

माया—उफ, में बैठ नहीं सकती....चल नहीं सकती....में हिल भी नहीं सकती....ओह....

शुद्धोदन—(समवेत दास-दासियों से) तुम लोग क्या मुँह देख रहे हो? चारों ओर से कनातें खड़ी कराओ—धाइयों को बुलाओ। जल्दी करो, जल्दी!

माया-आह, ओह!

(थोड़ी देर में नेपथ्य से मंगल-बधैया)

२

## [भविष्यवाणीः:कपिलवस्तु का राजप्रासाद]

कौंडिन्य-जय हो महाराज की !

शुद्धोदन---शतशः प्रणाम महर्षि ! आसन ग्रहण की जिये । बच्चे की कुंडली देख ली ?

कौंडिन्य—देख ली ! यों तो कुंडली के पहले बच्चे की आकृति

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

ही सब बता चुकी थी, महाराज!

सचिव—महर्षि कौडिन्य ठीक कह रहे हैं। इतना मुन्दर शिशु बढने पर प्रतापी हुए विना नहीं रह सकता।

कोंडिन्य—महाराज ! शिशु का चौड़ा ललाट, सघन भवें, लम्बी पपिनियाँ और स्थिर पुतिलियाँ डंका पीट-पीट कर कहती हैं— यह बच्चा साधारण बच्चा नहीं। फिर उसकी हथेलियाँ और उंगिलयाँ रेखा—जालों से आवृत हैं और पैरों में चक्र के चिह्न हैं।

सचिव-मैने भी इनपर ध्यान दिया है, ऋपिवर !

कौंडिन्य—इन लक्षणो को कुंडली से मिलाकर देखिये, तो वातें और स्पष्ट हो जायें।

शुद्धोदन-हमें शीघ्र वताया जाय महर्षि !

कोंडिन्य—इस शिशु के भाग्य में चक्रवर्ती होना लिखा है। शुक्कोदन—यह चक्रवर्ती होगा?

कोंडिन्य—उससे भी वडा! भरत-खंड और जम्बूद्वीप पर ही नही, विश्व के कोने-कोने में इसका आधिपत्य फ़ैरेगा।

शुद्धोदन—आह, आज माया न रही! अपने बच्चे की यह भविष्यवाणी सुनकर आज उसे कितनी प्रसन्तता होती!

कौंडिन्य—और भी सुनिये महाराज ! कोई शत्रु इसके सामने टिक नहीं सकेगा। जो कोई भी इसके सामने आयगा, उसका सिर झुककर रहेगा। बड़ें-बड़े सम्प्राटों के मुकुट इसके चरणों की घूल चाटेंगे!

सिचव—चरणों की धूल ! ऋषिवर, आप कहने में गलती कर गये हैं। राजपुत्र के पैरों में धूल क्यों आये? पादुका या पदत्राण कहिये।

कौंडिन्य— में ज्योतिष की गणना की बात कह रहा हूँ; काव्य नहीं कर रहा, सिववद ! (शुद्धोदन से) हाँ, बड़े-बड़े साम्प्राटों के मुकुट इसके चरणों की धूल चाटेंगे और इसके पास ऐसी और इतनी बड़ी सेना होगी, जिस तरह की और जितनी बड़ी सेना संसार में कभी नहीं देखी गई।

सचिव-जितनी बड़ी तो समझा, पर जैसी का क्या अर्थ है, ऋषिवर। कौंडिन्य—अर्थ लगाना आपका काम है! मैं लिखनेवाला नहीं, पढ़नेवाला हूँ। जो लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ; आप अर्थ लगाते जाइये। (शुद्धोदन से) तो महाराज, इसकी यह अपूर्व सेना जहाँ जायगी, विजय-ही-विजय प्राप्त करेगी। दसो दिशाओं में अपनी विजय-वैजयन्ती फहरानेवाला आपका यह प्रतापी पुत्र दीर्घायु प्राप्त करेगा और अन्तत: जिस परिस्थित में उत्पन्न हुआ है, उसी परिस्थित में, उसी प्रकार, सुख से स्वर्गारोहण करेगा।

सचिव—जिस परिस्थिति में उत्पन्न हुआ उसी परिस्थिति में, सुख से.....?

कोंडिन्य—हाँ-हाँ, सचिव ! कुंडली में यही लिखा है। जिस परिस्थित में, जिस प्रकार सुख से उत्पन्न हुआ, उसी तरह की परिस्थित में, उसी प्रकार सुख से स्वर्गारोहण करेगा।

सचिव—आप कुछ अद्भुत भविष्यवाणी कर रहे हैं ऋषिवर।
कौंडिन्य—कह दिया, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा; जो
कुंडली कहती है, मैं दुहरा भर रहा हूँ।

सचिव--लक्षण विचित्र हैं!

**कोंडिन्य**—हाँ, लक्षण विचित्र हैं। यह चक्रवर्ती सम्प्राट् पर भी लागू है और.....

शुद्धोदन— सचिव—

कौंडिन्य—इतना अधीर हो रहे है आपलोग! तो सुनिये— यह बच्चा प्रतापी सम्प्राट् होगा या विश्व-विश्रुत धर्म-प्रवर्तक!

शुद्धोदन-धर्म-प्रवर्त्तक ? सचिव-तपस्त्री, भिक्षु !

(प्रजावती का प्रवेश)

प्रजावती—महर्षि, महर्षि ! यह क्या कह रहे है आप ? माया का पुत्र और भिक्षु ! माया प्रसूतिगृह में ही चल बसी, क्या मुझे ......

कौंडिन्य—(हॅसते हुए) रानी प्रजावती, मायारानी अकेली गईं; किन्तु आप अकेली नहीं जायँगी, एक पूरा महिला-समाज आपका अनुसरण करेगा। अच्छा, में चला महाराज!

शुद्धोदन-यह आप क्या कहे जा रहे हैं!

कौंडिन्य-जो लिखा हुआ है, वही। नमस्कार सचिववर!

## प्रथम आखेट :: कपिलवस्तु के निकट की वनस्थली

उदय--मारिये तीर कुमार; वह......

सिद्धार्थ-वह? किघर उदयी!

उदय-वह देखिये, वह एक मृग-छौना खड़ा है !

सिद्धार्थ—कितनी बड़ी-बड़ी उसकी आँखें है उदयी! इतनी सुन्दर आँखें आदमी को क्यों नहीं दो गई?

उदय-भाग जायगा कुमार, भाग! जल्दी निशाना लीजिये।

सिद्धार्थ—निशाना? इसपर तीर? उदयी, इच्छा होती है, दौड़कर इसके गले से लिपट जाऊँ और इसकी आँखें चूमूँ—इसकी सुन्दर आंखें, मासूम आँखें, डरी हुई आँखें! हाँ-हाँ, इसकी आँखों में कितना डर है, उदयी! आदमी से ये इतना डरते हैं क्यों भला?

उवय-और लीजिये, वह भाग गया।

सिद्धार्थ—उफ, भाग गया! थोड़ी देर और क्यों न ठहरा उदयी! उदय—गया, किन्तु आपका भाग्य! देखिये-देखिये; एक गया, दूसरा आया! वह देखिये....

सिद्धार्थ - कहाँ, ? वह ? वह कौन-सा जानवर है उदयी ! उदय- खरहे का बच्चा !

सिद्धार्थ—ओहो, कितने सुन्दर कान हैं इसके! उजले-उजले ये कान उस झाड़ी में भी प्रकाश फैला रहे हैं मानों!

उदय-यह भी भागा, नहीं तो मारिये !

सिद्धार्थ—थोड़ा और देख लेने दो भाई! अब मैं रोज शिकार को आऊँगा। कितने सुन्दर जानवर होते हैं जंगल में! आदमी इन्हें क्यों नहीं पालता? पाला है उसने घिनौने कुत्ते को, चोरनी बिल्ली को! उदयी, इन्हें पकड़कर हम घर ले चलें। चलो.....

(आगे बढुते हैं: खड़खड़ाहट: शशक-शावक भाग जाता है)

उदय—वह भी गया ! आपको महाराज ने फिजूल साथ में लगाया। आपसे शिकार न होगा।

सिद्धार्थ नहीं-नहीं, मैं अब प्रतिदिन शिकार में आऊँगा उदयी ! आऊँगा, इन खूबसूरत जानवरों को देखूँगा । किन्तु, ये हमारे निकट क्यों नहीं आते ? क्यों भाग जाते हैं उदयी ? (एक पेड़ से पंडुक की आवाज) और यह क्या बोल उठा उदयी ?

उदय—पंडुक है। उसपर हाथ आजमाइयेगा? तो चिलये। (कुछ आगे बढ़कर) देखिये उस डाल पर!

सिद्धार्थ—ओहो, एक नहीं, दो-दो! उदयी खड़खड़ मत करो, कहीं ये भी न उड़ जायें!

उदय—उसके पहले ही तीर मारिये कुमार।

सिद्धार्थ—किस तरह एक दूसरे से सट कर बैठे हैं दोनों! एक कुछ कहता है, दूसरा जवाब देता है! क्या ये दोनों भी हमारे-तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं उदयी!

उदय-मारिये राजकुमार, जल्द तीर मारिये।

सिद्धार्थ—मारूँ? उदयी, हम-तुम में से एक को कोई यों ही तीर मारे, तो हमें कैसा लगेगा?

उदय—फिर वही बातें। नहीं-नहीं, आपसे शिकार न होगा ! (पीछे से आवाज 'पकड़ो, पकड़ो'!)

सिद्धार्थ—पकड़ो ! (मुड़कर) यह तो देवदत्त है। कहाँ दौड़ा आ रहा है ? क्या बात है ? अरे . . . . [ एक हंस सामने आ गिरता है, उसे देखकर) उदयी, उदयी ! अरे-अरे, इसे क्या हुआ है उदयी  $^{\dagger}$ 

(हंस के निकट पहुँचकर, झपटकर, उसे उठा लेते हैं)

देवदत्त—(निकट आकर) हंस मेरा है, इसे मत छूना सिद्धार्थ। सिद्धार्थ—तुम्हारा हंस है देवदत्त! ओह, किस दुष्ट ने इसे मार दिया?

देवदत्त-मैंने मारा है, लाओ।

सिद्धार्थ—तुमने मारा है? अपने हंस को? अपने हंस को क्या इस तरह मारा जाता है? नही-नहीं, तुमन नहीं मारा होगा। उफ, बेचारे की गर्दन में आ लगा है, यह तीर! उदयी, थोड़ा पानी लाओ भाई, बेचारा मुँह बा रहा है।

देवदत्त—अभी मुँह बा रहा है, थोड़ी देर बाद मुँह में पड़ेगा। सिद्धार्थ— मुँह में पड़ेगा? तुमने अपने हंस को खुद मारा और अब उसे खाने की तैयारी में हो? नहीं-नहीं, तब यह तुम्हारा हंस नहीं है। हाय-हाय, कितना रक्त बहा जा रहा है इसकी गर्दन से! उदयी, जल्द पानी लाना भाई!

देवदत्त-ज्यादा ज्ञान मत बघारो, दो मेरा हंस !

सिद्धार्थ — तुम्हारा हंस? यह तुम्हारा हंम हो नहीं सकता देवदत्त ! अपने हंस को यो नहीं मारत । देखों, कैसी दुर्गति कर दी है इसकी त्मने !

देवदत्त---तुम्हारा ही जन्म शाक्यकुल में होना था सिद्धार्थ! 'रक्त', 'उफ,' 'हाय',---मालूम होता है, थोड़ी देर में तुम रोओगे।

सिद्धार्थ—मेरा रोआँ-रोआँ तो रो रहा है देवदत्त ! क्या इस बेचारे की हालत देखकर तुम्हें दया नहीं आती ?

वेवदत्त-क्षत्रिय रक्त देखकर हँसते हैं, रोना काम तो . . . . .

सिद्धार्थ- क्षित्रिय निरीह प्राणी का रक्त बहाकर हैंसते हैं? क्षित्रिय इतना निर्दय और कूर नहीं हो सकते देवदत्त!

देवदत्त-में तुमसे बहस नही करना चाहता। निश्चय ही तुम शाक्यकुल में कलंक लगाकर रहोगे!

सिद्धार्थ— कलंक और मुझ से ? हाँ, निरीह प्राणियों का रक्त बहाकर शाक्यवंश पर जितना कलंक लगा होगा, में उसे धोने की कोशिश अवस्य करूँगा।

वेववत्त-कह दिया, ज्ञान मत बघारो ! मेरा हंस दे दो।

सिद्धार्थ में नहीं देता। (उदय पानी लेकर आता है) पानी ले आये उदयी! इसकी चोंच के सामने रखो। अहा, किस तरह घट-घट पी रहा है यह पानी! किन्तु, यह क्या? सारा पानी तो तीर के छेद से निकला जा रहा है। उदयी, उदयी, कोई उपाय करो भाई!

देवदत्त-दे दो मेरा हंस।

सिद्धार्थ—कह दिया, यह तुम्हारा हंस नहीं है। मैं नहीं दता। (उदय से) उदयी, जरा इसके पंख भी धो दो भाई! उफ! बचारा खून-खून हो रहा है!

उत्य-और, यह आपके सारे कपड़े जो खून-खून हो रहे हैं! सिद्धार्थ-इन्हें भी घोऊँगा और शाक्यकुल के कलंक को भी मुझे ही घोना है उदयी!

देवदत्त-देते हो मेरा हंस, या ....

सिद्धार्थ-यह हंस तुम्हारा नहीं है, मैं नहीं देता।

देवदत्त-नहीं देता ! यह धौंस मत दिखलाओ कि तुम युव-राज हो ! सिद्धार्थ—जिस कुल में देवदत्त ऐसे वीर-पुंगव हों, उस राजवंश का युवराज होना कोई गौरव की बात नहीं है देवदत्त!

देवदत्त-वढ़कर मत बोलो। हमारा हंस दे दो।

सिद्धार्थ-कह दिया, नही दूंगा।

देवदत्त-देना ही पड़ेगा, तुम्हें !

उदयी—आप लोग यह क्या कर रहे हैं ? देखिये, वह महाराज आ रहे हैं। (शुद्धोदन आते दिखाई पड़ते हैं)

देवदत्त—चाचाजी को आज फैसला करना पड़ेगा।

(शुद्धोदन---निकट आकर)

शुद्धोदन—हाँ-हाँ, फैसला करूँगा बच्चो! लेकिन तुमलोग बार-बार यों झगड़ क्यों पड़ते हो?

देवदत्त—चाचाजी, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं देते। शुद्धोदन—तुम तो ऐसे नहीं थे बेटे .....

सिद्धार्थ — यह झूठ बोल रहे हैं, पिताजी ! यह इनका हंस नहीं है ! अपने हंस को कोई यों मारता है ?

देवदत्त—यह शिकार है; जो मारे उसका शिकार! सिद्धार्थ—यह जीव है; जो बचावे उसका जीव!

शुद्धोदन—ओहो, मामला तो संगीन मालूम पड़ता है। और मैं किसके पक्ष में फैसला दूँ, बेटे के या भतीजे के?

देवदत्त—आपको राजधर्म निभाना होगा, न्याय करना होगा, चाचाजी!

शुद्धोदन—राजधर्म ! न्याय ! तब तो सिद्धार्थ जीतेगा । मारनेवाले से बचानेवाले का अधिकार अधिक है !

8

[अन्तःपुर–विहार ःः कपिलवस्तु का राजप्रासाद]

प्रजावती—कौंडिन्य की बात गलत थी, मेरा सिद्धार्थ तो पूरा घरबारी हो रहा है।

शुद्धोदन-अच्छा, तो घर में पुतोहू का आना सफल हुआ!

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

प्रजावती—अभी तो फूल लगे हैं, फल भी लग कर रहेंगे महा-राज!

शुद्धोदन—यह सब यशोधरा के रूप-गुण का परिणाम है, प्रजावती ! प्रजावती—आप सच कह रहे हैं महाराज ! यशोधरा एक ही साथ अप्सरा, किन्नरी और देवी है। अप्सरा का रूप, किन्नरी की कला और देवी के गुण—तीनों का अपूर्व समन्वय हुआ है हमारी इस बेटी में।

शुद्धोवन-सिद्धार्थ का तो उसने मन मोह लिया है जैसे !

प्रजावती—यह तो हमने पहले ही दिन देला था, महाराज! आपकी आज्ञा से जनपद भर की कुमारियाँ सिद्धार्थ से उपहार पाने को एकत्र हुईं। रत्न, आभूषण, वस्त्र—सवके ढेर लगे थे। कुमारियाँ आतीं और सिद्धार्थ सिर नीचा किये ही उन्हें उपहार दिये जाता। जब यशोधरा पहुँची, देने को कुछ नही बच गया था। वह सिद्धार्थ के निकट जाकर सिर झुकाये खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी छाया देखी, तो सिर ऊँचा करके गीले शब्दों में कहा—'गोपे, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं बचा।' यशोधरा का सिर और झुक गया; वह बोली—'कुमार, आपकी कृपा ही बहुत है!' और, दूसरे ही क्षण सिद्धार्थ की आँखें उसकी आँखों में गड़ी थीं और उसके गले की माला यशोधरा की छाती पर झूल रही थी!

शुद्धोदन—हाँ-हाँ, मालूम होता है, दोनों को विधाता ने जैसे एक-दूसरे के लिए ही गढ़ कर भेजा हो! तभी तो कहाँ वह एकान्त-एकान्त खोजने में व्याकुल रहता था और अब तो अन्तःपुर से निकलता ही नहीं है!

प्रजावती—अन्तः पुर में दिन-रान हुँसी के फव्वारे छूटते हैं। दिन-रात बाजों और गानों की गुंजार छाई रहती है! कभी चित्र-कारी हो रही है, कभी किवता की टाँग तोड़ी जा रही है। कला-पंडिता युवितयों का एक पूरा गिरोह इकट्ठा कर रखा है यशोधरा ने, जिनके बीच वह तारा-मंडित पूर्णचन्द्र की तरह दिपती रहती है। इस अपूर्व शृंगार-नभ में सिद्धार्य का अस्तित्व न जाने कहाँ विलीन हो गया है।

(नेपथ्य से घीमे स्वर में संगीत, वाद्य और हँसी के शब्द) प्रजाबती—सुन रहे हैं न? शुद्धोदन—हाँ, सुन रहा हूँ, तृप्त हो रहा हूँ प्रज ! मैं तो हमेश कौंडिन्य के भविष्यकथन की याद से मरा जा रहा था। अब मालूम् होता है जैसे डूबता प्राणी थाह में आ गया।

(सचिव का प्रवेश)

सचिव-एक आवश्यक बात आ गई है, महाराज!

शुद्धोदन-आवश्यक बात? क्या बात है सचिववर!

सचिव—आप भयभीत न हों महाराज ! यों ही एक छोटी किन्तु आवश्यक बात है।

शुद्धोदन--जब से कौंडिन्य कह गये, तब से भय ने मेरा पिंड कभी नहीं छोड़ा।

सिचय—दैध भविष्यवाणियों को इतना महत्त्व देने की आव-इयकता नही महाराज!

शुद्धोदन—आह, ऐसा ही होता! तो बताइये मंत्रिवर! सचिव—आज में प्रातः भ्रमण को निकला, तो पाया सिद्धार्थ कुमार की चारो ओर निन्दा हो रही है!

शुद्धोदन-सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति की भी निन्दा !

सिचव—यों तो कुछ लोगों का स्वभाव ही निन्दक का होता है, किन्तु जो निन्दा मैंने सुनी है, उसमें तथ्य है।

शृद्धोदन-तथ्य है!

सिचय—बात यों है, सभी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ कुमार अन्त:पुर से निकलते ही नहीं, वह तो बिल्कुल घर-घूसन हो रहे हैं। उन्हों ने युद्ध-विद्या सीखी नहीं। सिवा कला के अन्य ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। भला, उनसे शाक्यकुल का राजधर्म कैसे निभेगा?

प्रजावती—सचिववर, ये निन्दक हमारा घर उजाड़ना चाहते हैं। कितनी चेष्टा के बाद सिद्धार्थ ने सांसारिक सुखों में थोड़ी आसिक्त दिखलाई है, अब वे फिर····

शुद्धोदन—इसमें हमें देवदत्त का हाथ मालूम पड़ता है प्रजे! उसने सिद्धार्थ के विरुद्ध एक अजीब गुट बना रखा है। न जाने उसे किस बात के लिए चिढ है!

प्रजावती—यदि उसे सिंहासन पर ही बैठने की इच्छा है, तो आप उसे युवराज नियुक्त कर दीजिये महाराज ! किन्तु, हमारे बेटे को वह हमसे क्यों छीने?

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

सिवय—शाक्यकुल के सिहासन देवदत्त ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है। किन्तु सिद्धार्थ कुमार को अन्तः पुर से अब बाहर निक-लना चाहिये। एक वार जब मन रम गया, तो फिर दूसरी कोई आशंका व्यर्थ है, महाराज! हाथों पर का खाया कबूतर खेतों में चारा नहीं चुगता।

प्रजावती—किन्तु मेरा हृदय काँपता है। मालूम होता है, माया का यह घरोहर ज्यों ही आँगन से बाहर गया कि आँखों से हमेशा के लिए दूर हुआ। जंगली हाथी फँस गया है सचिव, किन्तु अभी वन की पुकार नहीं भूला है।

शुद्धोदन—मेरे हृदयुमें भी कुछ ऐसी ही आशंका है। सचिव—किन्तु पितृ-कर्त्तव्य से भी ऊँचा राजधर्म है महाराज ! सिद्धार्थ कुमार को कल से अन्तःपुर से बाहर जाना ही चाहिए।

#### y

## [विराग की ओर :: कपिलवस्तु के अंचल में]

सिद्धार्थ-रोको, रथ को तनिक रोको सारथी!

छंदक--रोक दिया कुमार !

सिद्धार्थ—बाहर की यह हवा! कितनी ठंढक, कितनी ताजगी! फिर यह दृश्यावली! मालूम होता है, मैं सत्य से दूर स्वप्न की दुनिया में जा पड़ा था ......और वह—अरे, वह क्या है छन्दक? छंदक—वह!

सिद्धार्थ—हाँ हाँ, वह! वह आदमी है या भूत या छाया? बाल उजले-उजले, ललाट पर सिकुड़न, धँसी आँखें, जो भौहों से ढँक रही हैं। गाल की जगह हिंड्डियों का उभाड़, नाक टेढ़ी हो गई हैं। मुँह में दाँत नहीं। सिर किस तरह हिल रहा है उसका! अस्थि-कंकाल शरीर, झुका हुआ है लाठी पर टेक देकर, जैसे किसीने कमर ही तोड़ दी हो! क्या वह आदमी है! या भूत? या छाया?

छंदक—न वह भूत है, न छाया—वह भी आदमी है कुमार ! सिद्धार्थ—आदमी और ऐसा! छंदक—हाँ हाँ, आदमी और ऐसा । बचपन में इसने भी दूध पिया, फिर पृथ्वी पर पेट के बल चला, कालक्रम से सुन्दर युवक हुआ और उसी कम से यह बुढ़ापे को प्राप्त हुआ है।

सिद्धार्थ--बुढ़ापे को !

छंदक—हाँ, बुढ़ापे को राजकुमार ! यही बुढ़ापा है, जो रूप का हत्यारा है, बल का शत्रु है, शोक का सगा भाई है, आनन्द का काल है, जो मेधा को मींज डालता है, इन्द्रियों को कुचल डालता है; वही बुढ़ापा कुमार !

सिद्धार्थ-क्या सबको बूढ़ा होना पड़ता है छंदक?

छंदक—हाँ, सबको। यह सबपर आता है और सबके बालों से कालापन, ललाट से चमक, ऑखों से ज्योति, गालों से लाली, होठों से हँसी, मुँह से दाँत और हृदय से उमंग छीनकर, लूटकर ले जाता है कुमार!

सिद्धार्थ - मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा ?

छंदक-यह प्रजा का सौभाग्य होगा कुमार।

सिद्धार्थ—लेकिन मेरा? नहीं नहीं, मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता! यह सौभाग्य मैं नहीं लेना चाहता!

**छंदक**—जो जवानी लेता है, उसे बुढ़ापा भी लेना ही होता है कुमार!

सिद्धार्थ—उफ, मेरा चित्त उद्धिग्न हो रहा है छंदक! रथ को लौटाओ! लौटाओ!

छंदक-जो आज्ञा, कुमार !

सिद्धार्थ-बुढापा! बुढापा!! बुढापा!!!--उफ!

(पट-परिवर्तन)

सिद्धार्थ—उस रास्ते से रथ न ले जाना, जहाँ वह बुढा ...

**छंदक**—महाराज की भी यही आज्ञा है राजकुमार ! किन्तु उसे आप भूल जाइये !

सिद्धार्थ—बुढ़ापा ! बुढ़ापा !! रूप का हत्यारा, बल का शत्रु, शोक का भाई, आनन्द का काल · · · और, अरे-अरे, वह क्या है, सारथी !

## बेनीपुरी-ग्रंथावली

छंदक—उधर न देखिये कुमार! देखिये, इस तरफ। पंछियों की एक पाँत आसमान में किस तरह उड़ी जा रही है!

सिद्धार्थ—में बच्चा नहीं रहा छंदक, बताओ वह क्या है ? उफ, इसका पेट फूला हुआ है, साँस धौकनी-सी चल रही है, कंघे और बाँहुएँ ढ़ीली है, शरीर दुबला और पीला है! क्या यह भी आदमी है ? या भूत ? या छाया ?

छंदक कुमार, इतनी जिज्ञासा ठीक नहीं! सिद्धार्थ - तुम्हें बताना ही होगा सारथी, बताओ!

छंदक उफ, न जाने क्या होना बदा है ! कुमार, यह भी आदमी है; यह बीमारी का शिकार .....

सिद्धार्थ—बीमारी ! बीमारी का शिकार ! क्या वह कोई हिंसक जानवर है, जो आदमी का शिकार किये फिरता है!

छंदक कुमार, महाराज ने हमें मना कर दिया है। मुझे उलझन में मत डालिये; कहिये, रथ आगे बढ़ाऊँ।

सिद्धार्थ—कहने से मना कर दिया गया है तो उसकी आवश्यकता भी नहीं रह गई छंदक ! मैं सब समझ गया। आदमी, आदमी! तू बुढापे का शिकार है, तू रोग का शिकार है, तो भी तू हर्ष मनाता है, सैर किया करता है ? उफ, आदमी!

## (पट-परिवर्तन)

सिद्धार्थ क्या कहा, यह मुर्दा है ? सब आदमी मरते हैं, यह भी मर गया है ! तो मुझे भी मरना होगा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा ? और, मरना पड़ेगा उन सुन्दरियों को भी जो मुझे दिन-रात घेरे रहती हैं ? मृत्यु ! मृत्यु ! बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु ! मानवता के ये ही तीन वरदान हैं ! इन्हीं वरदानों को लेकर वह हँस रहा है, खेल रहा है, मौज कर रहा है। और, मजा यह कि वह अपने को बुद्धिमान समझता है । मानव, मानव ! तुम्हारे यही वरदान हैं— बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु ! वरदान ! इसी वरदान की भट्ठी में जला करो, मानव ! अन्त में तुम जलोगे, अब भी जला करो ! छंदक, रथ वापस ले चलो !

## (पट-परिवर्तन)

सिद्धार्थं — बुढापे, बीमारी और मृत्यु के बीच यह आदमी इतना आनन्द से कैसे विचर रहा है, सारथी!

छंदक क्योंकि इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है! इसने समझ लिया है कि यह संसार क्या है, इसका सार क्या है? बड़ी तपस्या से यह ज्ञान प्राप्त होता है कुमार!

सिद्धार्थ तपस्या से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने पर आदमी सदा आनन्द से रहता है! बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के बीच भी आनन्द से रहता है?

छंदक-हाँ कुमार ! ऐसा ही हम देखते-सुनते आये हैं।

सिद्धार्थ—तो आदमी ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करता ? ज्ञान के लिए तपस्या क्यों नहीं करता ? क्यों तुच्छ भोग में भूला रहता है, ? छंदक ! उफ, लौटाओ रथ·····

## દ્

[अंतिम शृंगार :: कपिलवस्तु के राजप्रासाद का शृंगार-कक्ष]
यशोधरा—इधर आप अजीब उदासीन रहने लगे हैं, आर्यपूत्र !

**यशोधरा**—इधर आप अजीब उदासीन रहने लगे हैं, आयेपुत्र ! बात क्या है ?

सिद्धार्थ— उदासीन ? तुमसे में कभी उदासीन नही हो सकता, यशे !

यशोधरा— मुझसे न सही, अपने से उदासीन तो आप दीखते ही है। इवर आपने स्वर्ण-दर्गण भी नही देखा, नही तो पाते..

सिद्धार्थ एक क्यों गई ? क्या पाता मै ?

यशोधरा—ये रुक्ष बाल, जहाँ काले-घुँघराले भौरों-से लट लटकते होते थे, वहाँ ये बिखरे, उखड़े जटा-ऐसे.....

सिद्धार्थ—जटा-ऐसे ? क्या मेरे ये बाल अब तपस्वियों की जटा-ऐसे लगते हैं यशे !

यशोधरा—हाँ, आर्यपुत्र ! राजकुमार के बाल और ऐसे ?

सिद्धार्थ—तपस्वियों की जटा-ऐसे ? यशे, एक बार जंगल की ओर चलो न!

परिचारिका—क्या कुमार अपने जन्म की तरह ही अपने पुत्र के जन्म की भी कामना करते हैं?

सिद्धार्थ-परिचारिके, हाँ, मैं भूल गया था, ओहो ...

परिचारिका—अब जिस किसी दिन भी शाक्यकुल का नया सूर्य उदय हो सकता है. राजकुमार!

## बेनीपुरो-ग्रंथावली

यशोधरा—वाचाल मत बन परिचारिके ! जा, आर्येपुत्र के लिए शृंगार-प्रसाधन का आयोजन कर । मुझसे चला-फिरा नहीं जाता, तो तुमलोगों ने भी आर्यपुत्र का शृंगार-प्रसाधन छोड़ दिया ! ये बाल ! क्या देवताओं को भी ऐसे बाल मिले हैं ? और, ये जटा-ऐसे हो रहे हैं!

## (परिचारिका जाती है)

सिद्धार्य — जटा-ऐसे ! हाँ यशोधरे, क्या जटा-ऐसे ? यशोधरा — मैं इन्हें इस तरह नहीं रहने दे सकती आर्यपुत्र ! सिद्धार्थ — कब तक ?

यशोधरा---क्या मुझसे इतनी बड़ी अवज्ञा हो गई है, जो आप यों कह रहे हैं?

सिद्धार्थ — अवज्ञा और तुमसे ? सिद्धार्थ ने यशोधरा को पाकर अपने को सदा धन्य समझा है, मेरी रानी!

## (परिचारिका का प्रवेश)

परिचारिका—शृंगार-प्रसावन के सारे सामान तैयार हैं, देव ! यशोधरा—तो लाती क्यों नहीं ?

सिद्धार्थ—हाँ-हाँ, ला! (रुक कर) बहुत दिनों पर यह शृ गार हो रहा है और कीन जाने, यह कही अन्तिम शृंगार....

यशोषरा-अंतिम शृंगार? फिर यह क्या बोल गये आर्यपुत्र?

सिद्धार्थ—कुछ नही ! आज मेरा शृंगार करा रही हो, कौन जाने कल से फिर तुन्हें अपने शिशु से हो अवकाश न मिले!

यशोषरा—आपका बच्चा पितृ-द्रोही हो सकता है और आपकी गत्नी आपके चरणों से दूर रह सकती है—यह आप क्या सोचा करते हैं आर्यपुत्र ?

सिद्धार्थ—मेरे कथन का यह तात्पर्यथा ? तो गलती हुई।मेरा शृंगार-प्रसाधन कराओ यशे!

(गुनगुनाती हुई परिचारिकायें शृंगार-प्रसाधन कर रहीं, प्रजावती का प्रवेश)

प्रजावती—ओहो, मेरा बेटा आज साक्षात् इन्द्र मालूम हो रहा है। यद्योघरा—आज आपके बेटे को देखकर इन्द्र का सिंहासन हिल रहा होगा अम्मा! सिद्धार्थ में तो उसे हिलता देख रहा हूँ यशे ! देखो, वह सिंहासन हिला, वह अपनी जगह से हटा, वह उड़ा आ रहा है!

यशोधरा—अब कवि होने में थोड़ी ही कसर रह गई है आर्यपुत्र को!

प्रजावती—कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः ! कवि और भगवान एक होते हैं बेटी !

यशोधरा—तो मैं अपने भगवान को प्रणाम करती हूँ ! (झुकती है) सिद्धार्थ—(इससे उदासीन) किवर्मनीषी ! किव और ऋषि !

(उदय का प्रवेश, यशोधरा चली जाती है)

उदय—ओहो, आज तो आप सचमुच किव, ऋषि और भगवान तीनों मालूम होते हैं। यह सुन्दर रूप, यह अपूर्व श्रृंगार ! यह दार्शनिकों का ललाट और रह-रहकर उसपर खिंच जानेवाली ये चिन्ता-रखायें! फिर चेहरे से जो अपूर्व ज्योति-मंडल फूट रहा है— सचमुच, फूट रहा है—सचमुच, किवर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः।

सिद्धार्थ—अरे, बताओ यह श्रृंगार मेरा कैसा हो पाया है, उदयी! यशोधरा कहती थी, मेरे बाल जटा-ऐसे लगते थे! अरे, यशोधरा? चली गई क्या?

प्रजावती—वह अधिक देर खड़ी नही रह सकती बेटा !

सिद्धार्थ—और, मैं अधिक देर बैठा नही रह सकता मां ! क्या श्रृंगार पूरा हुआ है ?

परिचारिका—कंधे पर यह चादर डाल लेना रह गया है कुमार।

सिद्धार्थ—यह चादर! ऐसी चादर तो अपने जनपद में नहीं बनतीं! परिचारिके, तुमने इसे कहाँ पाया है?

परिचारिका—अभी-अभी एक व्यक्ति कुमार के लिए उपहार देगया है, जिसे महाराज ने भेजवाया है।

सिद्धार्थ-यह कहाँ की चादर हो सकती है उदयी ?

उदय-में नही जानता कुमार! शायद अम्मा जानें!

प्रजावती-अपूर्व चादर है उदयी !

सिद्धार्थ—हाँ, अपूर्व चादर ! मेरा कवि कहता है, यह चादर इन्द्र ने भेजी है!

उदय—हॉ, यह इस लोक की तो नहीं हो हो सकती! (दूसरी परिचारिका का प्रवेश)

परिचारिका—(प्रजावती से) अम्मा, आपको पौत्र हुआ है!

प्रजावती-अहा! क्या कहा?

परिचारिका—शाक्यकुल का नया सूर्य उदय हो गया! देवी यशोधरा ने पुत्र-रत्न प्राप्त किया है!

प्रजावती—मैं चली बेटा; परिचारिकाओ, उत्सव मनाओ। (प्रजावती और परिचारिकाओं का प्रस्थान)

सिद्धार्थ- उदयी !

उदय-कुमार !

सिद्धार्थ--एक नया बंधन तैयार हुआ, उदयी !

उदय-यह क्या कह रहे हैं, कुमार!

सिद्धार्थ—हाँ, मैं क्या कह गया ? नहीं-नहीं, चलो, हमलोग भी उत्सव मनावें! राग-रंग, धूम-धाम (भीतर से बच्चे के रोने की आवाज) सिद्धार्थ—(धीमे से) ऋन्दन, बन्धन! बन्धन, ऋन्दन!!

#### 9

[महानिष्कमण :: अनोमा नदी के तट पर] सिद्धार्थ—राजधानी से हम कितनी दूर हैं, छंदक! छंदक—क्मार, हमलोग कहाँ जा रहे हैं?

सिद्धार्थ कहाँ जा रहे हैं? यह मैं भी नहीं जानता छंदक! किंतु कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। और किसीको .... किसीको छोड़े आ रहे हैं! किसको ? उफ, सब कुछ मिथ्या है—मिथ्या है छंदक! सत्य है सिर्फ बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु!

छंदक-आह, उन्हें भूल जाइये, कुमार।

सिद्धार्थ भूल जाऊँ? क्या यह भूलने की बात है छंदक? उफ, किस तरह लार बह रही थी, किस तरह झाग गिर रहे थे! यही सौन्दर्य है? उनकी नाक से साँस निकल रही थी या नागिनी फुफ-कार मार रही थी। कपड़े हट गये थे पर्दे ने जिन्हें सुन्दरता दे रखा था, वे ही अंग किस तरह वीभत्स लगते थे! सब मिथ्या है, वीभत्स है, असुन्दर है, अशोभन है! उँह! हम राजधानी से कितनी दूर पर हैं छंदक?

छंदक-- कुमार यह सब क्या कह रहे हैं आप?

सिद्धार्थ—तुमने देखा नहीं छंदक, देखा नहीं ! जिसे तुम सौन्दर्थ कहते हो, वह कैसा वीमत्स है। और संगीत !—वीणा उलटी पड़ी थी, मृदंग लुढ़के हुए थे, सब साज बिखरे थे। स्वर नहीं, झंकार नहीं; एक शून्य, एक हाहाकार। हाँ, मौन जैसे चीख रहा हो! वहाँ मैं टिक नहीं सकता था छंदक। मैं भागा—भागा.....

छंदक--ओह, कुभार !

सिद्धार्थ—छंदक, घबराओ मत, सब मिथ्या है। राज्य मिथ्या है, राजिसिहासन मिथ्या है; राजा मिथ्या है, प्रजा मिथ्या है। सत्य है सिर्फ—बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और परम सत्य है ज्ञान—
समझे?

#### छंदक-उफ! उफ!

सिद्धार्थ — हाँ, अफसोस की बात है। यह दुनिया ऐसी है, जिसपर आदमी सिर्फ उफ या आह कर सकता है। इसमें क्रन्दन-क्रन्दन है, बन्धन-बन्धन है! बन्धन — माँ बन्धन, बाप बन्धन, स्त्री बन्धन, पुत्र बन्धन ! पुत्र !! छंदक, मैंने उस नवजात शिशु को देखा है छंदक। किस तरह अपनी माँ की गोद में चिपका पड़ा था। माँ, यशोधरा, अपने बच्चे के सिर से होंठ सटाये, एक हाथ उसपर हौले रखे, वह किस तरह सोई थी ? किस तरह सोई थी, कैसी सुन्दर लग रही थी? — उफ बन्धन, बन्धन! छंदक, तुम बोलते क्यों नहीं?

छंदक कुछ नहीं समझ रहा कुमार ? आप मुझे कहाँ लिये जा रहे हैं ?

सिद्धार्थ — कहाँ लिये जा रहा हूँ? कहाँ से आ रहा हूँ? सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ बन्धन है, सत्य है सिर्फ ज्ञान। ज्ञान में ही आनन्द है। आनन्द की ओर जा रहा हूँ, छंदक। बन्धन तोड़कर, मिथ्या छोड़कर, ज्ञान की ओर, आनन्द की ओर जा रहा हूँ! राजधानी से हम कितनी दूर पर हैं? रात कितनी बाकी है?

छंदक कुमार, कुमार ! बहुत दूर हम आ गये, अब लौटिये। सिद्धार्थ ज्ञान का पिथक चले हुए रास्ते से फिर नहीं लौटता, छंदक । में लौटूंगा, पिताजी को कह देना, में लौटूंगा। मौसी को कह देना, में लौटूंगा। यशोधरा को कह देना, में लौटूंगा। गौर छंदक, जब वह शिशु बड़ा हो, उसे भी कह देना में लौटूंगा। लौटूंगा; लेकिन इस रास्ते से नही, इस भेष में नही। लौटूंगा; मिथ्या को दूर कर, बन्धनों को जलाकर, ज्ञान की उपब्धि कर, आनन्द कौ प्राप्त कर, लौटूंगा। हाँ-हाँ, लौटूंगा; छंदक ! अरे, वह कलकल क्या सुन रहा हूँ ?

छंदक---निकट ही अनोमा नदी है कुमार !

सिद्धार्थ — नदी है! राम गंगा-तट तक रथ पर चढ़कर आये थे, सिद्धार्थ अनोमा-तट तक घोड़े पर आया। राम लौटे, में भी लौट गा। राम लौटे सीता लेकर; में लौट गा— ज्ञान लेकर! राम को बाप ने भेजा, में बाप से भाग आया। भेद है — कोई बात पूरी तरह दुहरती नहीं है। ओहो, छंदक, वह देखो, पूरब के क्षितिज पर लालिमा छिटक रही है — ज्ञान की किरणें फूटकर रहेंगी छंदक! छंदक, ज्ञान की किरणें फूटकर रहेंगी!

[ पटाक्षेप ]

# सुजाता की खीर

ş

[ शोकाकुल कपिलवस्तु ःः शुद्धोदन का राजप्रासाद ]

शुद्धोदन—छंदक, छंदक! मेरे बेटे को कहाँ छोड़कर आये छंदक? ओह.....

छंदक—महाराज, महाराज; मुझपर कलंक मत लगाइये महाराज। मैं कुमार को छोड़कर नहीं आया, कुमार मुझे छोड़कर चल दिये। मैने विनती की, प्रार्थना की; हाथ जोड़े, पैर पकड़े; हाँ, पैर पकड़े; किन्तु.....

शुद्धोदन—किन्तु वह नहीं रुका, नही रुका ! आह, कौंडिन्य की बात पूरी होकर रही !

प्रजावती—हाय, मेरा बेटा ! उफ, माया की आत्मा स्वर्ग में आठ-आठ आँसू रो रही होगी ! माया-पुत्र सिद्धार्थ और वह जंगल-जंगल...! ओह, छंदक, तुमसे घोखा हुआ हमें ! तुम कहाँ ले गये कुमार को ? कहाँ छोड़ आये मेरे बेटे को ?

छंदक में ले गया महारानी ? में छोड़ आया महारानी ? जो कलंक बदा था, लगा; किन्तु बात कुछ दूसरी ही है, महारानी !

प्रजावती—दूसरी बात ? क्या बात है ? तो बताते क्यों नहीं हो छंदक !

छंदक—मैं तो देवी यशोधरा के पुत्रोत्सव का नाच-गान देख-सुनकर देर से लौटा और बेसुध सोया था कि कुमार ने मुझे जगाया, कहा—छंदक, जल्द कंथक को तैयार करो, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा—कुमार, यह भी कोई समय है बाहर जाने का? तो बोले—यही समय है, नहीं तो फिर कभी समय नहीं आयगा!

शुद्धोदन—उसने सच कहा था छंदक—'यही समय है, नहीं तो फिर कभी समय नहीं आयगा!' और, तुमने उसकी बात मान ली!

छंदक—उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों में मुझे आज्ञा दी कि मंत्रा-भिभूत की तरह मुझे सबकुछ करना पड़ा, महाराज!

शुद्धोदन—कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन मैं सोचता था, एक दिन यह होकर रहेगा! तो तुम कहाँ तक साथ गये ?

छंदक-अनोमा नदी तक! रात भर कुमार चलते रहे; न कही विराम, न विश्राम। चलते रहे और कुछ बोलते रहे।

प्रजावती-क्या बोल रहा था मेरा बेटा, छंदक !

छंदक—में कुछ समझ नही पाता था, महारानी ! हाँ, चार शब्दों को वह बार-बार दुहराते थे—बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और ज्ञान.....

शुद्धोदन—बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और ज्ञान! बेटे ने अंतिम के लिए जंगल का रास्ता लिया और बाकी तीन, शुद्धोदन, तुम्हारे लिये छोड़ गया है! बूढ़े हो ही, अब स्वस्थ रह नहीं सकोगे, इसलिए मरने की तैयारी करो।

#### (यशोधरा का प्रवेश)

यशोबरा—पिताजी, पिताजी ! आप ऐसा न सोचें पिताजी, फिर मेरा बेटा .....

शुद्धोदन—राहुल! आह, राहुल! दशरथ को राम के लिए मरने की स्वाधीनता भी थी, शुद्धोदन को राहुल के लिए जीने की लाचारी है। जीया करो, शुद्धोदन, जीओ!

प्रजावती—अधीर मत होइये महाराज! (छंदक से) अपने अभागे बाप और इस अभागिनी मौसी के लिए उसने कुछ संदेश भी कहा?

**छंदक**—हाँ, देवि! चलते समय उन्होंने कहा, मौसीजी और पिताजी से कह देना—मेरे लिए शोक न करें, मै ज्ञान के अनु- संधान में जा रहा हूँ और उसे पाकर लौटूँगा! इसी तरह उन्होंने ·····(गला रुँध जाता है, आँसू आने लगते हैं)

शुद्धोदन--- एक क्यों गये छंदक ?

प्रजावती--रो क्यों पड़े छंदक ?

यशोधरा—मेरे लिए भी कोई सन्देश कहा, क्यों, यही बात है न छंदक?

छंदक—हाँ देवि ! उन्होंने कहा, यशोधरा से भी कह देना—वह घबराये नहीं, में जरूर लौटूंगा और बड़ा होने पर उस नवजात शिशु से · · · · ·

यशोधरा—नवजात शिशु! आह! एक बार उसे देख भी लिये होते।

छंदक--उन्होंने जाने के पहले उसे देखा था, आर्ये!

यशोषरा-(आश्चर्य में) क्या? देखा था?

छंदक—हाँ, देखा था, आप दोनो सोये थे पबह प्रसूर्तिगृह के द्वार तक गये। आप बच्चे को लिपटाए हुई सोई थीं। उन्होंने बच्चे को चूमना चाहा पार

यशोधरा-हाय, हाय!

**छंदक**—वह आगे बढ़े, झुके। फिर कुछ सोचकर लौट पड़े—चल पड़े। उन्होंने राहुल को देखा था छोटी रानी!

शुद्धोदन—सिद्धार्थ ने राहुल को देखा है, किंतु राहुल बेचारा ! आह, माया पुत्र को नहीं देख सकी, राहुल पिता को नहीं देख पाया !

यशोषरा—पिताजी, व्याकुल मत होइये ! राहुल एक दिन खींच-कर फिर उन्हें कपिलवस्तु लावेगा, पिताजी ! मैं उन्हें अच्छी तरह यहचानती हूँ .....

छंदक--- और इन संदेशों के साथ ये घरोहर ....

(गठरी खोलता है)

शुद्धोदन-यह मुकुट !

प्रजावती-ये वस्त्राभूषण !

यशोधरा—और ये बाल? आर्यपुत्र के ही है ये बाल! (उठा लेती है, चूमती है)

प्रजावती—ये बाल ? छंदक !

छंदक—मुकुट और वस्त्राभषण उतारकर मुझे देने के बाद, अपने ही हाथों, अपनी तलवार से उन्होंने बालों के ये लट काटे और कहा—--इन्हें भी लेते जाओ छंदक, ये बाल यशोधरा के बहुत प्रिय थे....

यशोधरा—आह ! आर्यपुत्र इस दासी पर कितने दयालु रहे ! आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ! इस धरोहर को लेकर यह दासी तुम्हारे वियोग के दिन काट लेगी, आर्यपुत्र !

शुद्धोदन--उफ .....

प्रजावती--हाय . . . .

यशोधरा—माँ, पिताजी ! अधीर मत होइये पिताजी !

**छंदक**—जिसके वियोग में पशु तक प्राणार्पण कर सकता है, उसके वियोग में माँ-बाप .....

**शुद्धोदन**—पशु ? कंथक ! कंथक कहाँ है छंदक !

**छंदक**—कंथक ! उस पशु ने वह किया, जो किसी भी मानव के लिए स्पृहणीय है महाराज !

शुद्धोदन-क्या किया, क्या हुआ ?

छंदक—जब कुमार चलने लगे, कंयक की आँखों से अविरल अश्रु-प्रवाह जारी हुआ। कुमार ने उसे दुलराया, चुमकारा, उसकी देह पर, पीठ पर हाथ फेरे। इसके बाद जब कुमार आगे बढ़े, वह जोर से हिनहिनाने लगा—जैसे पुकार रहा हो, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कुमार ने एक-दो बार घूम-कर देखा, फिर चल दिये। किन्तु यह क्या! ज्यों ही कुमार आँखों से ओझल हुए, वह जोरों से काँपने लगा, काँपने लगा, फिर थरथरा कर जो गिरा, सो उठा नही!

शुद्धोदन—कंथक, कंथक! सच्चे प्रेम का आदर्श तुम्हींने दिखलाया

कंथक, आह !

छंदक—वह हृदय-विदारक दृश्य था महाराज ! इधर कंथक तड़फड़ा रहा था, अन्तिम दम तोड़ रहा था, उधर भिक्षुओं-सा भेष बनाये, नंगे पैर, फटे कपड़े, मुंडित मस्तक, हाथ में भिक्षा पात्र लिये, राजकुमार आगे बढ़े जा रहे थे.....

#### [प्रथम भिक्षा :: राजगृह में एक घर के सामने]

सिद्धार्थ-माँ, भिक्षा !

नागरिका—अहा, तुम। (चेहरे को घूरती हुई) तुम्हारे योग्य भिक्षा की कोई सामग्री मेरे पास नहीं हैं, भिक्षु!

सिद्धार्थ-- और कुछ नहीं माँ, सिर्फ एक निवाला भोजन!

नागरिका--अभी हमारे घर में भोजन नहीं बना है भिक्षु! घर में बेटा बीमार है....

सिद्धार्थ-बीमार! उफ, बीमारी, बुढ़ापा....

## (लौटने का उपक्रम)

नागरिका—तो, लौटे जा रहे हो भिक्षु! थोड़ी बासी खिचड़ी होगी; किन्तु कैसे खा सकोगे उसे? तुम्हारा यह चाँद-सा चेहरा, कमल-सी आँखें— लम्बी पर्यानयाँ, सघन भवें—उन्नत ललाट! वह कौन-सा घर है, जिसे सूना करके आये हो युवक?

सिद्धार्थ—िकसी भरे घर को ही छोड़कर आया हूँ माँ! और, जा रहा हूँ संसार से बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की विभीषिका को दूर भगाने का उपचार खोजने।

नागरिका—बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु ! हाय, मेरे पतिदेव चल वसे, प्यारा बेटा बीमार है और यह बुढ़ापा मेरी कमर तोड़ने को खड़ा है। इन तीनों से संसार को जो त्राण दिला सकेगा, वहीं मानववंश का सबसे बड़ा त्राता समझा जायगा भिक्षु ! इस महान अभियान में ईश्वर तुम्हें सफलता दें! ठहरी, आई! (घर से खिचड़ी लाती है) लो, यह खिचड़ी ! उफ, यह बासी खिचड़ी कैसे खा सकोगे ?

सिद्धार्थ-बस रहने दो; एक कलछी काफी है मां!

(थोड़ी दूर हटकर बासी खिचड़ी खा रहे हैं—खाई नहीं जाती— रह-रहकर उकबाई आती है—एक नागरिक का प्रवेश)

नागरिक---ओहो, अच्छे तपस्वी हैं आप! खिचड़ी खाई नहीं जा रही....

सिद्धार्थ—हाँ नागरिक, खाई नही जा रही। जब साधना के पथ पर पैर रखो, सारी इन्द्रियाँ विद्रोह करने लगती हैं! आँख, कान, जिह्वा—सभी हमें नीचे ढकेलने को तैयार हो जाते हैं! किन्तु यदि लक्ष्य तक पहुँचना है, तो इनपर विजय प्राप्त करना होगा, नागरिक!

## (कुछ और नागरिक एकत्र हो जाते हैं)

नागरिक—भालूम होता है आपकी जिह्ना ने तरह-तरह के सुस्वादु भोजन चसे है, जिनकी याद इस बासी खिचड़ी को आपके मुँह से बाहर फेंक देना चाहती है।

सिद्धार्थ — जिह्वा हमेशा सुस्वादु भोजन खोजती है, कान हमेशा मधुर स्वर खोजते हैं और आँखें सौन्दर्थ के लिए पागल बनी रहती है। क्या राजा, क्या रक, सभी इन्द्रियों के दास है। मैं इन इन्द्रियों का स्वामी बनूँगा।

(अचानक राजा बिम्बसार आ जाते हैं—उन्हें देखते ही नाग-रिक सिटपिटा जाते हैं)

विम्बसार—इन्द्रियों का स्वामी बनूँगा! युवक, यह दम्भ तुम्हारा सारा पर्वाफाश कर देता है! निस्सन्देह तुम किसी कुलीन....

सिद्धार्थ—भिक्षु में कुलीन अकुलीन का कोई भेद नहीं होता, आर्य ! अलग-अलग पेड़—आम, जामुन, कटहल ! किन्तु, ज्योंही कट गये, सब एक—ईंधन !

बिम्बसार—ईधन में भी एक अरंड और एक चंदन है, युवक ! इस राजगृह में भिक्षुओं की कमी नहीं, किन्तु थोड़ी ही देर में तुमने राजधानी भर में हलचल मचा दी है—सब तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, मगध-सम्ग्राट को भी तुमने पाँव-पयादे यहाँ घसीटा है....

सिद्धार्थ-तो, आप मगध-सम्राट विम्बसार है! सम्राट की जय हो।

बिम्बसार—तुम्हें भी जय प्राप्त हो, युवक! इन्द्रियों का स्वामी बनूंगा—यही सिद्ध करता है, तुम क्षत्रिय-कुमार हो! स्वामित्व की, जय की आकांक्षा ही क्षत्रिय को दूसरों से पृथक करती है। किन्तु, युवक, क्षत्रिय-कुमार दसो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के पहले दसो दिशाओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है!

सिद्धार्थ — जिसने अपने पर विजय नहीं प्राप्त की, वह दिशाओं पर क्या खाकर विजय प्राप्त करेगा सम्प्राट ?

विम्बसार—युवक, हर काम के लिए अवस्थायें निश्चित करदी गई हैं। जवानी है दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए; बुढापा है....

सिद्धार्थ — बुढ़ापा ! बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु ! — यही तीन तो मान-वता के अभिशाप हैं, सम्प्राट ! और बुढ़ापे के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए जवानी से ही तो प्रयत्न करना पड़ेगा मगधपति !

बिम्बसार—तुम्हें शिक्षा-दीक्षा भी अच्छी मिली है भिक्षु! तुम्हारी बातचीत, रूप-रंग, चालढाल सभी बताते हैं, तुम किसी राजकुल से आये हो। और, वह राजकुल घन्य है, जिसमें तुम्हारे ऐसे कुमार उत्पन्न होते हैं! क्या वहाँ कोई विष्लव हुआ या कोई खटपट....

सिद्धार्थ—विष्लव! हाँ, किन्तु बाहर नहीं, भीतर! और, जब अपने से खटपट हो चुकती है, तब घर या बाहर से खटपट होती है सम्राट!

विम्बसार—शाक्यकुल का कोई राजकुमार गृहत्यागी हुए हैं, आप वहीं तो नहीं हैं।

सिद्धार्थ—भिक्षु का कोई कुल नहीं होता, जिस तरह गरुड़ का कोई घोंसला नहीं होता!

विम्बसार—छोड़िये इन झमेलों को। मैं बहस करना नहीं चाहता। लेकिन मेरी एक बात—बात नहीं, एक याचना, प्रार्थना! मगध-साम्राज्य को में जिस रूप में विस्तृत और समृद्ध देखना चाहता हूँ, उसमे आपके ऐसे धुनी युवक की सहायता बड़े काम की होगी। मगध का यह राज्य आपको अर्पित है, यौवन राज्य-शासन में बिताइये—फिर तपोवन! तपोवन यहाँ से निकट हो है, शाक्यकुमार!

सिद्धार्थ — राज्य-शासन !....तपोवन....! दोनों में से मैने पहले हो चुनाव कर लिया है, सम्प्राट! वह तपोवन मुझे पुकार रहा है, बिदा दीजिये!

बिम्बसार-एक बार फिर सोचो युवक!

सिद्धार्थ—सोच चुका हूँ, कितनी बार सोच चुका हूँ! नाव घारा में डाल चुका, अब उसकी लहरियों पर खेलूँगा या सदा के लिए अतल में विलीन...मैं चला सम्राट!

बिम्बसार—न रुकें, तो जाइये! किन्तु साधना की प्राप्ति के बाद इधर ही से लौटने का बचन देते जाइये।

सिद्धार्थ-तथास्तू !

## 3

## [मझ्झिम निकाय :: तपोवन में अस्थिकंकाल बने सिद्धार्थ भावावेश में]

सिद्धार्थं—तपोवन, तपोवन! तपस्या, तपस्या! कैसी तपस्या— कितनी तपस्या!...भद्रजित, उफ....

कोई पंछियों की तरह गिरे अन्न चुनकर खा रहा; कोई मृगों की तरह घास-पात पर जी रहा; कोई बाँबियों में घुसा साँप की तरह हवा ही पी रहा!

कोई दिनरात पानी में घुसा मछिलयों और कछुओं से अपनी चमड़ी नुचवा रहा; कोई आग के घेरे में अपने को रखे सारे शरीर को झुलसाये जा रहा!

कोई बारह वर्षों से खड़ा-ही-खड़ा; कोई एक जगह इस तरह बैठ गया कि उसके चारों ओर चींटियों ने मिट्टी के अम्बार लगा दिये...

उफ, तपस्या, तपस्या! तपोवन, तपोवन!

अराड-मुनि का उपदेश! तप करो, तप करो! मैंने क्या नहीं किया? छ: वर्षों से तो इस आसन पर बैठा रहा हूँ। अन्न छोड़ा, फल छोड़े, जल तक छोड़ा! शरीर से बल जाता रहा, आँख से ज्योति जाती रही और मेधा....

हाँ, हाँ, मेघा भी जाती रही मेरी !

कल मैं किस तरह मूर्ज्छित होकर गिर गया था, भद्रजित ! नहीं, नहीं ज्ञान की प्राप्ति का यह मार्ग नहीं हो सकता ! भद्रजित, तुम बोलते क्यों नहीं!

भद्रजित-जी, आज्ञा ?

सिद्धार्थ आज्ञा ? आज्ञा कुछ नहीं भद्रजित ! ज्ञान की उपलब्धि इस मार्ग से हो नहीं सकती ! दुर्बल उसे प्राप्त नहीं कर सकता ! जो भूख, प्यास, थकावट से परीशान है, अस्वस्थ चित्त है, असुखी है, उसे ज्ञान की उपलब्धि हो नहीं सकती भद्रजित !

भद्रजित-यह आप क्या कह रहे हैं?

सिद्धार्थ—वहीं कह रहा हूँ, जिसका अनुभव इतनी तपस्याओं के बाद प्राप्त किया है। दुर्बल शरीर, अस्वस्थ चित्त और अशान्त मन से ज्ञान की उपलब्धि हो नहीं सकती, भद्रजित ! जो तपस्या मेघा को कुंठित करे, शरीर को अशक्त बना दे, मन को विह्वल कर दे—वह तपस्या तपस्या नहीं है। भद्रजित, तुम्हारे अन्य चारों साथी कहाँ है?

भव्रजित—कल से आपका जो रुख हो रहा है, उसे देखकर वे परीशान हैं!

सिद्धार्थ—परोशान! वे परीशान हैं? तो मैं भी कम परीशान नहीं हूँ, भद्रजित! घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा—किन्तु पाया क्या? उफ, मैं भी कम परीशान नहीं हूँ, भद्रजित!

(संगीत की स्वर-लहरी सुनाई पड़ती है)

ओहो, भद्रजित! सुना तुमने वह गाना? वह गाना—'वीणा के तार को इतना मत ऐंठो कि वह टूट न जाय और न इतना ढीला करो कि जिससे स्वरही न निकले!' यह कौन गा रहा है? कहाँ गा रहा है? 'वीणा के तार को इतना मत ऐंठो...' बस-बस, ज्ञान का मार्ग यही है भद्रजित! ज्ञान का मार्ग—मध्य का मार्ग—मिझ्झम निकाय! 'वीणा के तारों को इतना मत ऐंठो'—भद्रजित, तुम जाओ, अपने साथियों से कह दो—सिद्धार्थ ने ज्ञान का मार्ग पा लिया! हाँ, पा लिया! तुम जाओ और मैं निरंजना की तट की ओर चला भद्रजित, जहाँ से यह स्वर्गीय संगीत प्रवाहित हो रहा है.....

## (फिर संगीत की स्वर-लहरी)

अहा, कैसा गाना! ओह, कैसा गाना! ठहरो गायक, ठहरो; मैं आया, मैं आया! भद्रजित, तुम खड़े क्यों हो, जाओ!

देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा भद्रजित ! वह कह रहा है— सिद्धार्थ ढोंगी है! सिद्धार्थ तपस्या से गिर गया। एक राजकुमार से तपस्या सध नहीं सकती! पाखंडी; ढोंगी—में देख रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा यही कह रहा है भद्रजित! उससे घृणा बरस रही है— जाओ. जाओ!

(भद्रजित जाता है, सिद्धार्थ का ध्यान संगीत की ओर है) गायक, ठहरो, ठहरो ! मैं आया गायक, आया ! निरंजने, निरंजने ! धन्य तुम्हारा तट, धन्य यह गाना ! मिस्झिम निकाय, मध्यम मार्ग, बीच की राह (मुड़कर) भद्रजित.....

(उसे नहीं पाकर)

#### 8

## [दिव्य खीर :: बोधिवृक्ष के नीचे]

मुजाता—आज यह शुभ दिन भी आया पूर्णे!

पूर्णा—जिसका सौभाग्य चमकता है, उसका हर तरह से चम-कता है, आयें? कितना सुन्दर पित मिले आपको, अब बरस लगते-न-लगते यह सुन्दर पुत्र।

सुजाता—किन्तु इन वरदानों के लिए कितनी तपस्या की है मैने! आखिर इस एक थाल खीर की ही तो बात सोच।

पूर्णा—इसमें तो आपने हद कर दी! एक हजार गायों को जेठीमध के जंगल में चराकर उसके दूध से पांच सौ गायों को पालना: फिर उन पाँच सौ गायों के दूध से ढ़ाई सौ गायों को—यों ही दूध से पालते-पालते अन्ततः पाँच गायों के दूध से यह खीर बनाई है आपने। वह देवता भी धन्य होंगे जो इसे ग्रहण करेंगे!

सुजाता—जो मेरा प्रेम सत्य होगा, तो देवता को आज प्रत्यक्ष भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, सिख !

पूर्णा—ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, आर्ये!

मुजाता—जो कभी नहीं हुआ, वह कभी हो भी नही सकेगा, ऐसा सोचना क्या सही है ? दुनिया में नित्य नई चीजें होती रहती हैं, पूर्णे!

पूर्णा—देखिये तो आर्थे, उस तरफ वह क्या प्रकाश हो रहा है? सुजाता—हाँ, संध्या की इस धूमिल बला में मालूम होता है,

जैसे कोई प्रकाश-पुंज वहाँ उद्दीप्त हो रहा है!

पूर्णा—प्रकाश-पूंज ! हाँ, हाँ; प्रकाश-पूंज ही तो । देवि, देवि, आपके देवता, देखिये, वह प्रत्यक्ष आपकी प्रतीक्षा में हैं । आपने जो अभी कहा, वह होकर रहा !

सुजाता—कोई तपस्वी होंगे शायद। किन्तु शरीर से कैसी ज्योति फूट रहीं है! अग्नि में तपाये जाकर सोना जैसे कुंदन बन गया हो! अभी शायद निरजना से म्नान कर लौटे हैं। सारे शरीर पर पानी की बूँदे चमचम कर रही है!

पूर्णा—नहीं, आर्यें! यह तपस्वी नहीं, यह देवता हैं, आपके आराध्य देवता! मेरी तो आँखे झिप रही हैं! मैं आगे बढ़ नही सकती; जाइये, अपने देवता को इस पवित्र पायस का भोग लगा आइये।

मुजाता—नही-नही, तूभी चल, पूर्णे!

पूर्णा में जा नहीं सकती आर्ये ! उस ज्योति से मेरी आँखें चकाचौध में पड़ी जाती है। अब यहाँ से दस डेग भी मैं नहीं बढ़ूँगी ! जिसका देवता होता है; उसकी ज्योति वही सम्हाल पाता है, आर्ये ! यही कहा जाता है, यही होता है !

सुजाता—तू पगली है, अच्छा यहाँ से भागना मत; मैं तुरत आई। (ध्यानस्थ सिद्धार्थ के निकट पहुँच कर)

देव, यह मेरा भाग्य कि आप यहाँ सशरीर बैठे हैं! जिन्दगी भर पुजारिन बनी रही; तब कही आपने आज दर्शन दिये। लीजिये, यह श्रद्धा की खीर!

देव, आप बोल क्यों नही रहे ! क्यों यह बन्द आँखें ? यदि इतनी कृपा की, तो यह कृपा भी कर दिखाइये ! इन नेत्रों को खोलिये; इस खीर को सद्गति दीजिये!

आप हिल भी नहीं रहे। क्यों देव ! देवता या तो अदृश्य रहेगे, या प्रतिमा बनेंगे ? क्या यही विधान है ? मैं देव-विधान नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मेरे देव ! किन्तु यह विधान बुरा है। अदृश्य से प्रत्यक्ष हुए; तो आँख, मुँह और हाथ को काम करन दीजिये।

इन आँखों को मंगल बरंसाने दीजिये, मुँह को आशीर्वचन देने दीजिये और हाथों को अर्घ्यग्रहण के लिए बढ़ाइये। मैं आपके चरणों पर गिरी हूँ, मेरे देवता !

## (सिद्धार्थ का ध्यान टूटता है)

सिद्धार्थ—देवि, मैं देवता नही! मैं मनुष्य हूँ; किसी चीज की खोज में हूँ।
सुजाता—मैं आप से तर्क नहीं करना चाहती, देव! आप जो कुछ
है, मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ! अहा, मेरा भाग्य! ग्रहण की जिये यह थाल!
सिद्धार्थ—थाल? स्वर्ण-थाल का भोजन तो मैने कब न छोड़ दिया भद्रे!

मुजाता—देवता को कब किस चीज की कमी। किन्तु भक्त का आग्रह भी कोई चीज है देव!

सिद्धार्थ-में फिर कह रहा हूँ, में देवता नही; में किसी चीज की खोज में हूँ देवि !

सुजाता -- यही सही। अगर यही बात हो तो जिस तरह मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ, आपका मनोरथ भी पूरा हो देव !

सिद्धार्थ-- 'आपका मनोरथ पूरा हो'---यह तू क्या कह रही देवि ! क्या सच ? अहा, यही होता !

मुजाता—जो होता है यों ही अचानक होता है, देव! जब बादल बहुत घना होता है, बिजली आप-आप चमक उठती है—एक के बाद दूसरी ! सिद्धार्थ—देवि, आपका उपहार स्वीकार! यह खीर बुद्धत्व की

जननी सिद्ध हो :

## [बोधि-प्राप्ति :: बोधिवृक्ष-तले आवेश में सिद्धार्थ]

सिद्धार्थ--- उफ, यह क्या स्वप्न था ? स्वप्न या सत्य ? सत्य या स्वप्न ? पहले मालूम हुआ, सारा संसार सुगन्ध से भर गया--सुगन्ध से, फिर सगीत से। तब सारे आसमान में इन्द्रधनुष ही इन्द्रधनुष उग आये; सारी पृथ्वी पर कमल ही कमल खिल उठे! क्या यह स्वप्न था? या सत्य?

अरे, वह मधुर शिजिनी; वह मधुमय स्वर-लहरी। वह छूम-छननन, फिर भुज-वलय-वेष्ठन! उफ, क्या वह सत्य था, या स्वप्न?

कोई चीज हृदय पर आई; टकराई। सारे शरीर में रोमांच, सिहरत ! 'सिद्धार्थ, यह मार का पुष्प-शायक है, सम्हलो'-यह कौन बोला ? मार-मार, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भार?

किन्तू यह ती स्वप्न था। क्या यह सत्य था? पलक लगते, पल में, कैसा पट-परिवर्तन!

आसमान में उल्कायें दौड़ने लगी; दिशाओं में नागिनें फुफकारने लगीं; वह ग्रह टूटे, वह वज्र गिरा, वह घरती डोली-भूकम्प ! सारे भूमण्डल को कोई गेंद-सा उछाल रहा हो जैसे। कुछ भी स्थिर नहीं, कोई भी स्थिर नही ! 'किन्तु सिद्धार्थ, तुम्हारा आसन नहीं डोलना चाहिए'--क्या यह देवता बोले?

गजराजों ने सूँड़ से लपेटा; वाराहों ने दाँतों पर उछाला, वज्रदंद्रा मुगेन्द्रों ने जबड़ों के नीचे दबाया—मार-मार! यह सब तेरी माया थी मार; किन्तु सिद्धार्थं का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे मार!

फूल से शूल पर, शूल से फूल पर; कभी स्वर्ग के आनन्द-हिल्लोल पर, कभी नरक की रौरव-ज्वाला में; आग से पानी में, पानी से आग पर!

कभी नसों में सनसनी, गुदगुदी; कभी बिच्छुओं के डंक, विद्युत-शलाका की तड़प !

उफ ! अरे यह स्वप्न था या सत्य ? सत्य था या स्वप्न ? किन्तु सिद्धार्थ तो इस प्रतिज्ञा के साथ बैठा था, इस अश्वत्थतले, इसे ही साक्षी रख कर—

'चाहे मेरी चमड़ी, नसें और हड़्डी ही क्यों न बाकी रहें, चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जायें—लेकिन सम्यक् सम्बोधि प्राप्त किये बिना में इस आसन को नहीं छोड़ेँगा, नहीं छोड़ेँगा!'

मार, मार! तुमने एक भी प्रयत्न नहीं छोड़ा; किन्तु क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ सके?

अहा, अहा ! वह पूरव में किरणें छिटक रही है। निशा दूर हुई, अंधकार दूर हुआ। स्वप्न भागा; सत्य जागो ! सत्य जागो ! उठो, सिद्धार्थ उठो ! कहाँ हैं अराड मुनि, कहाँ हो भद्रजित, कहाँ हैं तुम्हारे चारो साथी ? आओ, देखो, सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त कर ली! सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग जान लिया। श्रोतिय की आठ पुल्लियों से बना आठ कोण का मेरा यह आसन ! बुद्धत्व के आठ स्तम्भ सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि।

आओ—देखो। ओ, कहाँ हैं अराड मुनि? कहाँ हो भद्रजित? आइये, आओ—सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया! बुद्धत्व प्राप्त कर लिया! बुद्धत्व प्राप्त कर लिया! बुद्धत्व का अष्टांग मार्ग, मध्यम मार्ग—बीच का पथ—मझझिम निकाय। आओ, यह मार्ग, देखो!

देखो, अब किरणें सारी पृथ्वी को जगमग करती जा रही हैं। कहाँ गई निशा, कहाँ गया अंधकार, कहाँ गया स्वप्न? सत्य प्रकािशत हुआ, ज्ञान प्रभासित हुआ। मानवो, बढ़ो ज्ञान की ओर, निर्वाण की ओर!

## [यशोधरा का स्वप्त ःः कपिलवस्तु का राजप्रासाद]

यक्तोधरा—परिचारिके, परिचारिके ! माताजी को बुलाओ परि-चारिके !

परिचारिका—जो आज्ञा छोटी रानीजी, किन्तु आज आपमें इतनी प्रसन्नता क्यो पा रही हूँ? कितने वर्षो के बाद .....

यशोधरा—हाँ-हाँ, कितने वर्षों के बाद ! कितने वर्षो के बाद उन्हें देखा है परिचारिके !

परिचारिका—उन्हें ! क्या राजकुमार को ? उन्हें कहाँ देखा है रानीजी ? अहा ....

यशोधरा—माताजी को बुलाओ परिचारिके, माताजी को ! अभी-अभी देखा है, वह आ रहे हैं! आ रहे हैं:...

#### (प्रजावती का प्रवेश)

प्रजावती—कौन आ रहा है बेर्टः, यह भोर-भोर क्या सुन रही हूँ ? क्या सचमुच मेरा बेटा आ रहा है ?

यशोधरा—हाँ, सचमुच वह आ रहे है, माताजी ! मैने अभी-अभी सपना देखा है, वह आ रहे है!

प्रजावती—सपना देखा है ? सपने से में बहुत घवराती हूँ बेटी ! बहिन माया ने भी एक सपना ....

यशोधरा—लेकिन मेरा सपना सत्य होकर रहेगा शाताजी, वह जरूर आयँगे। मैंने देखा है, एक विशाल उजला हाथी...

प्रजावती-उजला हाथी? माया ने भी....

यशोधरा—हाँ-हाँ, माताजी, मैने देखा है, एक विशाल उजला हाथी है, उसके आठ दाँत हैं, सुफेद-सुफेद, सुन्दर-सुन्दर! वह अपनी सुन्दर सूड़ को हवा में उछालता, न ज्यादा तेजी से न बहुत धीरे-धीरे, बल्कि मिद्धम चाल से चला आ रहा है, और उसके ऊपर आर्यपुत्र.....

प्रजावती—बेटी यशोधरे ! हाथी का सपना मत सुनाओ, हाथी का सपना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बेटी !

यशोषरा—अच्छा नहीं होता? क्या इससे भी अच्छी कोई बात हो सकती है माँ कि आर्यपुत्र उस विशाल हाथी पर अपनी राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं और सारी राजधानी उनके स्वागत को उमड़ रही है। आर्यपुत्र के मुखमंडल से एक विचित्र आभा प्रस्फुटित होकर एक विशाल वृत्त वना रही थो माँ, जिस वृत्त में मालूम होता था, सारा भूगोल, खगोल तुच्छ कणिकाओं की तरह चक्कर काट रहे हों! माताजी, माताजी, क्या कहूँ, आपने यह दृश्य नहीं देखा! मैं आपको किस तरह समझाऊँ......

प्रजावती—बेटी, फिर कहती हूँ, हाथी का सपना न सुनाना! यह हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसी हाथी के सपने ने हमसे सिद्धार्थ छीना, अब राहुल पर ही हमारी सारी आशा केन्द्रित है बेटी!

## (राहुल का प्रवेश)

राहुल--माँ, माँ!

यशोधरा—बेटे, बेटे, मैं समझ गई बेटा, तू क्या पूछ रहा है? जब कभी अपने दोनों हाथ उठाकर मुझसे लिपटते हुए निरीह ऑखों से तू मेरी ओर देखता है, मैं समझ जाती हूँ, तुम मुझसे क्या पूछेगा? 'पिताजी कब आयँगे, पिताजी कब आयँगे'—अब यह रट तुम्हें नहीं लगाना होगा बेटे! अब तेरे पिताजी आ रहे हैं।

राहुल—(आनंद से) माँ-माँ!

यशोधरा—कैसी आँखें चमक गई तेरी ? कैसा चेहरा खिल उठा तेरा ? तेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे आर्यपुत्र आ रहे हैं। माताजी का प्यारा..... (प्रजावती से) माताजी, आप क्यों न आनंदित हो रही हैं माताजी ? ओहो हो—आपकी आँखो में यह आँसूं...... प्रजावती—राहुल, वेटे राहुल! आ बेटा, तुझे गोद लूँ, तेरी

प्रजावती—राहुल, वेटे राहुल! आ बेटा, नुझे गोद लूँ, तेरी बलैया लूँ। मेरा जो वेटा गया, वह लौट नही सकता। तेरे रूप में जो नया बेटा मुझे मिला है, हे भगवान...! यशोधरे, बेटी, तुमने यह बुरा सपना देखा!

यशोषरा माताजो, इससे बढ़कर अच्छा कोई दूसरा सपना हो नहीं सकता। वह आ रहे हैं, आर्यपुत्र आ रहे हैं! आठ दाँतवाले मिद्धिम मस्तानी चाल से चलनेवाले श्वेत गजराज पर आ रहे हैं! उनके मुखमंडल से आभा फूट रही है! उस आभा से वृत्त बन रहा है, जिसमें सारा भूगोल, खगोल तुच्छ किणकाओं की तरह बहते-तैरते से दीख पड़ते हैं! माताजो, इससे बढ़कर सुन्दर कोई सपना हो नहीं सकता है!

राहुल-(उदासी के स्वर में) माँ-माँ!

यशोधरा—उदास मत हो बेटा! दादी की बातों में न आ, प्रसन्न हो; उछलो, कूदो, सारे राजमहल के कोने-कोने को, सारी राजधानी की गली-गली को अपने कलरव से गुँजा दो कि तुम्हारे पिताजी आ रहे है। आठ दाँत वाले मिद्धम मस्तानी-चाल से चलनेवाले गजराज पर तुम्हारे पिताजी..... हाँ-हाँ, जाओ—उछलो, कुदो, प्रसन्न हो!

## बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

3

(पंचवर्गीय भिक्षुः : ऋषिपत्तन-मृगदाव)

बुद्ध--मै देख रहा था भद्रजित, ज्यों-ज्यों मैं तुमलोगों के निकट पहुँच रहा था, त्यों-त्यों तुम्हारी आँखों में आशंका, उपेक्षा, घृणा सघन होती जा रही थी।

भद्रजित--हमें लज्जित न कीजिये, भन्ते!

बुद्ध मुझ वह दिन भूला नहीं था, जब मैं उग्र तपस्या को त्याग कर खाने-पीने लगा तो तुमलोगों ने करु वचन कहे, गालियाँ दी और अभिशाप देकर चलते बने। तुमलोगों न मुझे छोड़ दिया, किन्तु मैंने ज्ञान के अनुसंधान को न छोड़ा और अन्ततः सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करके ही रहा। किन्तु तुन तो समझते थे, निद्धार्थ पतित.....

भद्रजित—हाँ भन्ते ! यह लज्जा की बात है, किन्तु सत्य है। आपको देखकर आज भी हमारी पुरानी घृणा सौगुनी वेग से जाग उठी थी और हमने यह तय कर लिया था कि आपके निकट आजाने पर भी हम न उठेंगे, न अभिवादन करेंगे, यहाँतक कि आसन तक नहीं देंगे। किन्तु ज्यों-ज्यों आप नजदीक आते गये....

बुद्ध-हाँ आदमी ज्यों-ज्यों सत्य के नजदीक आता है, त्यो-त्यों अविद्या हटती जाती है, अन्धकार दूर होता जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था भद्रजित! प्रकाश के पहले अंधकार भीषणतम हो उठता है। बोधि-प्राप्ति के पहले मार के क्या-क्या न प्रहार सहने पड़ें मुझे। किन्तु उस प्रहार के बाद तथागत......

#### भद्रजित-तथागत!

बुद्ध—हाँ भद्रजित, तथागत! यह तो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वह शाक्यकुल का सिद्धार्थ गौतम नहीं है। वह जो टलहा था, मार की भट्ठी में जलकर भस्म हो गया। यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है—यह तथागत है, यथार्थ सत्य है, खरा सोना है। संसार में जिसे अबतक किसी ने न प्राप्त किया था मैंने उस सत्य को प्राप्त कर लिया है भद्रजित!

भद्रजित—भन्ते! आपसे बिछड़कर हमलोगों ने कौन-कौन-सी तपस्यायें न कीं; किन्तु हमें हमेशा ऐसा बोध होता रहा कि हम जहाँ से चलेथे, घूम-फिर कर फिर वहीं पहुँच गये हैं। कभी-कभी प्रकाश की जो किरणें दिखीं, वे तुरत सिद्ध हुई जुगनू की भुकभुक। सत्य का सूर्य, आह! न जाने हमसे कहाँ छिना हुआ......

बुद्ध—दो अन्तों से बचकर ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, कौंडिन्य! शरीर को सुख से लपेटे रहना और शरीर को दुख में तपाना, दोनों हो अनायं हैं, वज्यं हैं। विषयों की आसिक्त ज्ञान को जिस तरह ढँक लेतो है, तप की दुर्बलता और शक्तिहीनता उसे अधिक ढँक लेती है। सत्य का रास्ता इन दोनों के बीच में है। मध्यम प्रति-पद—मिझ्झम निकाय—मध्य का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। यही आर्य-मार्ग है। यही बुद्धत्व का मार्ग है। यही मार्ग आँख देनेवाला, ज्ञान देने वाला, शान्ति देनेवाला, सम्बोधि देनेवाला, निर्वाण देनेवाला है।

भद्रजित—मध्यम प्रतिपद! मिझ्झम निकाय! मध्य का मार्ग! (सारुचर्य) यही सत्य का मार्ग है, बुद्धत्व का मार्ग है......

बृद्ध—हाँ-हाँ भद्रजित! मध्य का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। यही आर्य-मार्ग है, यही आर्य आष्टागिक मार्ग है। आष्टांगिक मार्ग अर्थात् अपनी दृष्टि ठीक रखो, अपने संकल्प ठीक रखो; मुँह से ठीक-ठीक बोलो गई वाणो निकले, कर्म भी ठीक ही ठीक हों; आजी-विका ठीक रहे—ठीक तरह से प्रयत्न होते चलें। फिर सतत जागरू-कता आयगी और अन्ततः सम्यक् समाधि प्राप्त होकर रहेगी।

ज्योंही सम्यक् समाधि प्राप्त हुई, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से छुट-कारा मिला। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है; बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। अप्रियों का संयोग दुख है; प्रियों का वियोग दुख है। दुख आर्य सत्य है और आर्य सत्य है इन दुखों का कारण। दुखो का कारण क्या है? तृष्णा! कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभवतृष्णा। और, जिस तरह ये सत्य है, उसी तरह उनका निरोध भी सत्य है। सभी प्रकार की तृष्णाओं से विराग, सभी प्रकार की उत्तेजनाओ पर विजय, यह भी आर्य सत्य है, साध्य है। इस साध्य तक पहुँचने के लिए आष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग को न पहले किसी ने देखा था, न किसी ने सुना था। तथागत ने इसे प्राप्त किया है और तथागत का आदेश है— इसपर बढ़ो, चलो......

#### भद्रजित-जो आज्ञा शास्ता!

बुद्ध—तो तुम्हीं पाँचों इस धर्म के अग्रदूत हुए—पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से संसार तुम्हें अवगत करेगा।.....और, वहाँ, देखो तो, वह कौन आ रहा है?

भद्रजित—ओहो, वह कौन आरहा है ? रत्नों से जड़ा सुनहला परिधान, सिर पर रत्नों की झालरवाली पगड़ी, पैर में सोने की पादुकार्ये! वाराणसी का कोई श्रेष्ठि तो नही ?

## (श्रेष्ठिपुत्र यश का आगमन)

यश—में श्रेष्ठि-पुत्र यश हूँ, महात्मन् ! आपकी सेवा में आया हूँ। कुछ ऐसी घटनायें हुई है कि चित्त कुछ उद्विग्न....

भद्रजित—उद्विग्न चित्तों को शान्ति देने के लिए ही तथागत का आगमन हुआ है, श्रेष्ठिपुत्र! तथागत की कृपा से हमारी आँखें आज खुली हैं, अब संसार की आँखें भी खुलें।

यश—अवतक इन आँखों के धोखे में ही रहा हूँ, महात्मन्! बहुत देखे, बहुत सुने, बहुत भोगे। तीन ऋतुओं के लिए तीन कोठियाँ बन-वाईँ। ग्रीष्मावास, वर्षावास, हेमन्तावास! भोग के सभी सामान इकट्ठे किये। किन्तु जितना पीते गये, प्यास बढ़ती गई। अब आपकी शरण में आया हूँ, महात्मन्! संकोच हो रहा था......

**बुद्ध**—तुम्हें संकोच हो रहा था कि इस वेश में ऋषिपत्तन में प्रवेश उचित है या नहीं? किन्तु भिक्षुवेश धर्म का कारण नहीं है

है यश! जो सब जीवों को समान भाव से देखता है और जिसने शम एवं विनय द्वारा अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया है, वह आभूषण पहन कर भी धर्म में विचरण करता है, श्रेष्ठिपुत्र!

यश-साधु, महात्मन्, साधु!

बुद्ध—साधु नहीं, सत्य कहो। जो शरीर से घर को छोड़ता है, चित्त से नहीं और जो काम के अधीन है, वह वन में रहने पर भी गृहस्थ है, गृहस्थों से भी हीन है। किन्तु जिसका शरीर भले ही कामकाज में लगा हो, किन्तु जिसका चित्त ज्ञान की ओर प्रवृत्त है, वह घर में रहकर भी वनवासी है, संन्यासी है, पूज्य है, वन्द्य है। श्रेष्ठिपुत्र, जिसने सिद्धि पाई वह मुक्त—चाहे वह घर में रहे, चाहे वन में।

यश—आपकी शरण में हूँ देव ! कोई शुभ तिथि बताइये, जब आपसे प्रव्रज्या ग्रहण करूँ।

बुद्ध—निर्वाण-पथ के लिए कोई समय निश्चित नहीं है और न कोई तिथि शुभ या अशुभ है। यहाँ आओ और अभी सौभाग्य प्राप्त करो!

भद्रजित—कहो, सब कहो—बुद्धं शरणं गच्छामि; संघं शरणं गच्छामि; धर्म शरणं गच्छामि!

#### २

## [धर्मचक्-प्रवर्त्तन :: भिक्षुकों के समक्ष भगवान बुद्ध]

बुद्ध—चर हे भिक्खव, बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय! भिक्षुओ! विचरण करो, भ्रमण करो—बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए। लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयाजन के लिए, विचरण करो, भ्रमण करो!

भिक्षुओ, जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अन्त में कल्याणकारक है—इस धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित, व्यंजन सहित, अमिश्र, परिपूर्ण, परिशुद्ध, व्रह्मचर्य का प्रकाश करो। बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए विचरण करो, भ्रमण करो, भिक्षुओ।

संसार में ऐसे प्राणी भी है, जो अदोष हैं, अल्पदोष है। जो भटक गये हैं या भटक रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि धर्म का, सत्य का, ज्ञान का संदेश उनके निकट तक नहीं पहुँच सका। भिक्षुओ, धर्म के न श्रवण करने से उनकी हानि हो रही है। जाओ, उन्हें धर्म का संदेश सुनाओ। धर्म का संदेश सुनकर वे धर्मपथ पर आचरण करें, ज्ञान के मध्यम मार्ग पर विचरण करें—इसके लिए प्रयत्न करो, आगे बढो, बढ़े चलो, भ्रमण करो, विचरण करों!

कभी दो भिक्षु एक साथ न जाना। कभी दो भिक्षु एक पथ से से न जाना। कभी एक घर का भोजन न करना। कही एक रात से अधिक न बिताना। बहुतों के सुर्व के लिए, बहुतों के हित के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, भिक्षुओ, भ्रमण करो, विचरण करो, बढ़ते चलो।

मैं ही प्रव्रज्या दूँगा, इसकी प्रतीक्षा मत करो। जहाँ भी योग्य सदाचारी व्यक्ति मिले, उसे तुम प्रव्रजित करो!

इस ऋषिपत्तन मृगदाव में, जहाँ निरीह हिरनें विचर रही हैं, जहाँ सुन्दर पक्षी किलोल कर रहे हैं, जहाँ से गंगा का कलरव सुनाई पड़ता है, जहाँ से वाराणसी के सुनहले गुम्बद दिखाई पड़ते हैं, ऐसे पिवत्र स्थान में हमने जिस धर्मचक्र का प्रवर्तन किया है, वह सदा घूमता रहे, चलता रहे, उसे कोई उलट न सके, इसलिए हे भिक्षुओ! भ्रमण करो, विचरण करो — बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय!

तथागत का यह धर्मचक! शील इसके आरे हैं, शम और विनय इसकी पुटिठयाँ हैं, इसमें बुद्धि की विशालता है, स्मृति और मित की स्थिरता है, लज्जा ही इसकी नाभि है। गंभीरता के कारण यह धर्मचक उलटाया नहीं जा सकता। इसलिए हे भिक्षुओ, इस धर्मचक की क्षिप्र गित के अनुसार ही भ्रमण करो, विचरण करो, बढ़ते चलो!

चर हे भिक्खव, बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय! बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देव-ताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, भिक्षुओ, विचरण करो, भ्रमण करो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो!

## 3

## [सब जीवों पर दयाः: राजगृह का यज्ञस्थल]

पुरोहित—चांडाल, तुमने देर कहाँ लगा दी! कहाँ रहे अब तक! क्यों देर कर दी इतनी?

गड़ेरिया—मैं दोषी नहीं हूँ पुरोहित महराज, मैं दोषी नहीं हूँ! मैं तो हुक्म पाते ही ढोरों को लेकर चला.....

पुरोहित—तो क्यों देर हुई? कहाँ देर हुई? चांडाल, तुमने यज्ञ में देर कर दी?

गड़रिया—देर करूँ और मैं? यह ढिठाई मुझसे नहीं हो सकती पुरोहितजी। नहीं! मैं तो एक पागल के पाले पड़ गया था! हाँ-हाँ वह पागल था!

#### पुरोहित--पागल?

गड़िरया— जरूर ही वह पागल था पुरोहितजी! पूछने लगा— 'कहाँ जा रहे हो? क्यों इतनी तेजी से इन ढोरों को हुँका रहे हो? रह-रहकर इन्हें पीट देते हो? इन निरीह जानवरों को क्यों पीट रहे हो? आह, आह!' हाँ, हाँ उसने तो आह-ऊह का तूमार खड़ा कर दिया था। कभी इस भेंड़ की पीठ सहलाता, कभी उस बकरे की टाँग छूता। और, हद हो गई महाराज तब, जब एक लँगड़े बकरे को उठाकर उसने कंबे पर रख लिया।

पुरोहित—तब तो सचमुच पागल था वह!

गड़ेरिया—वह आपको भी अंटसंट सुनाता था पुरोहितजी। कहता था, कैसा है वह ब्राह्मण, जो पशुओं पर यह करता करवाता है।

पुरोहित—मेरे सामने आता तो बता देता कि मैं कैसा ब्राह्मण हूँ! दुष्ट ने देर करा दी.....

गड़ेरिया—तो क्यां वह आ नहीं रहा होगा? मेरी लाठी से जिसका सिर फूट गया था, उस बकरे का रक्त धोने के लिए वह झरने के निकट ले गया है और कह गया है—जा, पुरोहित को कह देना, मैं इसे लिये आ रहा हूँ! अरे, वह देखिये, वह आ ही पहुँचा!

(बुद्ध का प्रवेश: पुरोहित एकटक देखता है: बुद्ध मुस्कुराते हैं)

बुद्ध—निरीह प्राणियों के घावों को घोने के लिए ही तथागत का इस लोक में आगमन हुआ है पुरोहित! बकरे का घाव घो चुका, अब तुम्हारा घाव.....

पुरोहित—पागल; सम्हल कर बोल। मैं कोई गड़ेरिया नहीं हूँ। इस यज्ञस्थल में.....

बुद्ध-पागल सम्हल कर नहीं बोलते पुरोहित ! पागल सम्हल कर बोलें, सम्हल कर चलें, तो फिर संसार को यह दशा क्यों देखनी पड़े ? क्यों यज्ञस्थल को वधस्थल बनाया जाय ? क्यों वधस्थल को यज्ञस्थल कहा जाय ?

पुरोहित—अरे, तू तो ज्ञान का डोंग भी रच रहा है। वेष भी क्या खूब बना रखा है तूने? किन्तु, देवताओं के लिए किये जानेवाले इस यज्ञ में विध्न डालने के अपराध में.....

**बुद्ध**—देवता इतना कूर नहीं हो सकते पुरोहित, कि वे निरीह प्राणियों के प्राण के गाँहक बन जायाँ।

पुरोहित—देवता बलि से संतुष्ट होते हैं।

बुद्ध--- निस्सन्देह ! निस्सन्देह ही देवता बिल से प्रसन्न होते है; किन्तु बिल निरीह प्राणियों की नहीं, हमारे-तुम्हारे ऐसे...

**पुरोहित**—चुप रह पागल, चुप रह! अभी बिल का खाँड़ा नहीं देखा है! देख तो यह (खाँड़ा दिखाता है).....

बुद्ध—यह ! यही ? पुरोहित, पुरोहित ? यह तो बच्चों का खिलौना है। तथागत ने मार के ऐसे अस्त्र-शस्त्र देखें हैं.....

पुरोहित — (साश्चर्य) तथागत! मार के अस्त्र-शस्त्र! यह तू क्या बोल रहा है, पगले!

बुद्ध - तुम्हारे सामने तथागत खड़े हैं और तुम पहचान नहीं रहे पुरोहित! हाँ, तथागत! जिसने मार पर विजय प्राप्त की, जिसने तृष्णादि पर विजय प्राप्त की, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया।

पुरोहित—हट, हट, तू अवश्य पागल है। देख, देख, राजा यज्ञ-मंडप में आ ही पहुँचे—हट!

बुद्ध—हट? जिसे मार न हटा सका, उसे तुम हटाओगे? राजा को आने दो, मैं उसीसे मेंट करने आया......

पुरोहित—राजा की शान के खिलाफ इस तरह का सम्बोधन मत कर, भिक्षु!

बुद्ध—तथागत के सामने सभी शिशु है, अज्ञानी हैं, तथागत उन्हें ज्ञान देंगे।

(राजा बिम्बसार का प्रवेश)

**बिम्बसार**—तुम ? आप ? मालूम होता है तुमको.... आपको ..... कहीं.....

बुद्ध-- तुम, आप, सब भ्रम है; भ्रम है मगध-सम्प्राट!

बिम्बसार—मालूम होता है कहीं आपको देखा है .....

बुद्ध जब तक सम्यक् दृष्टि नहीं प्राप्त होती, आँखें सदा धोखा देती आई हैं सम्प्राट्! सम्प्राटों की आँखें और पुरोहितों की आँखें भी।

पुरोहित—सम्प्राट्, बहुत देर से यह बहकी-बहकी बातें कह रहा है। इसने गड़ेरियों को रोककर ढोर लाने में देर कर दी; ढोरों को हॉकने नही देता था, मारने नही देता था। एक लँगड़े बकरे को तो कंघे पर उठा लिया था इसने—उसका रक्त तक घोया है!

बुद्ध—संसार में व्यर्थ बहाये जानेवाले रक्त को धोने के लिए ही तथागत का आगमन हुआ करता है, सम्प्राट्!

विम्बसार—तथागत का ....व्यर्थ बहाये जानेवाले रक्त को घोने के लिए....। भिक्षु, मालूम होता है, तुम्हारी वाणी मैंने कही कभी सुनी है।

बुद्ध—आँखें घोखा देती है; कान घोखा देते है, सारी इन्द्रियाँ घोखा देती हैं, सम्प्राट्! इन इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही तो तथागत को इतने अनुसंधान और अनुष्ठान करने पड़े—जप-तप में जलना-तपना पड़ा, तब कही उसने बोधि प्राप्त की!

बिम्बसार-ओहो, तो आप सिद्धार्थ गौतम है?

बुद्ध-फिर घोखा सम्प्राट्, फिर घोखा! सत्य को देखो, यथार्थ को देखो। तुम्हारे सामने सिद्धार्थ नहीं, तथागत खड़े हैं।

विम्बसार—तथागत! तो आपने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया!

बुद्ध-हाँ, सम्प्राट्! जिस मार्ग का पता आजतक किसी ने नहीं पाया, मैने वह मार्ग प्राप्त कर लिया-ज्ञान का मार्ग, निर्वाण का मार्ग।

विम्बसार—तो तथागत, तथागत! हमारे राजभवन में पधारिये और मुझे मुक्ति का मंत्र दीजिये।

बुद्ध—अपनी मुक्ति के पहले इन पशुओं को मुक्त करो सम्प्राट्! इन अचेतन निरीह पशुओं को और (पुरोहित की ओर निर्देश करते हुए) ऐसे चेतन-नामधारी दो हाथ-पैर के पशुओं को भी, जो यज्ञादि के नाम पर संसार में अनर्थ मचा रहे हैं!

#### 8

## [कपिलवस्तु की याद :: गृद्धकूट के शिखर पर]

बुद्ध—गिरिवर्यं कितना सुन्दर लगता है, उदयी। ये मंडलाकार पर्वत; ये सुनहली धनखेतियाँ, यह वेणुवन, यह गृद्धकूट—सबके सब कैसे भव्य-दिव्य लगते हैं।

उदय—िगिरिवर्य ने तथागत के धर्ममार्ग को सम्प्राट् बिम्बसार दिया और फिर उसीने सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकास्यप और महाकात्यायन ऐसे चार नर-रत्न दिये! तथागत के प्रभाव और इनके प्रयत्नों से इस धर्म-मार्ग पर अनेकानेक जनपद और जनसमूह आख्ढ़ होते चले जा रहे हैं। सुदूर श्रावस्ती से, कोशाम्बी से, वाराणसी से, विदेह से, वैशाली से, अंग से—चारों ओर से जिज्ञासुओं के दल-के-दल गिरिवर्य की ओर सावन के बादल की तरह उमड़े आ रहे हैं!

बुद्ध-और, कपिलवस्तु भी मुझे न भूल सकी! तुम्हारे पहले भी एक सहस्य युवक यहाँ आकर प्रव्रज्या ले चुके हैं, उदयी।

उदय—हाँ, उन्होंने प्रव्रज्या ली; मैने प्रव्रज्या ली। किन्तु हम सब जिस उद्देश्य से आये थे, आह, उसे हम याद रखे होते!

**बुद्ध**—तुमलोगों के आने का क्या कोई दूसरा उद्देश्य भी था उदयी!

**उदय**—हाँ शास्ता! हमें महाराज शुद्धोदन ने भेजा था कि आपको.....

बुद्ध-क्या? महाराज ने? तो क्या महाराज चाहते हैं कि मैं किपलवस्तु आऊँ? अरे इसी दिशा में न किपलवस्तु होगी, उदयी। ओहो, मैं किपलवस्तु को छोड़ आया; किन्तु किपलवस्तु मुझे न छोड़ सकी।

उदय—यदि आप यह जान पाते कि आपके बाद कपिलवस्तु की क्या दशा हुई, तो ऋषिपत्तन-मृगदाव में धर्मचक्र-प्रवर्त्तन के बाद आप गिरिवर्य न आकर सीधे कपिलवस्तु पहुँचे होते तथागत! आपके वियोग में.....

बुद्ध-वियोग दुख का कारण है उदयी?

उदय—हाँ-हाँ, वियोग दुख का कारण है और उस दुख को आधे युग से कपिलवस्तु के नर-नारी भुगत रहे हैं। महाराजा या रिनवास की बातें अलग कीजिये, शास्ता; सारे नगर में तब से कोई उत्सव न हुआ, न बाजे बजे, न नृत्य हुआ, न रंगरेलियाँ देखी गई, न अठखेलियाँ। और महाराज शुद्धोधन! महाराज अगर जीवित हैं, तो सिर्फ राहुलकुमार के लिए तथागत!

बुद्ध—राहुल ? राहुल तो अब दौड़ता-चलता होगा, उदयी ? उदय—जब से राहुलकुमार के पैरों में गित और मुँह में वाणी आई है, तब से रिनवास का शोक और बढ़ गया है। वह हमेशा पूछा करते हैं—पिताजी कब आयेंगे ? और, बार-बार रिनवास से दौड़कर घुड़सार में जाते और छंदक के कन्धे पर चढ़कर कहते हैं—मुझे पिताजी के निकट पहुँचा दो, छंदक !

बुद्ध---ओहो ! बड़ा नटखट हो चला है ! उसकी ये हरकतें यशो-

उदय—देवी यशोधरा? उनकी हालत क्या है, यह मत पूछिये तथागत। जिस दिन आप घर निकले, सब लोग रोये-घोये, किन्तु वह न रोई, न आँसू बहाये। किसी से पूछा—तपस्त्री लोग क्या पहनते होगे, क्या खाते होंगे, कैसे सोते होंगे! और उसी दिन से उन्होने काषाय वस्त्र धारण कर लिया.....

बुद्ध--काषाय वस्त्र ?

उदय—हाँ-हाँ, तथागत! उस दिन से देवी यशोधरा काषाय वस्त्र ही पहनती है; फल-फूल ही खाती है और वह भी दिन में एक ही बार और पृथ्वी पर कुश की साथरी बिछाकर उसी पर सोती है।

## बुद्ध-- घर में रहकर भी ऐसी साधना !

उदय—देवी यशोधरा को देखकर और उनकी साधना की कथा सुनकर किसके मुँह से आह नहीं निकलती है, तथागत! उस रात जिस शय्या पर आप सोये थे, उस शय्या को उसी रूप में सजाकर रखे हुई है। प्रतिदिन प्रातः उसे धूप-आरती दिखाती हैं और प्रतिदिन संध्या को अनेक दीप-मिलकाओं से उसे जगमग कर देती है! इस विषाद में भी उनका मुखमण्डल सदा उदीप्त रहता है और शोकसंतप्त रानी प्रजावती से वह कहा करती हैं—माताजी, वह अवस्थ आयेंगे, आकर ही रहेंगे।

बुद्ध — हाँ, हाँ; छंदक के द्वारा मैंने संवाद भेजा था कि मैं अवश्य लौटू गा।

उदय—और एक उपहार•भी तो छंदक-द्वारा भेजा था! आपके उन अनमोल लटों को एक रत्न-खचित मंजूषा में रखकर आपकी शय्या पर उन्होंने धर दिया है। प्रति दिन प्रातः-संध्या उन लटों को निकालती है, आँखों से लगाती है, चूमती है, फिर अश्रु-सिक्त नयनों से बार-बार देखती हुई उसे मंजूषा में बन्द कर देती है। एक दिन तो भावावेष में वह उस मंजूषा को लिये हुए रानी प्रजावती तक दौड़ गईं और बोली—माँ माँ, देखिये, ये बाल बढ़ रहे हैं! माँ, आर्य-पुत्र लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे।

बुद्ध -- यशोधरा को में जानता हूँ, उदयी! अब उसकी व्यथा-कथा मत बढ़ाओ। मौसी प्रजावती का क्या हाल है?

उदय—संयोग ही किहये कि उन्हें राहुल का आसरा मिल गया; नहीं तो वह कब न स्वर्ग में अपनी बहन से जा मिली होतीं। दिन भर राहुल को गोद में लिये फिरती है और रात में उस भवन के द्वार पर सोती है, जिसमें राहुल-कुमार सुलाये जाते है,। वह कहती हैं—बेटी यशोधरे, तुम्हारी नींद अच्छी नहीं है, बेटी! तू सोती रही और मेरा बेटा चल दिया! अब राहुल पर मैं स्वयं पहरा दूंगी।

मेरी तकदीर बुरी है, बहुत बुरी ! न जाने राहुल भी कहीं भाग जाय ! और, यथार्थ बात यह है शास्ता, कि वह रात भर सोती ही कहाँ है ? और, जरा-सा भी खटका हुआ कि बोल उठती है—'राहुल! यशोधरे, जगी तो हो बेटी?'

बुद्ध-रहने दो, रहने दो उदयो। कपिलवस्तु के दुख....।

उदय—यदि दुख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा के, धर्म के मध्यम भागं के उपदेश की कहीं आवश्यकता है, तो किपलवस्तु में हो तथागत? बुढापा, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनेवाले जिस आष्टांगिक मार्ग का आपने पता लगाया है, उसके सबसे उपयुक्त पात्र किपलवस्तु के नर-नारी है, सारा शाक्यकुल है। अपने होने के अपराध में उन-लोगों को अधिक दिनों तक अपनी ज्ञान-धारा से वंचित न रिखये, तथागत!

बुद्ध—मै कुछ दिनों से सोच रहा था उदयी, कि मुझे किपलवस्तु जाना चाहिये। बार-बार मै कानों में एक पुकार सुनता रहा, हृदय में एक आकर्षण अनुभव करता रहा; किन्तु.....

उदय—िकन्तु अब अधिक विलम्ब नहीं तथागत! देखिये, वसन्त का यह कैसा सुहावना समय है! खेतों में तरह-तरह के दलहन और तेलहन फूल रहे हैं; बगींचे में बौरों और भौरों की भरमार है; पथ में घूल नहीं, घूप नहीं; निदयाँ सिमट कर यात्रियों को अनायास रास्ता दे देती हैं। चला जाय, तयागत, देखिये, वह उत्तर दिशा देखिय! और सुनिये—कपिलवस्तु अपने सिद्धार्थ कुमार को, संसार के तथागत को किस आर्तवाणी में पुकार रहीं है।

बुद्ध—तथास्तु! उदयी, भिक्षुओं से कहो, वे कपिलवस्तु चलन की तैयारी करें।

#### y

[प्रत्यावर्तनः किपलवस्तु में यशोधरा का कक्ष]

यशोधरा-तब क्या हुआ परिचारके ?

परिचारिका—ज्यों ही किपलवस्तु के लोगों को मालूम हुआ कि कुमार आ रहे हैं; सारी नगरी उमड़ पड़ी। आगे-आगे बच्चे थे,

उनके पीछे युवक-युवितयाँ, सबके पीछे वृद्धों की मंडली। सब-के-सब पैदल थे। सबके हाथों में स्वागतार्थ पुष्प-माला या रोली-आरती। सबके मुँह से स्वागत का जयनाद निकल रहा था कि लोगों ने देखा बीस सहस्र भिक्षुओं के साथ कुमार आ रहे है।

यशोधरा-बीस सहस्र भिक्षुओं के साथ!

परिचारिका—हाँ, छोटी रानीजी, बीस सहस्र मिक्षुओं के साथ! उन बीस सहस्र मिक्षुओं के आगे कुमार थे। वे ऐसे दिए रहे थे, जैसे तारों के बीच चन्द्रमा। न वह तेजी से चल रहे थे, न धीमे—मिद्धम गित से उनके पैर उठ रहे थे। उनकी आँखें सिर्फ जूये भर आगे देखती थीं—अगल-बगल भी उनकी दृष्टि नही जाती थी। चेहरे पर एक अजीब तेजपुज—सौम्यता। समूचे शीर से एक आभासी फूट रही थी!

यशोधरा—उन्होंने तपस्या भी तो ऐसी ही की है, परिचारिके! फिर क्या हुआ?

परिचारिका—पुरवासियों ने उनका आगत-स्वागत किया, फिर राजधानी की सर्वश्रेष्ठ वाटिका में ले जाकर उन्हें टिकाया। बीस सहस्र भिक्षुओं की मंत्र-ध्विन से वह वाटिका ध्विनत-प्रतिध्विनत हुई!

(नेपथ्य में मंत्रध्विन का स्वर सुनाई पड़ रहा है)

यशोधरा—अब भी वह मंत्र-ध्विन सुनाई पड़ रही है, परिचारिके ! परिचारिका—ऐं ! हाँ, यह तो मंत्रध्विन ही है—इतनी निकट ? तो क्या भिक्षुवृन्द नगर में आ रहे हैं ?

यशोधरा—तू देख तो आ कि यह क्या है? (परिचारिका जाती है)

यशोधरा—हाँ, हाँ, यह मंत्रध्वित ही तो है! तो क्या वह नगर में आ रहे हैं? क्या वह यहाँ भी आवेंगे? आना ही पड़ेगा उन्हें! क्यों नहीं आवेंगे वह? हृदय, हृदय! तू शंकाशील मत बन! मिस्तिष्क, मिस्तिष्क! तू भूलभूलैया में मत डाल। वह आवेंगे! अवश्य आवेंगे! अरे, मंत्रध्वित तो अब बिल्कुल निकट होती आ रही है! क्या! वह आ रहे हैं! आ रहे हैं!

(दौड़ता हुआ राहुल आ रहा है)

राहुल—माँ, माँ, वे लोग आ रहे हैं! ओह, माँ, कितनी बड़ी भीड़ है; कैसे लग रहे हैं वे! तूक्यों नहीं देखती माँ! प्रकोष्ठ पर चलन!

यशोधरा—नहीं, नहीं ! अधीर मत बन बेटा ! तू यहीं रह, यहीं रह ! यहीं आवेंगे, वे यहीं आ रहे हैं !

राहुल-यही आवेंगे? तो दादाजी क्यों उस ओर दौड़े हुए जा रहे थे, माँ?

यशोधरा-तुम्हारे दादाजी जा रहे थे?

(परिचारिका का प्रवेश)

परिचारिका—हाँ, छोटी रानी! महाराज भी वहाँ जा पहुँचे हैं! आह!

यशोधरा—इतनी व्याकुल मत बन परिचारिके ! बता, क्या देख आई ?

परिचारिका—उफ! सारे नगर में शोक का समुद्र उमड़ रहा है, छोटी रानी! कुमार अपनी भिक्षु-मंडली को लेकर नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश कर रहे हैं! राजपथ पर अपार भीड़ है। अट्टालिकाओं पर नर-मुंड ही नर-मुंड। इरोखों से कुल-कामिनियाँ झाँक रही है। द्वारो पर मातायें सर्वोत्तम भिक्षा लिये खड़ी है। सबकी आँखों में आँसू! उन आँसूओं के समुद्र में ज्वार तब आया..... ओह!

यशोधरा—बोल, परिचारिके, बोल ! हाँ, उन आँसुओं के समुद्र में ज्वार तब आया.....

परिचारिका—उन आँसूओं के समुद्र में ज्वार तब आया छोटी-रानी, जब लोगों ने देखा, महाराज पाँव-पयादे, घोती का छोर सम्हालते, दौड़ते हुए आ रहे हैं। वह दौड़ते हुए कुमार के सामने जा खड़े हुए और बोले—'बेटा, बेटा, यह क्या कर रहे हो?' सुनकर कुमार मुस्कुरा पड़े और अपने भिक्षापात्र को आगे बढ़ाते हुए कहा—'अपने कुल का धर्म निबाह रहा हूँ, महाराज!'

यशोधरा—कुल का धर्म?

परिचारिका—हॉ, कुमार ने यही कहा। सुनकर महाराज बोले— 'शाक्यकुल का धर्म भिक्षाटन करना नहीं है।' तुरत कुमार का चेहरा

गम्भीर हो गया और वह बोले—'महाराज, यह आपके सामने जो खड़ा है, वह शाक्यकुल का सिद्धार्थ नहीं है; यह तो बुद्धकुल का तथागत है!'

यशोधरा—शाक्यकुल का नहीं,.... बुद्धकुल का तथागत!

परिचारिका—हाँ, कुमार ने यही कहा। सुनते ही महाराज की आँखों से एकबारगी आँसू झरने लगे। महाराज फूट-फूट कर रोने लगे; सारे लोग रोने लगे। द्वारों पर मातायें रोने लगीं; छज्जों पर गृह-देवियाँ खेने लगी। किन्तु महाराज को जैसे तुरत भान हुआ, यह क्या कर बैठे वह! वह सम्हल कर बोले—'तो पहली भिक्षा मेरे ही द्वार पर ग्रहण करें तथागत!' और, छोटी रानी, कुमार अपनी मंडली के साथ यहीं आ रहे हैं!

#### (प्रजावती का प्रवेश)

प्रजावती—बेटी, बेटी, सिद्धार्थ द्वार पर खड़ा है बेटी और तू यहाँ बैठी है? चल बेटी, उसकी अगवानी कर। इस भीड़-भाड़ में भी उसकी आँखें जैसे तुम्हें ही खोज रही हैं, बेटी।

यशोधरा—खोज रही हैं, तो खोज ही लेंगी माताजी।

प्रजावती—हाँ, खोज लेंगी; पर अगवानी करना तो तुम्हारा धर्म है, यशोधरे।

यशोषरा—माताजी, क्षमा करें—मैंने उनको नही छोड़ा था; उन्होंने मुझे छोड़ा था! और अब यह उनका धर्म है कि.....

प्रजावती—मान मत कर बेटी, मान मत कर। आधे युग के बाद मेरा बेटा लौटा है।

यशोधरा—आप घबरायें नहीं माताजी, अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मेरी साधना सच्ची है, तो उन्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, माताजी। वह सोई को छोड़ सकते थे, जगी उन्हें......

#### (बुद्ध का प्रवेश)

बुद्ध-में आ गया भद्रे !

यशोधरा—आ गये! आह! (चरणों पर गिर पड़ती है) बुद्ध--- उठो भद्रे! (उठाते हैं) यशोधरा--नाथ!

बुद्ध---कल्याण हो भद्रे ! तुम्हारा हठ रहा न ? अब विदा दो ! यशोधरा----इस बार आप अकेलें न जा सकेंगे, नाथ !

बुद्ध-अभी किपलवस्तु में कुछ दिन रहूँगा, भद्रे ! इस समय तो चला। (मुँडकर चलते हैं)

राहुल---माँ, माँ!

यशोषरा—ओह, तू कहाँ था बेटा? देख, तेरे पिताजी वह आँगन में जा रहे हैं, उनसे अपनी पैतृक सम्पत्ति माँग!

ं **राहुल**—(बुद्ध के निकट दौड़कर जाता है) भन्ते, आपकी छाया बड़ी सुखद है!

बुद्ध-क्यों, पैतृक सम्पति चाहिये तुम्हे ?

राहुल-माँ ने आज्ञा दो है!

**बुद्ध**—तो सारिपुत्र, राहुल को प्रवज्जित करो<sup>।</sup>

प्रजावती—बेटे, बेटे, यह क्या कर रहे हो बेटे! राहुल राहुल! ओ मेरे मुन्ना! तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी—कैसे जीऊँगी रे! हाय! आह! (फूट कर रोने लगती है)

यशोधरा—माताजी, किसी बच्चे को उसकी पैतृक सम्पत्ति से वंचित करना उचित नहीं। राहुल जा, प्रवज्जा ले!

#### દ્દ

## [शुद्धोदन का मनस्ताप :: कपिलवस्तु का राजप्रासाद]

शुद्धोदन—(अकेले घूमते और कहते जाते हैं) सब चले गये, सभी चले गये। जब एक गया, तो दूसरे, तीसरे को देखकर जीता रहा! अब सब जा रहे हैं! नन्द! तुम्हें भी यह क्या सूझा बेटे। विलास में जो डूबा था; सुन्दरियों से जो चिपका था; बेटा, यह क्या जादू हुआ, कि तुम भिक्षु बन गये। नन्द और भिक्षु!

(भीतर से संवेत स्वर—'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय')

हाँ, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, नन्द भी भिक्षु बन गया। वह भी चला। अच्छा। तुम दोनों भाई गये—सिद्धार्थ

गया, नन्द गया। किन्तु, यह कहाँ का न्याय था बेटे, कि राहुल को भी लेते गये। राहुल! मेरे जीवन का एक मात्र सहारा। उसके विना क्या मैं जी सक्रूँगा? तुम बहुतो के हित की, बहुतो के सुख की बात कहते हो, तो क्या उन बहुतों में मैं भी एक नही हूँ? फिर मुझे क्यों दुख में रखे जा रहे हो। ओह!

## (प्रजावती का प्रवेश)

प्रजावती—महाराज, यह विलाप शाक्यकुल के अनुरूप नही! शुद्धोदन—ओह, प्रजावती, प्रजावती; सब चले गये प्रजावती, सभी चले गये! सिद्धार्थ गया, नन्द गया, राहुल गया। उदयी गया, आनन्द गया, अनिरुद्ध गया! शाक्यकुल में एक भी प्रतिभावान नहीं बच रहा, प्रजावती! सब चले गये, सभी चले गये! उपाली नाई तक गया। उपाली; उपाली! तुम्हारा भी एक भाग्य था भाई! सुना, सबसे पहले तुम्हें ही भिक्षु बनाया गया, जिसमें शाक्यकुल के सभी राजकुमार तुम्हें ही प्रणाम किया करें! सिद्धार्थ, कैसी समता की धारा बहा दी है तुमने? क्षत्रियकुमार नाई को प्रणाम किया करें। प्रजे, प्रजे! एक नई धारा बह गई है प्रजे। वह धारा किसी के पैर को स्थिर नहीं रहने देगी, सबको भसा ले जायगीं, बहा ले जायगी!

## प्रजावती—देख रही हूँ महाराज, देख रही हूँ!

(भीतर से फिर संवेत स्वर—'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय') शुद्धोदन—हाँ हाँ, बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय! बहुतो के हित. के लिए, बहुतों के सुख के लिए, दो दो बेटे गये, पोता गया, परिजन गये, पुरजन गये! सब गये, सभी गये, सारा शाक्यकुल जा रहा है—जाओ, जाओ!

#### (यशोधरा का प्रवेश)

#### यशोधरा--- पिताजी, आज्ञा.....

शुद्धोदन—आज्ञा! ओहो, तो तुम भी चलीं! बेटे गये, पोता गया, अब पतोहू भी चली! बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए! तो प्रजावती, तुम भी क्यों नहीं जाती? जाओ भाई, जाओ, तुम सब चले जाओ! जाओ, सारे राज-भवन को सूना कर दो, सारी किपलवस्तु को सूना कर दो! सभी जाओ, एक-एक स्त्री पुरुष जाओ! बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए!

## (संवेत स्वर-- 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय')

हाँ, उच्च स्वर से गाओ, ऐसे स्वर से कि संसार में कोई दूसरा स्वर नहीं सुनाई पड़े! इतने उच्च स्वर से कि संसार का सारा विलाप-प्रलाप इसमें ढँक जाय—सारा हाहाकार और आर्त्तनाद ढँप जाय! (प्रजावती और यशोधरा की ओर ध्यान देकर) तो तुम दोनो यहाँ खड़ी क्यों हो—जाओ, जाओ! प्रजावती, तुम भी आज्ञा माँग रही हो, प्रजावती! तुम्हारा मुँह नहीं खुल रहा; किन्तु तुम्हारी आँखें आज्ञा माँग रही हें प्रजे! हाँ, हाँ, बाप अपने बेटे को भले ही छोड़ दे, सास अपनी पतोहू को क्यों छोड़े? जाओ, तुम दोनो भी जाओ—आह! आज माया न हुई; नहीं तो वह भी जाती......

प्रजावती-महाराज, महाराज, ऐसा अधीर.....

शुद्धोदन—अधीर और मैं न होऊँ? दो-दो बेटे गये, पोता गया, परिजन गये, पुरजन गये, पत्नी चली, पतोहू चली, और मैं अधीर न होऊँ? ओह! लेकिन तुमलोग यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाओ...

#### (दोनो चरण छूकर जाती हैं)

चले गये, सब चले गये! बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए! किन्तु शुद्धोदन, तुम यहाँ क्यों हो? किनके लिए, किसके लिए! उत्तर क्यों नहीं देते शुद्धोदन, उत्तर क्यों नहीं देते शुद्धोदन? शुद्धोदन!

[प्रमत्त-सी चेष्टाः यवनिका पतन]

# विरोध श्रीर विजय

8

#### [देवदत्त का विरोधःः राजगृह का एक अंचल]

आनन्द—तुम यहाँ कैसे देवदत्त ! तथागत के धर्ममार्ग ने आखिर तुम्हें भी खीच ही लिया ?

देवदत्त—तथागत! तथागत! ये ढोंग की बातें राजगृह के भोलेभाले निवासियों के लिए रहने दो, आनन्द! जिसने अपने कुल-धर्म को डुबोया, जिसने कुल को डुबोया, उसका नीच मार्ग तुम ऐसे नीचों को ही खींच सकेगा!

आनन्द—देवदत्त, देवदत्त ! इस तरह की बातें जिह्वा पर मत लाओ ! मानता हूँ, तथागत जब सिद्धार्थकुमार थे, तभी से तुम उनसे प्रतिस्पद्धी करते रहे, जलते रहे, किन्तु ईर्ष्या की भी एक सीमा होती है देवदत्त ! अब तथागत जहाँ पहुँच गये हैं.....

देवदत्त—वहाँ से उसे नीचे ढकेलूँगा, उसे रसातल भेजूँगा। ढोंग, ढोंग! इस ढोंग ने देश का काफी सर्वनाश किया, अब इसे रोकना ही है आनन्द!

आनन्द सर्वनाश किया! कैसी झूठी बातें कर रहे हो, देवदत्त! तथागत की इस मध्यम प्रतिपदा ने देश में जीवन की एक नई लहर दौड़ा दी है! चारो ओर हृदय-मंथन हो रहा है, क्षुद्र कुटीरो से

लेकर अट्टालिकाओं तक में जीवन के प्रति लोगों में एक नये प्रकार की घारणा जग रही है। बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, लोक-कल्याण के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, देश के नवयुवक सुख-ऐश्वर्य पर, औज-मौज पर लात मार रहे हैं। ऐसा दृश्य इस आर्यभूमि में कभी देखा गया था देवदत्त?

देवदत्त—हिस्..क्या बके जा रहे हो? तुम देखते नहीं; इसने ऐसी सनक देश में चला दी है कि सारे देश में कोहराम मच रहा है। माताओं की गोद से यह बच्चों को खीच रहा है, पित्नयों की सुहाग-शय्या से यह पितयों को खींच रहा है— बहनें भाइयों के नाम पर रो रही है, बाप बेटे के लिए उसाँसे भर रहे हैं। जहाँ देखों, वहीं भाताओं, पित्नयों, बहनों के चीत्कार, हाहाकार! नहीं नहीं; इस अनर्थं को रोकना होगा, इस सनक को रोकना होगा! तथागत, तथागत! दम्भ में इस तरह बातें करता है कि जैसे ईश्वर का अवतार ही हो। इस दम्भ को धूल में न मिला दूँ, तो मैं शाक्यकुल.....

आनन्द—शाक्यकुल की शपथ मत खाओ, देवदत्त ! जो करना हो करो। उस कुल का नाम लेकर उसे अपवित्र करने का तुम्हें कोई अधिकार नही, जिसने संसार को इतना बड़ा महात्मा दिया! तुम न होगे, हम न होंगे, किन्तु तथागत....

देवदत्त—फिर तथागत! जाओ आनन्द, अपने तथागत से कह दो—देवदत्त राजगृह में आया है, वह सावधान रहे। जिस सम्प्राट् विम्बसार के बल पर वह अपनी धौस संसार पर जमा रहा है, वह विम्बसार भी अपनी खैर मनावे! (गुस्से में) सिद्धार्थ, सम्हलो; विम्बसार, सम्हलो!

**आनन्द**—मार भी जिसका कुछ न बिगाड़ सका, उसका तुम क्या कर लोगे देवदत्त?

देवदत्त—मार न बिगाड़ सका, क्योंकि वह कल्पना का देवता है! देवदत्त ठोस मानव है। फिर मार ने क्या किया और क्या नहीं, इसका कोई प्रमाण है? किन्तु देवदत्त जो करेगा, उसे संसार देख लेगा संसार! जाओ, सिद्धार्थ से कहो—सम्हले! जाओ, विम्बसार से कहो, सम्हले! अब विम्बसार की जगह अजातशत्रु राज करेगा, और तथागत की जगह देवदत्त.....

आनन्द—ओहो ! ऐसी महत्त्वाकांक्षा ! जाता हूँ देवदत्त, जाता हूँ ! तुमसे बहस करके कौन समय बर्बाद करे। अर्हत तुम्हें सुबुद्धि दें !

#### [षड्यंत्र :: गृद्धकूट का प्रान्तर]

(नेपथ्य में चट्टान टूटकर गिरने की आवाज )

उदय-आनन्द, आनन्द! यह कैसी ध्वनि है आनन्द!

**आतन्द**—अरे, शायद चट्टान टूटकर गिर रही है! चट्टान! चट्टान!

(आवाज नजदोक आती है)

उदय-वचो, बचो, आनन्द!

आनन्द-हटो, हटो, भिक्षुओ!

उदय--आनन्द, आनन्द, तथागत कहाँ हैं आनन्द?

आनन्द—तथागत! तथागत तो वहाँ एक शिला-पट पर बैठ-कर ध्यान कर रहे थे! अहो, यह चट्टान तो उसी तरफ लुढ़कती मालूम पड़ती है!

उदय-(चिल्लाता है) तथागत!

आनन्द-(उदय के स्वर में स्वर मिलाकर) तथागत!

(नेपथ्य से आवाज आती है—'तथागत!' तथागत!' फिर जोरों का अट्टहास सुनाई पड़ता है)

उदय-ओह! यह तो देवदत्त का स्वर मालूम होता है!

आतन्द—हाँ, हाँ ! यह देवदत्त का स्वर है ! यह उसीका षड्यंत्र मालूम होता है, उदयी ! ओह, तथागत को बचाओ।

(दोनों नेपथ्य में जाते हैं! भीतर से जोरों की आवाज, बाहर गर्द-गुबार! फिर शान्ति! उदय और आनन्द आते हैं!)

आनन्द कैसी विचित्र लीला उदयी! उफ, हम देख रहे थे, चट्टान सीधे तथागत के सिर पर लुढ़कती आ रही थी, लुढ़की आ रही थी कि अचानक वह दो टुकड़े होकर दोनों तरफ बिखर गई!

उदय—और, तथागत उसी प्रकार ध्यानस्य बैठे रहे! सम्यक् समाधि का कैसा ज्वलन्त उदाहरण! तथागत सचमुच अवतार हैं आनन्द! चट्टान भी उनपर फूल बनकर गिरती है—अहा! आनन्द—एक दिन तो मैंने इससे भी एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा था, किन्तु किसीसे कहा नहीं। क्योंकि कहीं लोग अलौकिकता के पीछे उनके लौकिक सन्देश को न भूल जायँ!

उदय-क्या देखा था आनन्द?

आनन्द—मालूम होता है, देवदत्त ने तयागत के विरुद्ध षड्यंत्र का एक जाल-सा बिछा रखा है। और इस षड्यंत्र में राजपुरुष, श्लेष्ठिवर्ग और पुरोहित विशेषरूप में भाग ले रहे हैं। वे तथागत और सम्प्राट विम्बसार के प्राण के पीछे हाथ घोकर पड़े हैं!

उदय-अरे-अरे!

आनन्द—उस दिन श्रीगुप्त सेठ की पत्नी आई थी न तथागत को निमंत्रण देने?

उदय-हाँ-हाँ-! तुम ही तो तथागत के साथ गये थे।

आनन्द—जब श्रीगुप्त को मालूम हुआ कि उनकी धर्मानुगामिनी पत्नी ने तथागत को निमंत्रित किया है, तब वह आगबबूला हो उठा—ओहो, यह बीमारी मेरे घर में भी घुस गई! अच्छा, तो मैं इस बीमारी के मूल को ही आज समाप्त कर देतां हूँ, ऐसा निश्चय कर.....

उदय—उसने तथागत की जान लेने की साजिश की! क्यों? तो क्या हुआ आनन्द?

आनन्द—श्रीगुप्त ने एक गहित षड्यंत्र किया था। जिस पथ से तथागत को जाना था, उसके बीच उसने एक खाई खुदवाई थी और उसमें जलते हुए कोयले रखवा कर ऊपर इस तरह राह बनवा दी थी कि नीचे का रहस्य मालूम न हो। मेरे मन में श्रीगुप्त के प्रति कुछ खटका था, मेने निवेदन किया कि श्रीगुप्त नीचातिनीच कार्य कर सकता है, आप उसके घर न जाया। किन्तु तथागत ने कहा—भिक्षु निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता!

उदय-आह, कैसी महानता !

आनन्द—तो भगवान उस ओर चले। उस खाई पर पहुँचे, निकट जाते ही भाँप गये, मुस्कुरा पड़े और कहा—आनन्द, तुम यहीं ठहर जाओ, मुझे कुछ दूर निकल जाने दो। मैं खड़ा हो गया। भगवान आगे बढ़े, बढ़ते गये। अब वह खाई के उस पार थे और लो, यह क्या? जहाँ खाई थी, जिसमें दहकते कोयले थे, वहाँ एक सरोवर हो गया और

उसमें कमल के फूल खिल आये, जिनपर भौरें गुंजार करने लगे। भग-वान ने हँसकर मुझसे कहा— देखो आनन्द, यह 'मंजु-गुंज-भूंग-सरोजिनी!'

उदय—तथागत अलौकिक व्यक्ति है आनन्द ! किन्तु, कितना आश्चर्य, ज्यों ही अलौकिकता की चर्चा कीजिये, कह उठते हैं—'आँखें हमें धोखा देती है, इन्द्रियाँ हमें धोखा देती है, फिर जो ये बतावें, वे ही सदा सत्य कैसे होंगे भिक्षुओ !

अानन्द—उनकी अलौकिकता का यह भी एक प्रमाण है, उदयो! हम धन्य है कि उनके साहचर्य का सुअवसर हमें प्राप्त हो सका।

(समय के व्यवधान की सूचना के लिए कुछ देर रंगमंच की रोशनी धीमी पड़ जाती है; फिर नेपथ्य में कोलाहल सुनाई पड़ता है—'भागो-भागो, मतवाला हाथी आ रहा है, मतवाला हाथी, भागो, भागो'। रह-रहकर हाथी का चिग्घाड भी सुनाई पड़ता है। फिर रगमंच पर भगवान बुद्ध और आनन्द दिखाई पड़ते है।

आनन्द-तथागत, तथागत! मतवाला हाथी!

बुद्ध-(कुछ नहीं बोलते, मंद गति से बढ़ते जा रहे हैं)

आनन्द-तथागत, तथागत! मतवाला हाथी!

बुद्ध-(फिर कुछ भी नहीं बोलकर बढ़ते जा रहे हैं)

आनन्द--तथागत, तथागत!

(कोलाहल और निकट—'भागो, भागो', के स्वर के बीच हाथी का चिग्चाड़ निकटतर)

बुद्ध-(फिर भी कुछ नहीं बोलते)

**आनन्द**— (करुण स्वर में बुद्ध के आगे जाकर) तथागत, तथागत! मतवाला हाथी, तथागत!

बुद्ध—आनन्द, मतवाला हाथी देखकर आदमी तो मतवाला न बने! (आगे बढ़ते हैं)

आनन्द—(रोते हुए) ओह, तथागत, तथागत—आह ! आह ! (नेपथ्य के एक कोने से विद्रूप के स्वर में आवाज आती है—'ओह, तथागत, आह ! आह ! आह !' फिर अट्टहास होता है)

बुद्ध-(बढते ही जाते हैं)

आनन्द--ओहो, षड्यंत्र, षड्यंत्र! तथागत, षड्यंत्र!

बुद्ध — शान्त, आनन्द, शान्त! हम अपने पथ को न छोड़ें, तो संसार को भी अपने पथ पर चलने को विवश होना पड़ेगा आनन्द! और षड्यंत्र! सत्य के प्रतिकृल कोई षड्यंत्र चल नहीं सकता है!

आनन्द—नहीं शास्ता, नहीं। ओह, ओह ! वह निकट आ गया हाथी, वह आ गया; हाथी, हाथी ! (नेपथ्य से हाथी का चिग्चाड़; फिर हाथी की सूँड़ रंगमंच पर दिखाई पड़ती हैं: लोगों के हाहाकार और चीत्कार के शब्द)

बुद्ध--गजराज, गजराज! (जैसे वह रुक गया हो: सूँड़ पर क्रिय फेरते हुए) ओहो, तुम रुक क्यों गये गजराज? क्यों रुक गये? रुक क्यों गये और अब झुक क्यों रहे हो? तथागत का आसन तुम्हारे कंघे पर नही हो सकता गजराज! उसने तुम्हारी पीठ कब न छोड़ दी! दुनिया में अशान्ति इसलिए है गजराज कि कोई किसी के कंघे पर चढ़कर चलना चाहता है। सत्य के पथ पर अपने ही पैरों पर चलना होता है। तुम अपने रास्ते जाओ, तथागत अपने रास्ते! (सिर ऊपर करके) ओहो, तुम्हारी आँखों से आँसू का यह झरना चल रहा है! आदमी भी अपनी भूलों पर यों ही पश्चाताप करता! जाओ गजराज! (सूँड अदृश्य हो जाती है)।

आनन्द--तथायत की जय! तथागत की जय! (नेपथ्य से 'तथागत की जय', 'तथागत की जय' की ध्वनि-प्रतिध्वनि)

'बुद्ध-आनन्द, यह मेरा चमत्कार नहीं, सत्य का चमत्कार है-सत्य के मध्यम मार्ग का चमत्कार है! सत्य की जय कहो, सत्य के मध्यम मार्ग की जय कहो!

#### 3

#### [मृत्यु पर विजय :: राजगृह का एक अंचल]

गौतमी—(रोती हुई) हाय, ऋषिवर, ओह, तथागत! मेरे बच्चे को बचाइये ऋषिवर, मेरे बच्चे को बचाओ तथागत! हाय, मेरा बच्चा, फूल-सा बच्चा, चाँद-सा बच्चा! बचाइये ऋषिवर, बचाओ तथागत! (पैरों पर गिर पड़ती है)

**बुद्ध**—गौतमी, अधीर मत बन गौमती! बात क्या है, क्यों तू इस तरह बिलख रही है!

गौतमी—में अभागो हूँ, ऋषिवर। उफ, कैसी अभागी! गरीब के घर जन्मी, धनी के घर ब्याही गई। गरीब की बेटी, धनी के घर! वहाँ मेरा अपमान होता रहा ऋषिवर! दिन-रात अपमान! तब यह बच्चा आया; गोद में यह हँसा कि मेरा भाग्य हँसने लगा! पूर्णचन्द्र-सा मेरा बेटा, पूर्णमा की रात-सी मैं—सौभाग्य की चन्द्रिका से ओतप्रोत। किन्तु, हाय तथागत! यह क्या हुआ तथागत? हाय, हाय!

बुद्ध—क्या हुआ गौतमी? यह रोना, ऐसा रोना। रोना अनार्य है, गौतमी!

गौतमी—अनार्य ?क्या कहा देव ! रोना अनार्य ? हाय, चाँद-सा बेटा चल बसे और माँ न रोये ! हाँ-हाँ, चाँद-सा हँसता, उजाला फैलाता अभी वह घर से निकाला था, यह कहते कि तुम्हारी पूजा के लिए फूल लाने जा रहा हूँ माँ ! मेरा फूल मेरी पूजा के लिए फूल लाने जा रहा हूँ माँ ! मेरा फूल मेरी पूजा के लिए फूल लाने गया और उसे यह क्या हो गया ? 'साँप साँप !' चिल्लाता हुआ मेरा बेटा आँगन में आ गिरा ! अरे, यह क्या ? उसके मुँह से झाग निकल रहा, उसका शरीर पीला पड़ रहा—फिर नाक से रक्त ! में उसे गोद में समेटे थी कि लोगों ने कहा—गौतमी, तू अभागी है, छोड़ दे इसे, यह चल बसा ! देव, देव, मेरे बच्चे को बचाइये देव, इसे जिलाइये देव ! मैं आपका पैर छोड़ नहीं सकती, आपका पिंड छोड़ नहीं सकती ! मेरा बच्चा, फूल-सा बच्चा !

**बुद्ध**—ओहो, तो केवल इसी के लिए इतना रुदन! तुम्हारा बच्चा अभी जी उठेगा गौतमी, अभी!

गौतमी-जी उठेगा? देव! देव! नाय! नाय!

बुद्ध-हाँ-हाँ, अभी जी उठेगा। लेकिन एक काम करना है तुम्हें। तुम जाओ और एक मुट्ठी पीली सरसों उस घर से माँग लाओ, जिस घर में कभी कोई मरा न हो। सरसों आई और छूमं-तर हुआ! हाँ, उस घर से, जिसमें कोई मरा नहीं हो!

गौतमी—जो आज्ञा देव, जो आज्ञा नाथ! मैं अभी चली, मैं अभी गई! (जाती है) [रंगमंच की रोशनी थोड़ो देर के लिए मंद पड़ जाती है]

बुद्ध—(रोती आती हुई गीतमी को देखते हुए) क्यों गौतमी! क्या बात है? सरसों मिली न? लाओ सरसों, अभी तेरा बेटा जी उठता है! अभी!

गौतमी—(उसाँसे लेती हुई, हिचिकयों में) न मिली, देव, न मिली! जिस-जिस घर में गई, सबने अपनी ही बिपता सुनाई,— किसी का बेटा मर चुका था, किसी का पित; किसी का भाई, तो किसी का देवर! किसी के घर आज ही मरा था, किसी के कल; किसी के परसों, किसी के तरसों! परसों, तरसों, नरसों—लेकिन एक भी घर नहीं मिला, जहाँ से मुझे सरसों मिल पाती! हाय, मेरा बच्चा!

बुद्ध - और तू इसके बाद भी रो रही है, गौतमी! दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो मर नहीं जायगा। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं, जिसमें कोई मर न चुका हो। मृत्यु आर्य सत्य है, गौतमी! सबको मरना है, सबको जाना है। फिर रोना क्यों, घोना क्यों? कोई आज गया, कोई कल जायगा! जाना आवश्यक है - मृत्यु अनिवार्य है! हाँ, आदमी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, अमरता प्राप्त कर सकता है। उस अमरता का मार्ग ही सत्य का मार्ग है गौतमी! रोना घोना छोड़ो, सत्य का मार्ग ग्रहण करो! सत्य का मध्यम मार्ग!

गौतमी—धन्य हो तथागत, धन्य ! मृत्यु और अमरता का व्याव-हारिक ज्ञान देकर आपने आज मेरी आँखें खोल दीं—संसार की आँखें भी इसी तरह खुलें!

8

#### [फिर षड्यंत्र :: श्रावस्ती का पूर्वाराम]

आनन्द—तथागत ने एक बार कहा था—'रमणीयं आनन्द राज-गृहं; रमणीयं गृद्धकूटो पर्वतो!' वही तथागत श्रावस्ती में इस तरह रम गये हैं कि मालूम होता है, उनका यह स्थायी आवास हो चला है, उदयी!

उदय — ठीक कह रहे हैं आनन्द, आप। जहाँ राजगृह में पाँच वर्षावास किया, वहाँ श्रावस्ती में पच्चीस वर्षावास करते हो गये।

अनाथ पिंडक धन्य है और धन्य है उसके द्वारा संघ को प्रदत्त जेत-वन! कहा जाता है, इस विहार की भूमि पर सोने की मुद्रायें बिछाकर अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से ऋय किया था। उसकी वे स्वर्ण-मुद्रायें धन्य हुई!

आतन्द—और, जो कसर थी, उसे पूरा कर दिया मृगार-माता विशाखा ने। अपने नौ करोड़ के आभूषणों को बेचकर उसीसे उसने यह पूर्वाराम क्या बनाया, तथागत को सदा के लिए भिक्त-सूत्र में बाँघ लिया!

उदय—अंग देश की यह कन्या उदवेला की सुजाता की ही तरह इतिहास में अमरता प्राप्त करेगी, आनन्द!

#### (रुनझुन की ध्वनि)

उदय—इस कुबेला में यह कौन नागरिका आ रही है, आनन्द ! आनन्द—माणिवका है, चेंचा माणिवका ! यह सदा कुसमय आती है और कुसमय लौटती है ! इसके नित्य नये शृंगार ! यह चकमक, यह रुनझून ! मुझे इसका चलन अच्छा नही दिखाई पड़ता है उदयी !

उदय—तो तथागत से क्यों नहीं कह देते, कि इसे संघ में प्रवेश न करने दें!

आनन्द—इतने दिनों तक साथ रहने पर भी तथागत को तुम नहीं समझ सके, उदयी! लोगों की नजरों में जो जितना अधिक पितत, तथागत का वह उतना ही अधिक प्यारा! पिततों पर प्रयोग करने में उन्हें वही आनन्द आता है जो मिणधर नागों से खिलवाड़ करने में सँपेरे को ! किन्तु, सँपेरे को तो कुछ भय भी होता है; पर जिसने मार पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए भय कहाँ?

जदय—शायद यहाँ भी देवदत्त की आत्मा काम कर रही हो, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिये, आनन्द!

आनन्द—शायद की क्या बात ? काम कर रही है, उदयी ! मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों से अनाथ पिडक को लेकर, महाराज प्रसेनजित को लेकर और खासकर विशाखा को लेकर तरह-तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं ! तरह-तरह के षड्यंत्र की भनक भी लगी है मुझे ! मुझे तो ऐसा लगता है, माणविका भी उसी षड्यंत्र का एक पुर्जा न हो। सुना है, वह कुछ बहकी-बहकी बातें भी किया करती है......

उदय—क्या कहती है? आनन्द— उसे जिह्ना पर लाना भी पाप होगा उदयी! उदय—ओह!

#### y

#### [सत्य की विजय :: पूर्वाराम का सभामंच]

माणविका—(नेपथ्य के भीतर) मुझे क्यों रोकते हो; भिक्षु; मुझे जाने दो, जाने दो। मुझे भगवान से निवेदन करना है; मुझे जाने दो। जाने दो।

बुद्ध---कौन किसको रोक रहा है? धर्म का द्वार सबके लिए खुला है!

आनन्द—शास्ता, वह माणविका मालूम होती है। माणविका के लक्षण अच्छे नहीं है। वह अंट-संट बकती फिरती है। मैंने ही भिक्षुओं को कह दिया था कि भगवान के निकट मत आने दो।

बुद्ध—नही-नही, आनन्द यह अनुचित है, यह अनुचित ! जिज्ञासुओं को रोकना ज्ञान-मन्दिर का द्वारा बन्द कर देना है। यह अपराध है—घोर अपराध! भिक्षुओ, उसे आने दो।

#### (गर्भिणी के रूप में माणविका आती है)

माणिवका—अभी अभी आपका उपदेश सुन रही थी, तथा-गत! ओह, आपका उपदेश—कितना मधुर, कितना सुन्दर, कितना कोमल! किन्तु, (अपने फूले हुए पेट की ओर इंगित करती) कब तक मैं इसे छिपाऊँ, तथागत? अब तो नवाँ महीना आ गया! आपने जो आशीर्वाद दिया, वह पूर्णतः प्रतिफल्ति हो चुका! मैं इस फल को अब कहाँ रखूँ? न मुझे प्रसूति-गृह बताते हो, न इसके लिए कोई प्रबंध करते हो! तुम्हारे उपासकों में कोशलराज हैं, अनाथ पिंडक हैं, महा उपासिका विशाखा है। इनमें से किसी को बोल दीजिये न!

(श्रोताओं में हलचल; तरह-तरह की बातें—'महान अनर्थं', 'महान अनर्थं'! 'तथागत पर अभियोग', 'यह घृणित अभियोग' 'महान अनर्थं' 'महान अनर्थं!')

मार्गिवका—हाँ, महान अनर्थं! तथागत पर अभियोग? में तो इसीलिए भागती रही; किन्तु तथागत, आप बोलते क्यों नहीं? क्यों मुझे कुबेला बुलाते रहे? क्यों असमय रोकते रहे! मैं तो इसीलिए भागती रही; लेकिन अब क्या करूँ? तथागत, तुम्हारा जादू-टोना मुझपर तो चला; किन्तु इसपर (पेट की ओर इंगित) कुछ काम न कर सका। अब तो यह बच्चा प्रसूति-गृह माँगता है! में कहाँ जाऊँ? आह! मैं कहाँ बैठकर इस अभागे का जन्म दूँ? ओह, ओह! (हदन)

(श्रोतामंडली में कोलाहल बढ़ता जाता है—'ओहो, अनर्थ', 'महान अनर्थं! 'तथागत बोलते क्यो नहीं हैं?' 'राजा प्रसेनजित का सिर झुका जा रहा है?' 'अनाथ पिडक और विशाखा की दशा तो...' किन्तु तथागत क्यों नहीं बोल रहे?')

बुद्ध—तथागत बोलेंगे, जिज्ञासुओ, तथागत बोलेंगे! सत्य को प्रकट होने में समय लगता ही है, जिज्ञासुओ! (माणविका से) क्या है बहन माणविका, क्या बात है? तू यह क्या बोल रही है? तेरे कहने की झुठाई-सचाई को या तो तू जानती है, या में जानता हूँ; बोल, बात क्या है?

\* माणिविका—हाँ, महाश्रमण, या तो आप जानते हैं, या मैं जानती हूँ! चुपचाप किये का फल ऐसा होता ही है। आज आप मुझे बहन कहकर पुकार रहे हैं—आह, अपने प्रेम-सम्बोधनों को भी आप भूल गये! हाय......

बुद्ध—हाय-हाय मतकर माणिवके; इधर देख और बोल! माणिवका—ओह, ओह, मैं कहाँ फँस गई—मैं इसे क्या करूँ! (पेट पीटने लगती है)

(इसी समय बिजली कड़क उठती है, सारी सभा स्तब्ध हो जाती है; लोग देखते हैं, पेट पर काठ की जो हंडिका माणिवका ने बाँध रखी थी, वह उसके पैरों पर गिर गई है और उसकी उँगुलियों को काट डाला है। नागरिक लोग—'यह क्या माणिवके!' 'लकड़ी की हाँड़ी बाँधकर तूने गर्भ बनाया था।' 'धिक्कार है तुझे कलमुँही'—'ओह तू तथागत पर, सम्यूकसम्बुद्ध पर दोष लगा रही!' आदि बोलते हैं)

बुद्ध—बोल बहिन, बोल! यह क्या हुआ? भंडा फूट गया! माणिबका—(पैरों पर गिरती हुई) क्षमा करें तथागत, क्षमा करें! हमें दुष्टों ने बरगला दिया था!ओह! मैं दुनिया में कौन-सा मुँह दिखाऊँगी! पृथ्वी, तू मेरे लिए क्यों नहीं फटती! क्षमा, प्रभो, क्षमा! (पैरों पर गिरती है)

बुद्ध—तथागत के धर्ममार्ग में ही क्षमा है, माणिवके! नागिरको, असत्य का मंडा यों ही फूटता है! आप घबरायें नही—सत्य के मार्ग पर यों ही अड़ंगे आते हैं। हम सम्यक् दृष्टि रखें, सम्यक् संकल्प रखें, सम्यक् वचन बोलें, सम्यक् कर्म करें, हमारी जीविका सम्यक् हो, हमारे प्रयत्न सम्यक् हों, फिर सम्यक् स्मृति प्राप्त कर हम सम्यक् समाधि प्राप्त करेंगे ही! यही धर्म का मार्ग है—सत्य का मध्यम मार्ग है! सदा सत्य की विजय होती है।

#### E

#### [अजातशत्रु का पश्चाताप ः राजगृह का राज्यप्रसाद]

अजातशत्रु—(घुटने टेकते हुए) मुझे क्षमा करें तथागत, क्षमा करें। आह, मैं देवदत्त के बहकावे में आ गया था। उफ, उसने मुझसे कौन-कौन से कुकर्म न करवाये! यह आप तो डूबा ही......

बुद्ध-- डूबा ही.....देवदत्त को क्या हुआ सम्प्राट्?

अजातशत्रु—वही, जो सत्यपथ के विरोधी का होता है। राज-गृह में, श्रावस्ती में, तरह-तरह के षड्यंत्र रचकर भी जब वह सफल नहीं हुआ, तो उसने आत्महत्या कर ली तथागत!

बुद्ध-आत्महत्या कर ली?देवदत्त ने आत्महत्या कर ली?

अजातरात्रु—हाँ, हमने देखा, एक दिन एक शिला पर उसकी लाश पड़ी है। उसका सिर फट गया था। बगल में ही दो बड़े बड़े प्रस्तरखंड थे। मालूम होता था, दोनों हाथों से एक बारगी ही अपने मस्तक पर पत्थर मार लिये थे उसने! चारो ओर रक्त-रक्त हो गया था। लगता था, थोड़ी देर तक वह खूब तड़पता रहा था—शिला पर उसके घिसटने के चिह्न थे।

बुद्ध-बहकी हुई आत्मा की यही गत होती है, मगधपति!

अजातशत्रु—आप तो बहका ही, मुझे भी बहका छोड़ा—आह, मैं पितृहंता बना ! मातृहंता बना !

बुद्ध- मगधपित मातृहंता, पितृहंता कहलायें, सचमुच यह महान शोक का विषय है। अहा, बिम्बसार ऐसे धर्मप्राण सम्राट् और बन्दी-गृष्ट में तड़प-तड़प कर प्राण दें!

अजातशत्रु—तथागत, उन दिनों की स्मृतियाँ विच्छू-सी अन्तर-तम में डंक मारती रहती हैं! मेरी पाप-वृत्ति, उनकी धर्म-भिक्त,— उफ! जब उन्हें कैद में रखा, उन्होंने कहा—'बेटा, ऐसी जगह ही कैद करो, जहाँ से में दिन-रात गृद्धकूट देखा करूँ!' आह! मैने यह क्या किया! (फूटकर रोता है)

बुद्ध—यों रोना-धोना उचित नही है, मगधपित ! पीछे के कर्मों का प्रायश्चित आगे के कर्मों से ही किया जा सकता है ! तुम अब भी ऐसा कर सकते हो कि विम्बसार द्वारा प्रतिष्ठित धर्म का बिरवा इस राजगृह में सदा के लिए फूलता-फलता रहे !

अजातशत्रु—अब इस राजगृह में मैं नहीं रह सकता भगवान!
यहाँ के कण-कण मुझे काटते रहते हैं। यह राजप्रासाद, इसके कक्ष,
इसके प्रकोष्ठ, ये राजपथ, ये अट्टालिकायें सब जैसे मेरा विद्रूप करते
हैं। मै सचमुच यहाँ नहीं रह सकता तथागत! आज्ञा दीजिये कि एक
नया राजगृह बसाऊँ और उसी को केन्द्र बनाकर तथागत के सत्यमार्ग का संसार में प्रचार कराऊँ।

बुद्ध—नया राजगृह! अच्छी बात, इस नवीन धर्म के केन्द्र रूप एक नवीन नगर ही बसे, मगधपित!

# महापरिनिर्वाण

#### [सप्त अपरिहारणीय धर्मः: गृद्धकूट का शिखर]

बुद्ध - उत्तर ओर देखो, आनन्द! वर्षा के बाद आकाश इतना स्वक्ष हो गया है कि यहाँ से भी हिमालय की घुँघली छाया दिखाई पड़ती है! हिमालय की तराई! हाँ, कैसी स्निग्ध, सुन्दर! जिसकी गोद में वैशाली है, पावापुरी है, लुम्बिनो है, किपलवस्तु है! चलो न आनन्द, फिर एक बार उत्तरापथ की ओर! आह, वैशाली को देखे तो कितने दिन हो गये!

आतन्द—वैशाली से तो आये दिन निमंत्रण आ रहा है तथागत! और, इस समय आपके उपदेशों की आवश्यकता भी शायद वैशाली को है!

बुद्ध-'इस समय' से तुम्हारा क्या आशय है आनन्द ? क्या वैशाली में कोई विशेष परिस्थित उत्पन्न हुई है ?

आनन्द—हुई नहीं; लेकिन होगी, तथागत!

बुद्ध-तुम्हारा आशय क्या है?

**आनन्द**—तथागत, वैशाली के सिर पर इस समय बादल मँड़रा रहे हैं! अभी थोड़ी देर हुई, मगधपति के प्रधान मंत्री वस्सकार आये

#### बेनीपुरी-प्रयावली

थे, भगवान से यह पूछने कि सम्प्राट् वैशाली पर चढ़ाई करना चाहते हैं, भगवान की क्या आज्ञा होती है!

बुद्ध—क्या कहा, वैशाली पर चढ़ाई! अरे, अब भी अजातशत्रु पर मार का प्रभुत्व है आनन्द! वैशाली का सुन्दर गणतंत्र, उत्कृष्ट गणतंत्र, गणतंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र! क्या उसपर उसके विष के दाँत गड़े हैं! (उत्तेजना में) आनन्द, आनन्द!

आनन्द-तथागत, क्या आज्ञा है, तथागत?

**बुद्ध**—आनन्द, अजातशत्रु समझ नहीं रहा है कि वह क्या करने जा रहा है! वह वैशाली पर चढ़ाई करना चाहता है, उसपर विजय प्राप्त करने का हौसला रखता है! यह उसकी घृष्टता है, घृष्टता!

**आनन्द** क्यों; ऐसा क्यों कहते हैं शास्ता!

**बुद्ध**—क्यों? क्या तुम भूल गयें? अच्छा तो, बताओ आनन्द, तुमने सुना है न कि वैशाली के विज्ञ अपनी परिषदों में सारे कामधाम छोड़कर नियत समय पर भरपूर उपस्थित होते है!

आनन्द-हाँ तथागत, मैने ऐसा ही सुना है।

बुद्ध - और क्या आनन्द, तुमने सुना है कि विज्जि अपनी सभा में समान आसन पर एक साथ बैठते, एक मन होकर विचार करते और एक ही निश्चय पर पहुँच कर सब उसे कार्यरूप में परिणत करने को जुट पड़ते हैं?

आनन्द-हाँ, तथागत, मैंने ऐसा सुना है।

बुद्ध-- और, आनन्द, क्या तुमने सुना है कि विज्जि कभी अविहित को विहित नहीं करते और विहित का उच्छेद नहीं करते, बिल्क उसे शिरोधार्य कर उसीके अनुसार चलते है।

आनन्द-हाँ, तथागत, मैंने सुना है।

बुढ — और आनन्द, तुमने सुना है, कि विज्ज अपने वृद्धों का आदर-सत्कार करते हैं, उन्हें पूजते हैं, मानते हैं? यों ही, आनन्द, तुमने सुना है न कि विज्ज अपनी कुल-स्त्रियों और कुल-कुमारियों की प्रतिष्ठा करते हैं, उनके साथ अमर्यादा का व्यवहार नहीं करते?

आनन्द-हाँ, तथागत, मैंने ऐसा सुना है।

बुद्ध और सुना है आनन्द तुमने कि विष्ण अपने धर्मस्थानों, देवस्थानों, सभास्थानों की रक्षा करते, उनके दिये दानों का लोप नहीं करते? और सुना है न आनन्द, विष्ण सभी महात्माओं, जनसेवकों और विद्वानों को आमन्त्रित करते और उनका आदर-सत्कार करते हैं?

आनन्द-हाँ, तथागत, मैंने ऐसा भी सुना है!

बुद्ध—तो आनन्द, विज्जियों की वृद्धि ही होगी, हानि नही। कोई उन्हें जीत नहीं सकता! कोई हरा नहीं सकता। जब मैं वैशाली के सारन्द-वैत्य में था, तो उन्हें राष्ट्रों को पतन से बचानेवाले ये सात नियम—सप्त अपरिहारणीय धर्म—बताये थे आनन्द! इन नियमों पर जब तक वे चलेंगे, तबतक विज्जियों पर संसार की कोई शक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकती।

आनन्द—तथागत, आपने फिर आज इसे दुहराकर आनेवाले राष्ट्रों और राज्यों को भी उन्नति का पथ बता दिया है— अपने शासन के प्रति भिक्त, निर्णयों के प्रति कर्तृत्व, अपने विधान के प्रति आदर, अपने बड़े-बूढ़ों के प्रति सम्मान, अपनी नारी-जाति के प्रति श्रद्धा, अपनी सांस्कृतिक संस्थानों के प्रति रक्षा-भावना एंव देश विदेश के महात्माओं एंव विद्वानों के प्रति ज्ञान-प्राप्ति की जिज्ञासा, सचमुच ये सात राज्यों और राष्ट्रों के लिए अपरिहारिणीय प्रतिपदा—अनिवार्य कर्तव्य हैं शास्ता!

बुद्ध—आनन्द, तुमने सही ढंग से रखा। तुम वस्सकार से कहला दो कि वह अजातशत्रु को दलदल में नहीं घसीटे! गंगा के दोनों तटों के सम्मिलन में ही दोनों के कल्याण है, आनन्द! विदेह और विजयों का, मगध और अंग के लोगो के साथ जितना ही प्रेम बढ़ेगा, उतनी उन्नति दोनों भूभागों की होगी! में देख रहा हूँ, कुछ दिनों में यह होकर रहेगा! वस्सकार इन दोनों के बीच कलह का बीज न बोये! नहीं तो दोनों का कल्याण नहीं!

आनन्द—आपकी आज्ञा में तुरत उसके पास भेजवा देता हूँ। किन्तु वह कुछ करने पर तुला-सा मालूम होता है, शास्ता!

बुद्ध-तो दोनों के लिए बुरे दिन आ रहे है आनन्द!

#### [भविष्यवाणी :: अम्बपाली का आम्प्रवन]

बुद्ध—राजगृह से नालन्दा, नालन्दा से पाटलिग्राम, फिर यह वैशाली! चारों एक ही माला के चार मनके-से लगते हैं, आनन्द! उनमें पाटलिग्राम! उसका भविष्य इन सबमें महान मालूम होता है!

आनन्त — शास्ता ने हमें कहा था और उसपर आनेवालो तीन विपत्तियों की भी चर्चा की थी ! इस नगर को सदा आग से, पानी से और आपस की फूट से भय रहेगा। मैंने पाटलिग्राम के निवासियों से इसकी चेतावनी भी दे दी है, तथागत!

बुद्ध—हाँ पाटलिपुत्र को आग, पानी और आपसी फूट से बचना होगा आनन्द! देखो, वह क्या अम्बपाली आ रही है?

आनन्द--हाँ भन्ते, वही तो है!

(अम्बपाली का प्रवेश: बुद्ध के चरणों में सिर झुकाती है) बद्ध—तो आपने निश्चय कर लिया भद्रे!

अम्बपाली—जिस दिन भगवान ने मेरी आम्प्रबाटिका में आवास किया और सारी वैशालों के निमंत्रण को अस्वीकार कर प्रथम मेरा भोजन ही ग्रहण किया, मेरे निश्चय का प्रारम्भ उसी दिन हो गया था, भगवान! किन्तु यह मेरा मोह था, अहम्मन्यता थी, दुर्भाग्य था कि मैं अबतक कीचड़ में बैठी उसे चन्दन समझ रही थी। उफ, मेरा दूर्भाग्य!

**आनन्द**—दुर्भाग्य! जिसकी एक भूभंगिमा पर सारी वैशाली हिल्लोलित, तरंगित हो उठती है; उसका दुर्भाग्य!

अम्बपाली—भिक्षुवर! तपस्वियों को सिर्फ ऊपर नहीं देखना चाहिये! आह, इस हिल्लोल, इस तरंग के भीतर.....!

#### (उसाँसे लेती है)

बुद्ध सत्य, राजनर्तको, सत्य! तपस्वियों को ऊपर ही नहीं देखना है! और, अब तो आपके भीतर का हाहाकार आपके मुखड़े पर स्पष्ट छाप डाल चुका है! तो आप प्रवज्जा लेना चाहती हैं?

अम्बपाली—यह मेरा आम्प्रकानन, यह मेरी सारी सम्पत्ति भिक्षु-संघ को अपित है। अब मेरे लिए संघ के किसी कोने में थोड़ा स्थान दें भगवान?

बुद्ध—तथास्तु! जायँ, आप प्रवज्जा की तैयारी करें। (अम्बपाली जाती है) आनन्द--तथागत?

बुद्ध—तुम्हारी आपित्त समझ रहा हूँ, आनन्द! रानी प्रजावती और यशोधरा के संघ-प्रवेश पर मैंने आपित्त की थी; नारियों के संघ-प्रवेश के संकट से मैं अपरिचित नहीं, िकन्तु, इस राजनर्त्तकी को मैं 'ना' नहीं कह सकता था, आनन्द। यह विचित्र नारी है और इसके प्रवेश से संघ का कल्याण ही होगा!

आनन्द-शास्ता की जो अनुज्ञा।

बुद्ध—मैं सब कामों में शीघ्रता कर रहा हूँ, इसका एक कारण है आनन्द! और, उसे तुमसे छिपाना क्या है? अब इस पृथ्वी पर मेरे दिन पूरे हो रहे हैं!

**आतन्द**—यह क्या तयागत? आप हमें छोड़कर जाने का सोच रहे हैं:?

बुद्ध हाँ, कल मुझे इसका स्मरण दिलाया गया कि अब मात्र तीन महीने यहाँ रहना है!

आनन्द--किसने स्मरण दिलाया, शास्ता?

बुद्ध—यह सब पूछने की बात नहीं है, आनन्द! तुम देख नहीं रहे हो कि मेरा यह शरीर कितना खिन्न हो रहा है! बार-बार अस्वस्थ हो जाया करता हूँ। जो रथ था, वह भार बन रहा है। भार को कंधे से उतारना ही अच्छा है, आनन्द!

आनन्द-शास्ता! (गला रुँध जाता है)

बुद्ध - विलाप अनार्य है, शोक अनार्य है! मृत्यु आर्य सत्य है, सबको मरना है, सबको जाना है। उन्तीस वर्ष की आयु में मुझे बोधि प्राप्त हुई, तब से इक्कावन वर्ष तक मैं लगातार धर्म का सन्देश देता रहा! क्या उससे तृप्ति नहीं हुई? जहाँ तक इस शरीर से हो हो सकता था, हो चुका । अब यह बंधन है और बंधन जितना शीघ्र टूटे, उतना ही अच्छा!

आनन्द—ओह, कुछ समझ में नहीं आता शास्ता! आह, आपके बिना यह पृथ्वी कितनी सूनी लगेगी—जिस तरह अचानक सूर्यं डूब जाय और सारी पृथ्वी को अंधकार ढँक ले!

बृद्ध सत्य का सूर्य कभी नहीं डूबता है आनन्द! चिर-नूतन होने के लिए वह कुछ देर के लिए आंखों से ओझल भात्र होता है। देखो, सन्ध्या हुई, भिक्षुओं से कह दो, वे कल प्रातः ही चलने की तैयारी करें। पावापुरी, कुशीनारा, किपलवस्तु सब मुझे पुकार रहे हैं आनन्द! अब हमें शी घ्रता करनी है!

#### [निर्वाण की ओर :: कुशीनारा में हिरण्यवती का तट]

बुद्ध-आनन्द, आज वैसाख पूर्णिमा है न?

आनन्द—हाँ, शास्ता। आज वैसाख की पूणिमा है! देखिये न, पूर्ण चन्द्र किस तरह पूर्व क्षितिज पर उदय हो रहा है!

**बुद्ध**—तथागत का आगमन वैसाख पूर्णिमा को हुआ था, महा-प्रयाण भी इसी तिथि को होना चाहिए, आनन्द!

आनन्द-भगवान, यह क्या कह रहे है ?

बुद्ध — जो होने जा रहा है, वही कह रहा हूँ आनन्द! मेरा आसन शाल के उन दोनों पेड़ों के बीच लगा दो। सिरहाना उत्तर दिशा की ओर हो! रात के उत्तर भाग में तथागत का निर्वाण होगा!

आनन्द-भगवान, भगवान!

बुद्ध—हाँ, हाँ, तथागत की यह अन्तिम शय्या होने जा रही है, आनन्द! अहा! अस्सी वर्षों का बन्धन आप ही जीर्ण-शीर्ण होकर आज टूटने जा रहा है! (हिचिक्यों की आवाज) आनन्द, आनन्द! यह कौन हिचिकियाँ ले-लेकर रो रहा है, आनन्द!

आनन्द---यह चुंद कर्मार है, भगवान!

बुद्ध—समझ गया आनन्द! चुंद सोच रहा है कि मेरा ही भोजन खाकर तथागत बीमार पड़े—दुनिया मुझे क्या कहेगी? किन्तु, आनन्द, चुंद से कह दो, संसार में दो भोजन सदा ही वंदनीय, स्पृह-णीय समझे जायँगे—एक सुजाता की खीर, जिसको खाकर तथागत ने बुद्धत्व प्राप्त किया और दूसरा चुंद की खिचड़ी जिसे खाकर तथागत निर्वाण प्राप्त करने जा रहे हैं!

आनन्द-क्या शास्ता सचमुच हमें छोड़ने जा रहे है?

बुद्ध—हाँ, आनन्द ! यह पूर्णिमा का चन्द्रमा जब तीन चौथाई रास्ता तय कर लेगा, तथागत का महापरिनिर्वाण होगा ! अहा, इस धवल चन्द्रिका की ही तरह निर्वाण का शुभ्र, शीतल, सुन्दर पथ यहाँ से ही दिखाई पड़ रहा है आनन्द ! आनन्द, 'देखो-देखो, आकाश की ओर देखो !

(बुद्ध बहुत देर तक ध्यानमग्न हो जाते हैं—उनकी टकटकी आकाश की ओर बँधी है; फिर आनन्द को पुकारते हैं!) बुद्ध--आनन्द, आनन्द!

(आनन्द का कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता, रोने की आवाज)

एक भिश्य — आनन्द तो बिहार में जाकर एक खूँटी पकड़कर बिलख बिलख कर रो रहे हैं, शास्ता!

बुद्ध—आनन्द को बुलाओ! कहो, तथागत बुला रहे है!

(आनन्द आते हैं, बुद्ध के चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते है)

बुद्ध → आनन्द, आनन्द! ओह, तुम भी रोने लगे! मैंने पहले ही कहा था न, कि सभी प्रियों की जुदाई होती है। जो नाश होनेवाला है, उसे कोई बचा नहीं सकता। फिर क्यों शोक, क्यों विलाप! आनन्द, तुम तो धन्य हो कि तुमने तथागत की सेवा चिरकाल तक मन, वचन और काया से की है। तुम्हें यह सौभाग्य मिला, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए आनन्द!

आनन्द—जो निर्वाण ही प्राप्त करना है, तो भगवान, किसी प्रसिद्ध स्थान में—राजगृह में, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में.....

बुद्ध--संशार में चार स्थान सदा अति पिवत्र माने आयँगे, आनन्द ! एक वह, जहाँ तथागत उत्पन्न हुए; दूसरा वह, जहाँ तथागत ने बोधि प्राप्त की; तीसरा वह, जहाँ तथागत ने धर्मचक का प्रवर्त्तन किया और चौथा वह, जहाँ तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया। इनसे बढकर भी कोई स्थान पिवत्र हो सकता है, आनन्द ?

आनन्द—आप तो जा रहे हैं शास्ता; अब हमारे लिए कौन पथ-प्रदर्शन का काम करेगा....

बुद्ध—यह क्या बोल गये आनन्द ! मैं जा रहा हूँ; किन्तु सत्य का आष्टांगिक मार्ग अब प्रशस्त हो चुका । जो कुछ में कह चुका हूँ, उसे ही अपना आचार्य, अपना प्रदीप, अपना कोश समझना ! अब वही तुम्हारा शास्ता है, उपदेशक है ! उसीकी आवृत्ति करना, उसे ही जीवन में उतारना, जैसा कि आजतक करते आये हो.....

आनन्द-भगवान, क्या चलते समय कुछ उपदेश हमें न देंगे?

बुद्ध—क्या उपदेशों से तृप्ति नहीं मिली आनन्द ! हाँ, ज्ञान की पिपासा सदा बनी रहे, यही अच्छा है। तो आनर्न्द, मेरा आसन शाल के उन दोनों पेड़ों के बीच में, जैसा बता चुका हूँ, लगा दो! और वहीं भिक्षु-संघ को एकत्र करो।

#### [अन्तिम प्रवचनः:दो शालों के बीच का आसन]

बुद्ध—(शोकमग्न भिक्षुओं से) भिक्षुओ, क्या मेरे लिए शोक करना उचित है, जो तुम कर रहे हो? जबिक दुखों की यह समष्टि समाप्त हो रहीं है, जन्म-मरण का भय उन्मूलित हो रहा है, जबिक मैं महादुःख से विदा ले रहा हूँ, तब तुम्हें रोना चाहिय? भिक्षुओ, आनन्द मनाओ, आनन्द मनाओ!

अब मैं नहीं रहूँगा, मेरे दर्शन न हो सकेंगे, यह समझकर शोक मत करो भिक्षुओ ! कठोर कर्म-मार्ग के विना मेरे दर्शन-मात्र से ही निर्वाण नही प्राप्त हो सकता । जो सत्य-मार्ग को जानेगा, उसपर चलेगा, वह मेरे दर्शन के बिना भी दु:ख-जाल से मुक्त होगा!

जो इस धर्म-मार्ग को—सत्य की मध्यम प्रतिपदा को—जानता है, उसपर चलता है, वह मुझसे दूर होकर भी मेरे निकट है और रहेगा; और जो धर्म-विमुख है, श्रेय-विमुख है, वह निकट रहकर भी दूर है और रहेगा!

इसलिए सदा आलस्य-रहित होकर मन को वश में रखो और परिश्रमपूर्वक श्रेय को प्राप्त करो!

संसार में बाघ, साँप, जलती आग या शत्रु से उतना नहीं डरना चाहिये, जितना कि अपने ही चंचल चित्त से, जो मधु को देखता है, किन्तु संकट को नहीं। इसलिए चित्त पर अधिकार करो, उसकी चंचलता को रोको।

औषिध की मात्रा के समान ही भोजन करो; इससे न अनुराग-रखो, न इससे घृणा करो। उतना ही खाओ, जितना कि क्षुधा-शान्ति और शरीर-रक्षा के लिए आवश्यक है।

जैसे उद्यान में रसपान करते हुए भौरे फूलों को नष्ट नहीं करते, वैसे ही अन्य मतावलिम्बयों का विनाश नहीं करते हुए अपने धर्म-पथ पर बढ़े चलो।

भारी बोझ दोनो के लिए बुरा है; बैल के लिए और आदमी के लिए भी। उतना ही बोझ अपने सिर पर लो, जितने का निर्वाह कर सको।

शील ही उत्तम वस्त्र है, शील ही आभूषण है, शील ही मार्ग-भ्रष्टो के लिए अंकुश है, इसलिए किसी अवस्था में भी शील को नहीं छोड़ो।

यदि कोई आदमी तलवार से तुम्हारी भुजायें और अंग काट डाले तो भी तुम्हें उसके प्रति पाप-भाव का पोषण नहीं करना चाहिए न उसे अशान्त शब्द ही कहना चाहिए।

क्षमा के समान कोई तप नहीं; जो क्षमावान है, उसे ही शक्ति मिलती है, उसे ही धर्म प्राप्त होता है। जो दूसरों का कठोर व्यवहार नहीं सह सकता, वह न तो धर्म-संस्थापकों के मार्ग पर चलता है और न उसका त्राण ही होता है।

क्रोध को थोड़ा-सा भी अवकाश न दो। वह धर्म और यश को नष्ट करता है—वह रूप का शत्रु है, लक्ष्य की अग्नि है और गुणों का सर्वनाशक है।

यदि तुम्हारे हृदय में अभिमान का उदय हो, तो सुन्दर बालों से विहीन अपने मस्तक को छूकर, अपने काषाय वस्त्र और भिक्षा-पात्र को देखकर एवं दूसरों के शुभ कर्म और सदाचार का चिन्तन कर उसे दूर करना ।

कपट और धर्माचरण—दोनों में कोई मेल नहीं। इसलिए कुटिल उपायों का सहारा न लो। छल और छद्य ठगने के लिए हैं; किन्तु जो धर्म में लगे हुए हैं, उनके लिए ठगना जैसी कोई चीज नही।

बड़ी-बड़ी इच्छायें रखनेवाले को जो दुःख होता है, वह अल्प इच्छावाले को नहीं होता। इसलिए अल्पैषणा का अभ्यास करना चाहिए; विशेषत: उन्हें, जो गुणों की परिपूर्णता चाहते हैं।

यदि निर्वाण चाहते हो, तो संतोष का अभ्यास करो। संतोष होने पर सुख मिलता है और संतोष ही धर्म है। सन्तुष्ट मनुष्य भूमि पर भी शान्तिपूर्वक सोते हैं और असन्तुष्ट मनुष्य स्वर्ग में भी जलते रहते हैं।

आसिन्त दुःख का निवास-वृक्ष है; इसिलए अपने और पराये दोनों से आसिन्त छोड़ो। आसिन्त में पड़कर मनुष्य दुःख में वैसे ही फँसता है, जिस तरह बूढ़ा हाथी कीचड़ में।

धीरे-धीरे किन्तु निरन्तर बहनेवाली नदी की धारा से चट्टान

की सतह भी घिस जाती है। उद्योग के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है इसलिए सतत उद्योगी बनो।

जहाँ परिश्रम है, वहाँ सिद्धि है। परिश्रमपूर्वक सदा रगड़ने से लकड़ी से ही मनुष्य आग पैदा कर लेता है।

प्रज्ञा जरामरण-रूपी महासागर का नौका है, मोहान्धकार का प्रदीप है। सब व्याधियों को दूर करनेवाली औषि है, दोष-रूपी वृक्षों को काटने वाली तीक्ष्ण कुल्हाड़ी है। इसलिए प्रज्ञा की वृद्धि के लिए विद्या, ज्ञान और भावना का सतत अभ्यास करो।

अप्रमाद का अभ्यास करो; प्रमाद का परित्याग करो। अप्रमाद द्वारा इन्द्र ने राज्य प्राप्त किया, प्रमाद द्वारा उद्धत असुरों ने अपना विनाश किया।

जहाँ कहीं भी रहो—पर्वत पर, जंगल में या भवन में, सदा प्रयत्न-शील रहो। भिक्षुओ, बहुतों के सुख के लिए बहुतों के हित के लिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ!

चर हे भिक्खव, बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!!

(बुद्ध आँखें मूँद लेते हैं। भिक्षुगण संवेत स्वर से मंत्र पढ़ते हैं—बुद्धं शरणं गच्छामि! संघं शरणं गच्छामि! धर्मं शरणं गच्छामि!)

पटाक्षेप

सिंहल-विजय

[सम्राट् अशोक का राजप्रासाद—सम्प्राट् का कनिष्ठ पुत्र कुणाल वीण्या बजा रहा है। वीणा बजाने में वह तल्लीन हो चला है कि सम्प्राट् का बड़ा बेटा कुमार महेन्द्र उसके कक्ष में प्रवेश करता और म्यान से तलवार खींचता है। शब्द सुनकर कुणाल मुड़कर देखता और अचानक चिल्ला पड़ता है—]

हुणाल-ओह, ओह ! भैया, भैया.....

कुमार महेन्द्र—हः हः हः ! डर गये कुणाल ! डर गये ! हः हः हः !

हुणाल-भैया, भैया ! यह क्या भैया ?

महेन्द्र—यह क्या भैया ? हः हः हः ! क्या इसे पहचानते नहीं हो कुणाल ? यही है शत्रु—मर्दिनी, संहार-कारिणी, साम्राज्य-प्रसारिणी, वीरभुज-शोभिनी...हः हः हः, समझे कुणाल ?

कुणाल-भैया, भैया !

महेन्द्र—भैया भैया क्या कुणाल ? तुम गाया करो, बजाया करो ! मुझे तो सदा सन्देह होता है, तुम्हारे बनाने में भगवान ने कुछ भूल अवश्य की है। यह कलाई, ये उँगुलियाँ, यह चेहरा, ये आँखें—भगवान को चाहिए था, तुम्हें नारी बनाकर भेजते ! हः हः हः ।

कुणाल-(सिर नीचा करते हुए) भैया !

महेन्द्र—आँखों की चर्चा हुई और तुम शरमा गये.! हाँ, हाँ, ये आँखें मदीं की नहीं हैं कुणाल! मदीं की आंखें वे हैं जिनसे चिनगारियाँ टपकें—

दुश्मन देखें, तो उन्हें काठ मार जाय; दोस्त देखें, तो वे मंत्रमुग्ध हो रहें ! और तुम्हारी ये आँखें ?—हः हः हः ! मुझे डर है कुणाल, इन आँखों के चलते तुम कभी किसी झंझट में न पड़ जाओ !

कुणाल मेरी चिन्ता मत कीजिये, भैया; मुझे चिन्ता है, आज फिर...

महेन्द्र—हाँ, हाँ, बोलो-बोलो ! क्यों एक गये ? यही न पूछते थे कि आज फिर मेरी यह शत्रु-मर्दिनी क्यों निकली ? हः हः हः — कितनी सुन्दर यह है मेरी तलवार, कुणाल !

कुणाल-तलवार और सुन्दर ? भैया !

महेन्द्र—सौन्दर्य सिर्फ सुकुमारता में नही है कुणाल ! सुकुमारता और सौन्दर्य को जो एक समझते हैं, वे कुछ रुचिम्प्रष्ट हैं। कमल की पंख- डियों में, वासन्ती मलय-समीरण में, शरद की चिन्द्रका में या कामिनियों के कपोलों में ही जिन्होंने सौन्दर्य का आरोप किया, उनकी बुद्धि पर तरस आनी चाहिये कुणाल ! वट-वृक्ष की विशालता में, आंधी के प्रचण्ड झोंकों में, अमा-निशीथ के अंजन-वर्ण अन्धकार में और वीरों की प्रशस्त भुजाओं में भी प्रकृति ने सौन्दर्य की प्रचुरता भर रखी है ! इन सौन्दर्यों को जो न देख सके, न परख सके; वे नेत्र ही दोष-पूर्ण हैं।

कुणाल—प्रशस्त भुजाओं में! (अपनी कलाई को उदासी से देखता है)

महेन्द्र—हाँ प्रशस्त भुजाओं में कुणाल ! किन्तु कुणाल, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिये। शायद तुम्हारी रचना ही इसीलिए हुई है कि गाते रहो, बजाते रहो, राजप्रासाद की भीषणता को संगीत की झंकार से ढँके रहो। अच्छा, तो तुम गाओ, बजाओ; मैं तो चला किंत्रग-विजय करने।

कुणाल—विजय ! विजय ! भैया, यह विजय की भूख कभी शान्त नहीं होगी ?

महेन्द्र—न होगी, न होनी चाहिये। विजय राज्य का भोज्य है कुणाल! विजय की आकांक्षा गई, राज्य गया। हः हः हः। और एक बात कहूँ मेरे प्यारे भाई? विजय एक नशा है। एक बार होठों से लगा, तो फिर छूट नहीं सकता— फिर एक घूँट, फिर एक घूँट, फिर एक घूँट! हः हः हः हः !!

कुणाल-आज कलिंग, कल ....

महेन्द्र—अभी बहुत देश शेष हैं कुणाल ! बहुत । पूरव में स्वर्णभूमि, दक्षिण में सिहलद्वीप.......

**कुणाल**—सिंहल द्वीप ? लंका—जिसपर राम ने विजय की शी ? आप वहाँ तक विजय करन की आकांक्षा रखते हैं भैया ?

महेन्द्र—संसार में कुछ वस्तुयें असीम हैं कुणाल ! महासागर की कोई सीमा नहीं; यो ही मानव की अकांक्षाओं की भी सीमा नहीं होती। तुमने देखा नहीं; गंगा-तट पर हमने समुद्र-गामी जल-पोतों का निर्माण प्रारम्भ करा दिया है!

#### कुणाल-ओह !

महेन्द्र—आह-ओह नहीं कुणाल; नहीं । आदमी को गरुड़ की तरह जीना चाहिए—कभी इधर एक झपट्टा, कभी उधर एक झपट्टा । जिधर चले, आगे एक भगदड़, पीछे एक हहास । हः हः हः ।

कुणाल-जैसे पृथ्वी पर कोयल के लिए जगह नहीं!

महेन्द्र—है। तभी तो एक ही घर में महेन्द्र भी है, कुणाल भी; लेकिन छोड़ो इन बातों को। आज मैं तुम्हें एक आमंत्रण देने आया हूँ।

कुणाल-आमंत्रण ! मुझे ?

महेन्द्र—हाँ, आमंत्रण तुम्हें आज में तुम्हें आमन्त्रित करने आया हूँ कि चलो, एक बार अपने बड़े भाई की भुजाओं का बल और इस शतु-मर्दिनी का जौहर देख लो।

कुणाल-भैया, मैं तो युद्ध का नाम सुनते ही. . . . . .

महेन्द्र—हः हः हः हः ......! युद्ध का नाम सुनते ही तुम काँप उठते हो ! अरे कुणाल ! हम राज-पुत्र हें ! कौन कहे, तुम्हारी भुजाओं को भी एक दिन तलवार उठानी पड़े, तुम्हारी आँखों को भी एक दिन युद्ध के भयानक दृश्य देखने पड़ें !

कुणाल—उन दृश्यों के देखने के पहले मैं अपनी आँखों को निकाल लिया जाना पसन्द करूँगा, भैया !

महेन्द्र—चुप ! चुप, कुणाल ! मूर्खता की भी सीमा होती है ! ऐसी बात जीभ पर मत ला। हाँ, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मन पता जी को भी आमंत्रित किया है कि इस बार स्वयं रण-भूमि में चलकर मेरे उस रण-कौशल को देखें, जिसने सारे भारतवर्ष को पराजित कर उन के श्रीचरणों के निकट डाल दिया है। तुम्हें चलना ही है कुणाल!

**कुणाल**—चलना ही है ! तो, चलूँगा । सुना है, कलिंग के लोग बड़े कलाविद् होते हैं ।

महेन्द्र—सच! तब तो उन पर विजय पाना और भी आसान होगा कुणाल! कला! —कला हृदय को कोमल, शरीर को सुकुमार और उँगुलियों को नाजुक बना देती है। कला आई, शौर्य गया! हः हः हः हः।

कुणाल-यह कला को एकांगी देखना है, भैया ?

महेन्द्र---ऐसा ही हो। तो चलो, देख लो, कला और शौर्य में विजय किसकी होती है। क्यों ? हः हः हः हः।

#### २

[पृष्ठभूमि में कोलाहल छाया हुआ है। "मारो मारो" "काटो, काटो" की ध्विनयाँ सुनाई पड़ती है। 'किलंग की' जय'-'सम्प्राट अशोक की जय' के तुमुल नाद भी बीच-बीच में होते हैं। फिर, चीख-पुकार 'आह' 'ओह' आदि सुनाई पंड़ते है। स्थानः कींलग की युद्धभूमि।]

**महेन्द्र**—(अट्टहास करता हुआ) हः....हः.... ! हः.... हः.... हः.... ! हः.... हः.... ! हः.... हः.... !

**कुणाल**—(कातर स्वर में) उफ, आप हँस रहे हैं! आह!..... महेन्द्र—ह: ह: ह: !.... ह: ह: ह:!

कुणाल-भैया, भैया ! आपको क्या हो गया है, भैया !

महेन्द्र—हः हः हः । हः हः हः । मुझे क्या हो गया है कुणाल ? कुणाल, हः हः हः ! मुझे नहीं, उन्हें क्या हो गया कुणाल ? हः हः हः !

कुणाल—(गम्भीर होकर) भैया, मुझे क्षमा कीजिए। मानवता के इस भीषण संहार पर यों अट्टहास करना कभी मानवीचित कर्म नहीं समझा जा सकता। और, इतनी निर्दयता से संहार कराकर अब आप उनके आर्त्तनाद पर अट्टहास कर रहे हैं! .......

महेन्द्रं—और तुम्हें भी यह क्या हो गया है कुणाल ? हः हः हः । कुणाल—भैया, मैं चला । मैं यह सब देख-सुन नहीं सकता ! महेन्द्र—में चला! ह: ह: ह: ह:! नहीं, नही; रुको कुणाल; रुको। अरे, उन्हें यह क्या हो गया है? अरे, तुम्हें यह क्या हो गया है? ह: ह: ह:.....

कुणाल-मै रुक नहीं सकता भैया, रुक नहीं सकता !

महेन्द्र—नहीं, तुम्हें रुकना है कुणाल, रुकना है। हः हः हः । हः हः हः । हः हः हः ! और, तुम ने क्या यह समझा है कि मैं उन बेचारों के आर्त-नाद पर हँस रहा हूँ ? नहीं, कुणाल, नहीं। मुझे तो हँसी आ रही है, पिता-जी पर......

कुणाल-पिताजी पर ?

महेन्द्र—हाँ कुणाल, पिताजी पर । जानते हो, इस समय वह एक लाश को छातीं से लगा कर रो रहे हैं—सिसक-सिसक कर। हः हः हा।

कुणाल-रो रहे है ?

**महेन्द्र**—हॉ कुणाल, रो रहे हैं । बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर रो रहे हैं !

कुणाल-तो इसमें हँसने की क्या बात है भैया ?

महेन्द्र—सारी बातें हँसर्नें की हैं, हँसी की हैं, कुणाल ! हः हः हः ! पिता जी ने समझ क्या रखा था ? क्या युद्ध बिना रक्त-पात के होता है ? और, जब रक्तपात युद्ध के साथ अनिवार्य है; तो जितना ही अधिक रक्तपात, उतना ही शानदार युद्ध ! और जानते हो कुणाल, वह यह भी कह रहे हैं कि आज से युद्ध न करूँगा । हः हः हः—युद्ध नहीं करूँगा ! जैसे युद्ध किसी शासक या सम्प्राट् की मर्जी पर निर्भर करता हो !

कुणाल--भैया, भैया ! (कोघावेश से वह काँप रहा है )

महेन्द्र—और, मुझे तुम पर भी हँसी आ रही है कुणाल, तुम पर भी। अहा! जीवन में पहली बार तुममें यह कोघ देखा है। जानते हो कुणाल, हमारे किसी शास्त्र में भगवान को कोघ कहा गया है। और सच कहता हूँ, जब किसी को मैं कोघ में देखता हूँ, तो उसमें भगवानके दर्शन करता हूँ, आनन्द-मग्न हो जाता हूँ! हः हः हः।

कुणाल-भैयाजी, आपके ये •विचार......

महेन्द्र—भीषण हैं, क्यों ? हः हः हः ! किन्तु, तुम इन्हें घृणित नहीं कह सकते कुणाल ! जब तक साम्राज्य है, तब तक युद्ध अनिवार्य

है। और जब तक मानव-मन रागात्मक है, क्रोध भी आवश्यक रहेगा कुणाल! हः हः हः।

कुणाल—तो साम्प्राज्यों का नाश हो; मानव-मन को रागों से निवृत्ति मिले। मानवता का कल्याण इसीमें है भैया!

(दूर से आह....!...आह!....ओह!...ओह...!...आदि स्वर तीव्र होते जा रहे हैं)

महेन्द्र-सुन रहे हो कुणाल, सुन रहे हो!

**कुणाल**—भैया, क्या आपका हृदय इन शब्दों को सुनकर द्रवित नहीं होता ?

महेन्द्र—द्रवित होता है ! किन्तु करुणा से नहीं, आनन्द से । आनन्द मारने में नहीं है कुणाल; आनन्द है तड़पने का तमाशा देखने में । जानते हो, शेर अपने शिकार को एकबारगी नहीं मारता— घायल करके छोड़ देता और अलग बैठ कर उनके तड़पने और दम तोड़ने का तमाशा आँखें फाड़-फाड़ कर देखा करता है!

**कुणाल**—रहने दीजिये, रहने दीजिये भैया! उक, मानव! हायरी मानवते!

महेन्द्र—उफ रे मानव, ! हाय री मानवते ! हः हः हः ! कैसा भोला भाई मिला है मुझे ! उफ रे मानव ! हाय री मानवते ! हः हः हः !

## 3

[सम्ग्राट अशोक के राज-भवन में घंटे-घड़ियाल बज रहे हैं। रह-रह कर 'बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि' का स्वर सुनाई पड़ता है। अपने कक्ष में बेचैनी से कुमार महेन्द्र टहल रहा है। इतने ही में उसकी पत्नी माया आती है]

माया-नाथ !

महेन्द्र—(कुछ नहीं बोलता, टहलता ही रहता है)

माया--नाथ !

महेन्द्र—(फिर कुछ नहीं बोलता, टहलता रहता है) माया—नाथ ! सुनिये नाथ !

महेन्द्र—सुन रहा हूँ, माया, सुन रहा हूँ। सब सुन रहा हूँ। इस भिक्षु ने राजप्रासाद को बौद्ध बिहार बना डाला है। सुन रहा हूँ माया, यह घंटा-घड़ियाल, यह बुद्धं शरणं, धर्म्मं शरणं! सुन रहा हूँ—सब सुन रहा हूँ! उफ! (पैर पटकता है)

#### माया--नाथ !

महेन्द्र—नहीं, मैं अब इस राज-भवन में रह नहीं सकता, माया! नहीं, नहीं । यह घंटा घड़ियाल, यह मंत्र-तंत्र! नहीं, यह स्थान किसी राजकुमार के लिए नहीं रह गया। यह मोगालि-पुत्र—यह ढोगी भिक्षु। ओहो, महास्थिविर कहलाता है यह। ढोंगी! किन्तु,—हः हः हः! कितने होशियार होते हैं ये साधु-संन्यासी! जब देखते है, आदमी किसी मानसिक उलझन में पड़ गया है, ये घम्म से आ जाते हैं उसके सामने भूत की तरह, और फिर तो उसे भूता-भिमूत की तरह नचाया करते हैं। स्थिवर...स्थिवर...हः हः हः सः धूर्त्तता की भी हद होती है भिक्षु.......

माया--नाथ, आप यों बेचैन.....

महेन्द्र—माया, हाँ मैं बेचैन हूँ। तुम नहीं समझती हो, यह क्या हो रहा ? किन्तु मैं समझता हूँ। यह हमें इस घर से हटाने का षड्यंत्र है, माया !

माया-- षड्यंत्र ! घर से हटाने का ?

महेन्द्र—हाँ, षड्यंत्र—इस हमें घर से हटाने का ! जिस घर में वीरता की आवश्यकता नहीं, विजय की आवश्यकता नहीं, उस घर में महेन्द्र के लिए कौन-सी जगह है माया ? तुम क्या समझती हो कि मै अपनी इस प्यारी शत्रु-मिर्दिनी (तलवार निकालता हुआ) को छोड़कर हाथ में मनके ले सकता हूँ—नहीं, नहीं !....और पिताजी के राज्य का उत्तराधिकारी तो अब वहीं न होगा, जो हाथ में उन्हीं की तरह मनके ले और उस घूर्त भिक्षु की तरह होठों पर मंत्र बुदबुदाता रहे ! यह षड्यंत्र है, माया, मुझे, राज्य-सिहासन से वंचित करने का ! षड्यंत्र, षड्यंत्र ! किन्तु, यह शत्रु-मिर्दिनी ऐसे सहस्र-सहस्र षड्यंत्रों को ...(तलवार घुमाता है)

माया--नाथ, नाथ ! यह क्या सोच रहे हैं नाथ ?

महेन्द्र—सोच चुका हूँ, सोच चुका हूँ, माया! सोच चुका हूँ और तय कर चुका हूँ। जो इतने दिनों तक शूर-वीरों की गर्दनें उतारती रही, उसीसे इन भिक्षुओं के सिर उतारना पड़ेगा!

माया--(विह्वलता में चिल्लाती हुई) भिक्षुओं के सिर! नाथ.....

महेन्द्र—चिल्लाओ मत माया ! भिक्षुओं के सिर ! ये मुँड़े हुए सिर, ये पोपले सिर, ये खुराफाती सिर । हाँ, ये खुराफाती सिर हैं—इसीलिए इन्हें उतारना ही पड़ेगा! ठीक; यह कूर-कमं है—निरस्त्रों पर शस्त्र उठाना, यह नीच कमं है! किन्तु, नीचता के निवारण के लिए कभी-कभी नीचता पर उतरना होता है, माया!

माया-नाथ, नाथ !!

महेन्द्र—हटो माया, हटो। मेरा क्षत्रित्व जाग उठा है, हटो। हटो! (रोती हुई माया जाती है—महेन्द्र फिर टहलने लगता है)

#### 8

#### [संघिमत्रा अञ्चोक-राजप्रासाद के अपने एकान्त कक्ष में गा रही है] संघिमत्रा——

उठ रहा तूफान; शान्त मन, उद्भ्यान्त क्यों है ? उच्छ्वसित तन क्लान्त क्यों है ? ्रैंढ्ता एकान्त क्यों है ?

आदि की यह आदि ही क्यों पा गई अवसान ?

गा रहा तूफान;
नीड़ खोकर विहग विह्वल
तटी बेकल, तरी चंचल
हो रहे हैं एक जल-थल

हँस न पाया था कि देखो डूबता दिनमान ! (कुणाल का प्रवेश) कुणाल—मित्रे, इस घर में सिर्फ हमी दो सुखी हैं, मित्रे ! संबिमत्रा—कृणाल भैया, ओहो ! बड़ी कृपा की भैया !

कुणाल—हम पर भगवान की ही कृपा है, मित्रे ! मुझे बजाना दिया, तुम्हें गाना दिया। गाना-बजाना, मालूम होता है—संसार में ये ही दो शाश्वत सत्य है; और सब मिथ्या हैं। देखती हो न पिताजी को; कैसी कायापलट ? और भैया के बारे में सुना है ?

संघिमत्रा—सुना है, देखा है, वातें भी की हैं। वहाँ भी काया-पलट की ही एक किया चल रही है, कुणाल भैया! मुझे ऐसा लगता है, वीरवर महेन्द्र, कहीं भिक्षु महेन्द्र न बन जायाँ।

कुणाल-महेन्द्र भैया और भिक्षु ! अरे !

संघिमित्रा—जब अधिक ऊमस होती है; पानी बरस कर रहता है।पानी अधिक गरम होता है, भाफ बनकर उड़ जाने के लिए। इतनी ऊमस, इतनी गर्मी! उफ, भैया पागल हो रहे हैं.....

कुणाल-हाँ, वह तो पागल हो रहे हैं मित्रे!

संबिमित्रा—पाटिलिपुत्र का यह सारा राज-भवन पागल हो रहा है, कुणाल भैया! किंलग हार कर भी जीत गया, पाटिलिपुत्र जीत कर भी हार चुका!

कुणाल—तुम यह क्या बोल गई, मित्रे? संविमत्रा— जो आँखों से देख रही हूँ!

**कुणाल**—तुम एक बहुत बड़ा सत्य अनायास ही कह गई, मेरी प्यारी बहिन। सचमुच ही किंग हारकर जीत गया, पाटलिपुत्र जीत कर हार गया। किन्तु इसका अर्थ तुमने समझा?

संघिमत्रा-अर्थ ?

कुणाल—हाँ, हाँ, इसका अर्थ ! इसका अर्थ यह हुआ कि कला हारकर जीत गई और शौर्य जीतकर हार गया ! विजेता गरुड़ पंख फटफटा कर तड़प रहा है और विजयिनी कोयल कल भी गाती थी, आज भी गा रही है !

संविभित्रा—भैया, सच कहती हूँ, मुझे तो ऐसा मालूम होता है, इस घर में ही पागलपन आ घुसा है। कॉलग के भूत हम सबके सिर पर आ चढे हैं और न जानें हममें से किसको, कब, कहाँ ले जायँ?

कुणाल—मित्रे, क्या तुम भी कुछ उलझन में हो ? ओहो, तभी तो वह तुम्हारा गीत—"उठ रहा तूफान—गा रहा तूफान ?"

संघिमत्रा—लेकिन घवड़ाइए मत भैया! सब कही न कही किाने लग जायँगे। ऐसा ही ोता आया है, जो उठता है, गाता है, वह सोता भी है। सुनिये—

सो रहा तूफान !
प्रकृति का वह कोप हमसे दूर
दूर झंझा के झकोरे क्रूर
शान्ति चारों ओर अब भरपूर
रवि गया, पर वह चमकता चाँद है द्युतिमान ।
सो रहा तूफान ।।

#### y

[आधीरात के सन्नाटे का आलम—गंगा के उस पार की तट— भूमि—कुमार महेन्द्र बालू पर अकेला टहल रहा है—एक टिटहरी बोल ' उठती हैं]

महेन्द्र—अन्धकार ! टिटहरी ! बाहर अन्धकार.....भीतर अन्धकार.....! बाहर टिटहरी, और भीतर....? वहाँ भी कुछ बोल रहा है ! क्या बोल रहा है ? ....अब तक क्यों नहीं बोला था ?....टिटहरी अन्धकार में ही बोलती है ! उफ, मेरा हृदय...यह कहाँ से अन्धकार आया इसमें ? कुछ नही सूझता...बाहर नही सूझता, भीतर भी नही सूझता !... किन्तु यह क्या बक रहा हूँ में ? क्या में पागल होने जा रहा ? पागल, हः हः हः ! और में हूँ कहाँ ? हाँ, सामने गंगा के उस पार वह राजप्रासाद है । राजप्रासाद ! नहीं, अब तो वह बौद्ध-विहार है ! पिताजी यह क्या कर रहे हैं ? किन्तु क्या वह होश में हैं ? उनके सिर पर तो भूत सवार है....भूत....भूत ! (सामने देख कर) अरे, वह भूत है क्या ? भूत ! हः.....हः..हः । महेन्द्र ! अब तुम भूत से भी डरने लगे !

(एक चीख—भागने का शब्द—महेन्द्र उस ओर दौड़ता है) कौन ? कौन ?

आहत का स्वर-आह! आह!

महेन्द्र—( घायल व्यक्ति के निकट पहुँच कर, झुककर ) ओहो, तुम कौन हो ? क्या हुआ है ? किसने मारा है तुम्हें ? किसने मारा है ? अन्धकार में प्रहार, कैसी राक्षसता ?

आहत--पानी....पानी...

महेन्द्र-अभी लाया पानी । (दौड़ता हुआ जाता है)

आहत-आह ! आह !

महेन्द्र—(लौटकर) लो यह पानी। तुम हो कौन? किसने मारा तुम्हें? बताओ, अभी उसे सबक सिखाता हूँ। पाटलि-पुत्र में जहाँ कहीं होगा, वह दंड भुगत कर रहेगा। वह जायगा कहाँ?

आहत-दं...ड !....दं..ड,...नही ! दंड.....-नहीं।

महेन्द्र—दंड नहीं ? अपराधी को दंड मिलता ही है, मिलकर रहेगा।

आहत—भिक्षु न दंड देता है, न दिलाता है। उसके कोष में यह शब्द भी नहीं है।

महेन्द्र-तो तुम भिक्षु हो ? उफ !

आहत—तुम्हें पश्चात्ताप हो रहा है कि क्यों जल पिलाकर एक भिक्षु को बचा लिया?

महेन्द्र—हाँ, पश्चात्ताप हो रहा है, महान पश्चात्ताप ! मैंने भिक्षुओं का संहार करने की प्रतिज्ञा की है।

आहत—तो उनलोगों से साँठ-गाँठ करो, जो अभी मुझ पर प्रहार करके भगे हैं। पाटलिपुत्र में ऐसे आदमी तुम अकेले नहीं हो अपरिचित !

महेन्द्र—मै अन्वेरे में प्रहार करने वालों में नही हूँ, भिक्षु!

आहत—सत्य पर अन्बेरे में ही प्रहार हो सकता है अपरिचित ! या तो अन्धकार हो, या तुमने ऑखें मूँद ली हों—या तुम्हारी आँखों पर पर्दा हो—किसी कपड़े का या किसी नशीली वस्तु का ! सरेआम, दिन-दहाड़े, खुली आँखों, सत्य पर प्रहार हो नहीं सकता, हो नहीं सकता है अपरिचित !

महेन्द्र--- तुम यह क्या बोल रहे हो ?

आहत—मैं जो बोल रहा हूँ उसके समझने में अब अधिक देर तुम्हें नहीं लगेगी, मेरे प्राण-रक्षक!

महेन्द्र---उफ, जहाँ जाता हूँ, वहीं.....

आहत—बही भिक्षु मिलते हैं; क्यों ? किन्तु इसमें बुरा क्या है अपरिचित ? घर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार को छोड़ कर बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए अपने को उत्सर्ग कर देना क्या बुरा है ?

महेन्द्र—तुम लोग कायरता फैला रहे हो, नपुंसकता फैला रहे हो। तुम हमारे देश को रसातल में लिये जा रहे हो भिक्षु!

आहत—वीरता क्या सिर्फ तलवार भाँजने में हैं अपरिचित? किसी निर्बल देश पर चढ़ दौड़ना, किसी शान्त जनपद को रौंद डालना, कितने निरीह प्राणियों की हत्या करना, शहरों को लूटना, गाँवों को जलाना— क्या तुम वीरता इसी को समझते हो, मेरे प्राणरक्षक ? यह वीरता नही, बर्बरता है । यह विजय नही, अभिशाप है !

महेन्द्र—विजय! विजय! आह! विजय क्या वस्तु है, तुम क्या समझो भिक्षु? (उसासें लेता है)

आहत—विजय ! विजय ! विजय कौन नहीं चाहता है, अपरिचित ? किन्तु सवाल यह है कि विजय कहाँ,—शरीर पर या मन पर, तलवार के जोर सेया प्रेम के बल पर ? विजय! विजय को तो सारा संसार पड़ा है, किन्तु विजेता कहाँ दिखाई पड़ता है अपरिचित ?

महेन्द्र—(आवेश में ) विजेता कहाँ ? यह तुम किसके सामने बोल रहे हो भिक्षु!

आहत—एक ऐसे व्यक्ति के सामने, जो मुझसे भी अधिक घायल है ! में तो यह जानता हूँ कि घाव कहाँ लगा है, किन्तु जो यह भी नहीं जानता कि उसका घाव कहाँ है; किन्तु पीड़ा से जो पागल बना है ! तुम जो कोई भी हो, मेरा आशीर्वाद लेते जाओ प्राणरक्षक—भगवान तथागत तुम्हें शान्ति का मार्ग शीघ्र प्रदिशत करें !

महेन्द्र-शान्ति मरण है।

आहत—हाँ, शान्ति मरण है। ऊपर की शान्ति मरण है। किन्तु भीतर की शान्ति जीवन है, अपरिचित ! तुम्हें वह जीवन-दायिनी, अमरतादायिनी शान्ति मिले।

महेन्द्र—नहीं, नहीं, ! भिक्षु, मुझे शान्ति नहीं, विजय चाहिए। (वहाँ से उद्विग्न होकर बड़बड़ाता हुआ चल देता है) मुझे विजय चाहिए, विजय......विजय......विजय......!

# . &

#### [कुमार महेन्द्र का कक्ष-सम्प्राट् अशोक का प्रवेश]

महेन्द्र-पिताजी ! (चरण छूता है)

अशोक-तुम्हारे लिए विजय का सन्देश लाया हूँ, प्यारे बेटे!

महेन्द्र—(आनन्द-विभोर होकर) विजय का सन्देश ! विजय का...विजय ! विजय ! पिताजी, पिताजी, यह क्या सुन रहा हूँ ? विजय का सन्देश ?

अशोक—हाँ महेन्द्र, विजय का सन्देश! सिंहल-विजय का!

महेन्द्र—सिहल-विजय का ? अहा ! पिताजी, पिताजी ! कितने दिनों से मैं यह आकांक्षा हृदय में पोसे हुए था! सिहल-विजय—उस लंका पर विजय, जिसपर विजय प्राप्त कर राम ने इतनी कीर्ति कमाई ! अहा ! एक बार फिर उसके स्वर्ण-सौध पर हमारी विजयप्ताका फहरायगी ! पिताजी, पिताजी, कब जाना है उस ओर ?

अशोक-जब चाहो । वहाँ से निमंत्रण आया है।

महेन्द्र—(साश्चर्य) निमंत्रण ! किसने निमंत्रण भेजा ? क्या लंका ें हर युग में विभीषण पैदा होते रहेंगे ? उफ् रे अभागा द्वीप !

अशोक—विभीषण वहाँ होता है, जहाँ रावण होता है। अब वहाँ न रावण है; न कोई विभीषण। सिंहल-अधिपति महाराज तिष्य ने स्वयं ही आमंत्रण भेजा है। अभी उनका जल-ोत यहाँ आया है—रत्नों से भरा। स अमूल्य उपहार के साथ उन्होंने विजय के लिए संदेश भेजा है।

महेन्द्र—उपहार के साथ ! (कुछ उदास होता हुआ) तो उसे मैत्री का सन्देश कहिये पिताजी ! विजय यों आप ही घर नहीं आया करती !

अशोक—क्यो बेटे, क्या विजय के साथ शत्रुता अनिवार्य है? पुत्र पिता पर, पत्नी पित पर, मित्र मित्र पर विजय प्राप्त करते हैं, तो क्या शत्रुता के ही चलते? और क्या हृदय की यह विजय सबसे बड़ी विजय नही है? महेन्द्र, महेन्द्र, एक नया युग प्रारम्भ हो रहा है, प्यारे बेटे! एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। क्या उस इतिहास में महेन्द्र का नाम नहीं होगा—महेन्द्र का, वीरवर महेन्द्र का, विजेता महेन्द्र का?

महेन्द्र-पिताजी, आप क्या कह रहे हैं ? समझ में नहीं आता।

अशोक—जानता हूँ बेटे, जानता हूँ। मेरा बेटा इन दिनों कितना उद्विग्न है, कितना विह्वल है, कितना व्याकुल है—क्या मैं नहीं जानता ? क्या बाप अपने बेटे की भावनाओं से अपरिचित रह सकता है? किन्तु क्या करूँ, यह समझ में नहीं आ रहा था। मेरे बेटे को विजय चाहिये—विजय, विजय! जिस विजय की खोज में वह निस्तब्ध रात्रि में गंगा-तट पर विक्षिप्त-सा घूमा करता है!

महेन्द्र-यह किसने आपसे कहा पिताजी ?

अशोक—(उसके प्रश्न से उदासीन) और यह भी एक संयोग कि अन्धकार में प्रकाश की रेखा खोजने वाली दो आत्मायें एक दिन उस तट-भूमि पर अचानक मिली.....

महेन्द्र-कौन किससे मिला पिताजी ?

**अज्ञोक**—कुमार महेन्द्र मिले महास्थविर मौग्गलिपुत्र से।

महेन्द्र—ऐं! तो वह महास्थविर थे, जिनपर आघात किया गया था?

अशोक—हाँ, महेन्द्र ! तुम्हारी मनोवृत्ति से उन्हें भी कम कष्ट नहीं हो रहा है। तुम कोई साधारण आदमी तो नहीं हो कि जिसकी उपेक्षा की जाय। बड़ा आदमी जो कानोंकान कहता है, वह भी गंभीर घोष बनकर जनसाधारण के निकट पहुँच जाता है। तुम्हारी विरोध-भावना कितनी बड़ी है, तुमने उस रात में स्वयं देखा जब कुछ दुष्टों ने गुरुदेव को मारने की चेष्टा की....

महेन्द्र--ओह ! ओह ! .....

अशोक—'विजय' 'विजय' 'विजय' चिल्लाते तुम भागे। तबसे गुरुदेव इस पर विचार कर रहे थे कि अचानक विजय का यह सन्देश पहुँचा और गुरुदेव ने मुझे यहाँ भेजा है।

**महेन्द्र**—गुरुदेव ने आपको भेजा है?

अशोक---हाँ, गुरुदेव ने ।

**महेन्द्र**—यह भी उनकी चाल है पिताजी! मैं उनके घपले में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता।

अशोक— उत्तेजित मत हो बेटे ! सत्य की सबसे पुरानी और बड़ी शत्रु है पूर्वधारणा । पिछली धारणाओं और मान्यताओं को छोड़ कर ही हम सत्य तक पहुँच सकते हैं। तिनक इस पर विचार करो, गहरे उतर कर विचार करो। फिर कहता हूँ बेटे, एक नया युग प्रारम्भ हुअ है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। उस इतिहास में अपने महेन्द्र का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा देखूँ, मेरी यही आकाक्षा है और मेरी आशा है, मेरा बेटा इस आकांक्षा की पूर्ति करके मेरे हृदय को आह-लादित और पुलकित करेगा।

महेन्द्र-पिताजी !

अशोक—विजय हमने किलग में भी प्राप्त की थी, किन्तु यह सिंहल-विजय इतिहास में अपूर्व होने जा रहा है, मेरे बेटे! विचार करो, सोचो और विजय के लिए प्रस्थान करो—तुम्हारा पथ सदा मंगल-मय होगा!

9

[कुणाल का कक्ष । महेन्द्र और कुणाल में बातें हो रही है] महेन्द्र—मै सिहल-विजय को जा रहा हूँ, कुणाल ! कुणाल—सिहल-विजय को ?

महेन्द्र--हाँ, पिताजी मुझे भेज रहे हैं!

कुणाल—तो क्या धर्म का, संघ का भूत उतर गया? अच्छा हुआ भैया, अच्छा हुआ! घंटे-घड़ियाल के नीचे मेरी वीणा का स्वर ढँका जा रहा था।

महेन्द्र—जो आ जाता है, वह जल्द जाता नहीं है कुणाल! फिर यह कोई साधारण वस्तु तो है नहीं; यह एक ज्वार है, ज्वार! ऐसा ज्वार जो किसी चन्द्रमा पर निर्भर नहीं; जो किसी तिथि से बँधा नहीं। शताब्दियों, सहस्राब्दियों के बाद ऐसा ज्वार आता है और जब आता है तो किसी गजराज की क्या बात, गिरि-राज का सिर भी उन्नत नहीं रहने देता! वह सारे संसार पर छा जाता है। नदीं, नाले, खड्ड, खाई, टीले-टेकड़ीं, कछार और घाटी सबको एक कर देता है। तुम देख नहीं रहे कुणाल ?

कुणाल—इतना बड़ा सत्य और न देखूँ! लेकिन सोचता था, भैया एक ऐसा वज्र-शिखर है जिसपर टकराकर यह ज्वार अपनी व्यर्थता का अनुभव कर लेगा।

महेन्द्र—मैं भी ऐसा ही समझता था, सोचता था। मैंने उसकी तरंगों से युद्ध भी कम नहीं किया। किंतु देख रहा हूँ कुणाल, तरंगों से लड़ते हुए डूब मरने में जीवन की सार्थकता नहीं, भले ही इतिहास में उसका उल्लेख हो। जब ज्वार आता है, तो उसकी तरंगों पर चढ़कर, उसके संदेश को दूर-दूर तक ले जाने में, पहुँचाने में ही विश्व का अधिक कल्याण है कुणाल!

**कुणाल**—तो आप सिंहल में उस ज्वार का संदेश लिये जा रहे हैं—और उसीको कहते हैं सिंहल-विजय!

महेन्द्र—हाँ, कुणाल! यह भी विजय है। जब युग बदलता है, भाषा भी बदलती है; पुरानी भाषा का अर्थ भी बदलता है। नये युग की विजय का, नई विजय का, अर्थ भी नया होगा। भाषा को बदलने में महेन्द्र का भी नाम रहे—इसलिए यह विजय-यात्रा! मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ, कुणाल। हाँ, नया प्रयोग—विलकुल नया प्रयोग! और मुझे लगता है, यदि यह प्रयोग संकल हुआ, तो संसार के इतिहास में एक स्वर्ण-युग का सुप्रभात होगा।

• कुणाल—स्वर्ण-युग का सुप्रभात। वह तो कभी न कभी होकर रहेगा भैया! मेरी कला भी यही कहती है। किंतु मुझे लगता है, उस सुप्रभात के लाने में शायद कितने ही अमूल्य प्राणों की बिल देनी पड़े और कितनी ही शताब्दियाँ......

महेन्द्र- सहस्राब्दियाँ कहो, कुणाल ! असीम काल में शता-ब्दियों और सहस्राब्दियों की क्या गणना है ? और जितना लम्बा प्रयोग होगा, उतनी ही गहराई का सत्य प्रकाश में आयगा। कुणाल—भैया, कर्लिंग-विजय के अवसर पर आपने मुझे आमं-त्रित किया था, क्या सिंहल-विजय—

महेन्द्र—नहीं, नहीं, कुणाल! तुम्हें यहीं रहना है। मित्रा भी मेरे साथ जा रही है न!

कुणाल—(चौंककर) क्या? मित्रा!ं मित्रा भी जा रही है? मित्रा सिंहल जा रही है!

महेन्द्र—हाँ, मित्रा भी जा रही है संघिमत्रा बनकर। वह जल-पथ से जा रही है और मैं थल-पथ से। तुम तो जानते ही हो, पहाड़ों को रौदने, अरण्यों को चीरकर आगे बढ़ने में मुझे सदा आनंद प्राप्त होता रहा है। विन्ध्या की चोटियाँ, किष्किन्धा की तलेटियाँ—इन्हें रौदते आगे बढ़ो; हाँ, राम भी तो थल-पथ से ही गये थे! और रास्ते में विदिशा में जाकर माताजी के चरणों का दर्शन भी कर लेने का विचार है!

. कुणाल—माताजी! उफ, भाई जा रहे हैं, बहिन जा रही है। अकेला में यहाँ! भैया, माताजी से कहियेगा कि वह राजधानी लौटें! मुझ पर कुपा करें! .

महेन्द्र—भूल करते हो कुणाल, भूल करते हो। अभी पाटलि-पुत्र में जो प्रयोग चल रहा है, अच्छा है, माताजी उससे दूर ही रहें। तुम माता का हृदय नहीं जानते। सोचो, आज यहाँ माताजी होती! और अभी क्या हुआ है? में देख रहा हूँ, अभी बहुत कुछ होना शेष है। देखना, सम्हल कर रहना मेरे छोटे भाई!

कुणाल-(करुण स्वर में) भैया!

महेन्द्र—तुम्हारी कला पीड़ित मानवता को शान्ति का संदेश दे, यही आशीर्वाद दिये जा रहा हुँ, कृणाल!

5

[विन्ध्या की घाटी: चट्टानों पर चढ़ते-चढ़ते भिक्षुओं की मंडली थक जाती है—महेन्द्र से उनकी बातें होती है]

पहला भिक्षु - कुमार, कुमार! हम लौट चलें। न जाने अभी सिहल कहाँ है ? हम थक गये कुमार!

महेन्द्र—थक गये? हम थक गये है? कहीं विजय के लिए प्रस्थान की हुई सेना भी थकती है?—थकती है? रुकती है? लीटती है?

दूसरा भिक्षु—नहीं कुमार, नहीं! आगे बढ़ने की हममें न शक्ति रह गई है, न साहस। हमें......

महेन्द्र—(उत्तेजना में) न शिक्त, न साहस! यह क्या बोल रहे हो भिक्षुओ ? न शिक्त, न साहस! छिः छिः क्या तुम्हारी धमिनयों में बहनेवाली रक्त-धारा सूख गई? क्या तुम्हारी छाती में स्फुरण पैदा करने वाली धड़कनें रक गई? न शिक्त, न साहस! तब तुम इस विजय-अभियान में सिम्मिलित ही क्यो हुए थे? क्या विजय के मार्ग को तुमने फूलों का मार्ग समझ लिया था? फूलों का मार्ग— तब तुम पाटलिपुत्र के विहारों में रहकर क्यों नहीं आनंद मनाते रहे, मंत्र बुदबुदाते रहे? तुम भिक्षु नहीं, निकम्मे हो, भगोड़े हो; जो संसार से भागकर विहारों में विहार करने चले थे!

पहला भिक्षु—आप भिक्षुओं का अपमान कर रहे हैं, कुमार<sup>!</sup>

महेन्द्र—भिक्षुओं का अपमान मै नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वे भिक्षु कर रहे है जो लक्ष्य की ओर पग उठाकर, अब विघन-बाघाओं को देख, पीछे मुड़ना चाहते है। सत्य-पथ पर चलने वाले कायर नहीं होते। जो लक्ष्य-पथ के मध्य मे मुड़कर देखें, वे कायर है, पातकी है, नारकी है! ऐसे लोग न गृहस्थ हैं, न भिक्षु—दोनोंके लिए कलंक हैं! कलंक! कलंक......

# दूसरा भिक्ष-कुमार, वीरता की भी सीमा होती है!

महेन्द्र—होती है, मिक्षुओ, होती है! वीरता की सीमा होती है बिल्दान! वीर या तो लक्ष्य पर पहुँचते हैं, या बिल हो जाते हैं। हम चल चुके है, या तो सिंहल पहुँचेंगे या रास्ते में मर मिटेंगे। सिंहल, सिंहल! ओह! मिक्षुओ, क्या तुम सुन नही रहे—सिंहल तुम्हें पुकार रहा है! भिक्षुओ, क्या तुम देख नहीं रहे—सिंहल तुम्हें बुला रहा है! (एक चट्टान पर चढ़कर) अरे; सुनो, वह सिंहल तुम्हें पुकार रहा है! वह देखों लंका के स्वर्ण-सौध चमक रहे है! वे तुम्हें पुकार रहे है, भिक्षुओ! भिक्षुओ, तुमने यह क्या कह दिया कि हम थक गये हैं? थकावट! जब तक हमारे कान हमारे पद-चाप गिनने और नेत्र रास्ते की ऊँचाई-नीचाई निहारते रहेंगे, तब तक थकावट आयगी ही, अवसाद

आयगा ही! अरे, हम लक्ष्य की पुकार सुनें; हम लक्ष्य का संकेत देखें! फिर कहाँ थकावट? फिर कहाँ अवसाद? बढ़ो भिक्षुओ, बढ़ो—

पहला भिक्षु--(उत्साह में) हम बढ़ेंगे कुमार, हम बढ़ेंगे।

दूसरा भिक्षु—(पश्चात्ताप में) हम धोखे में थे, कुमार, धोखे में। अहा, हम सुन रहे हैं—लंका हमे पुकार रही है। अहा, हम देख रहे हैं, लंका के स्वर्ण-सौध हमें इंगित से बुला रहे हैं।

महेन्द्र—हमारे लिए यह अभूतपूर्व अवसर आया है भिक्षुओ। लंका राम भी गये थे—बानरी सेना लेकर, उसे जलाने के लिए, उसका संहार करने के लिए! दूसरी बार हम जा रहे हैं, मानवी सेना के साथ, लंका में से रही-सही राक्षसता दूर करने के लिए, उसे शांति-धर्म की शिक्षा देने के लिए। विजय राम की भी हुई; किंतु हमारी यह विजय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है, भिक्षुओ!

सभी भिक्षु—हम बढ़ें! हम बढ़ते चलें! बढ़ते चलें! बढ़ते चलें! बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय!

#### 3

# [लंका की तटभूमि :: भिक्षुओं के साथ महेन्द्र]

**महेन्द्र**—अन्ततः हम लंका पहुँच गये, भिक्षुओ! भिक्षुओ, वह देखो, अहा!

एक भिक्षु—उफ, हमें कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं!

महेन्द्र—सत्य के पथ में कठिनाइयाँ आती ही है, भिक्षुओ! फूलों से जो पथ बिछे हों, मानना चाहिए; उनमें कही मिथ्या अवश्य छिपी है।

दूसरा भिक्षु—अब हम महाराज तिष्य को समाचार दें।

महेन्द्र—सत्य अपने साधक को स्वयं खीच लेता है भिक्षुओ!
हम थोड़ा आश्वस्त तो हो लें।

(भागते हुए हिरन का ्शब्द)

दूसरा भिक्षु—अरे, तीर लगे है उसे। किस तरह रक्त की बूँदे पथ पर लकीर बनाती जा रही है! आह!

महेन्द्र—ओहोहो! इसकी रक्षा करो, भिक्षुओ। (सहसा सिंहल-नरेश तिष्य का प्रवेश)

महाराज तिष्य—आप लोग? आप लोग कौन हैं? यह मेरा अाखेट......

महेन्द्र—मेरा आखेट! तुम्हारा आखेट! आखेट, आखेट! आदमी कब तक आखेट करता रहेगा? कब तक? बोलो महाराज! कब तक?

**महाराज तिष्य**—महाराज! ओहो! आपने यह सम्बोधन कैसे किया?

महेन्द्र—आदमी अब तक यही करता आया था, महाराज तिष्य! निरीह प्राणियों के प्राण लेने मे, निर्बलों को सताने में ही उसने अपनी वीरता की पराकाष्ठा समझी थी। किंतु एक नया संदेश संसार पर छाता जा रहा है......

महाराज तिष्य—नया संदेश? क्या आप पाटलिपुत्र से आ रहे हैं? सम्राट् अशोक .....

पहला भिक्षु—आपके सामने सम्प्राट् अशोक के सुपुत्र कुमार महेन्द्र खड़े है!

महाराज तिष्य-कुमार महेन्द्र ! और ! यह काषाय वस्त्र ?

महेन्द्र—सारा भारत ही काषाय वस्त्र से तप रहा है, महाराज ! राजभवन से झोपड़ी तक को यह काषाय वस्त्र प्रभासित कर रहा है, महाराज तिष्य !

महाराज तिष्य—कैसे आये आपलोग यहाँ तक! हम तो प्रतीक्षा में ही थे।

महेन्द्र--आप ही बतायें, हम कैसे आये?

**महाराज तिष्य**—मेरे प्रश्न का अभिप्राय है, थल-मार्ग से या जल-मार्ग से?

महेन्द्र नया मार्ग सिर्फ ये दो ही हैं? सिंहलनरेश, धर्म का मार्ग इन दोनों से भिन्न भी हो सकता है!

महाराज तिष्य—अब मुझे विश्वास हुआ। मेरा अभिवादन स्वी-कार करें और हमारी राजधानी में पधार कर सिंहलवासियों को कृतकृत्य करें।

पहला भिक्षु—महाराज, कुमारी संघिमत्रा जल-पथ से पधार रही है! वह अपने साथ बोधिवृक्ष की एक शाखा उपहार के लिए ला रही है—भारत ने यही उपहार सिंहल के लिए भेजना उचित समझा है।

महाराज तिष्य—अहा, आज सिंहल के भाग्य खुले! बोधिवृक्ष की शाखा! या सत्य की विजय-पताका! यह ,पताका सिंहल पर युग-युग तक फहराती—लहराती रहे!

#### १०

[बोधिवृक्ष के नीचे महेन्द्र और संघिमत्रा—संध्या समय—घंटा-घड़ियाल आदि के शब्द—धीरे-घीरे शान्ति]

महेन्द्र—पाँच वर्ष हो गये हमें आये हुए मित्रे! संघमित्रा—हाँ, भैया, पाँच वर्ष !

महेन्द्र—तुम से 'भैया' नहीं छूटा! हः हः हः; अच्छा हुआ कि संघ ने तुम्हें इसके लिए आज्ञा दे दी है!

संघिमत्रा—भैया, सात समुद्र पार इस देश में हृदय थोड़ा अप-नापा खोजता ही है। हाँ, पाँच वर्ष हो गये हमें यहाँ आये!

महेन्द्र—और, इन पाँच वर्षों में ही कैसी कायापलट हो गई
ते इस सिंहल की! विजय, यथार्थ विजय यही है, संघिमत्रे!
विजय, जिसमें एक बूँद रक्त नहीं बहाया जाय। विजय, जिसमें
पराजय का कही नाम भी नही हो! विजय, जहाँ विजेता और
विजित में अन्तर नही रह जाय! कहाँ कीलग-विजय! कहाँ यह
सिंहल-विजय!

संघिमित्रा—किंलग में तो हम जीते नहीं, हारे थे भैया; हमारी यथार्थ विजय तो हुई है इस सिहल में। विजय, जिसमें विजित के

हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो; विजय, जिसमें विजेता की आकांक्षा हो अधिक से अधिक सेवा करना और जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजेता को अपने हृदयासन पर बिठाये रखना! सचमुच, यही विजय यथार्थ विजय है भैया!

महेन्द्र—यह अन्तिम बात तुमने पते की कही मित्रे! देखो न, ये हमें अपने देश को वापस भी नहीं जाने देते! जब-जब मैंने चर्चा चलाई कि अब हम भारत लौटेंगे इन्होंने कैसी उदासी प्रकट की और हमें स्नेहाभिभूत कर के रोक ही दिया!

संघिमत्रा—भैया, यदि मुझे ये भगाना भी चाहें, तब भी मैं लंका नहीं छोड़ सकती। मेरा मन तो इस भूमि में रम गया है! भूमि कितनी सुन्दर, लोग कितने सरल! किसने इन्हें राक्षस कहा?

महेन्द्र—जिन्होंने राक्षस कहा, उनकी सीता यहाँ बन्दिनी बनी! हमने इन्हें मानवता का संदेश दिया, हमारी संघमित्रा यहाँ की पूज-नीया देवी बन गई है!

#### (महाराज तिष्य का आगमन)

महाराज तिष्य—हाँ, हाँ, देवी संघिमत्रा हमारी पूजनीया देवी हैं और कुमार महेन्द्र हमारे आदरणीय देवता। हमने अपनी इस देवी और इस देवता के लिए—जब तक वे हमलोगों की तरह चलते-फिरते हैं—अपने हृदय में सिंहासन बना रखा है! और, जब वे इहलीला समाप्त करेंगे, तब के लिए देखिये कुमार, वहाँ, उस सुन्दर प्रदेश में हमने 'ऋषि-भूमि-अंगन' सजा कर रखा है! उनकी समाधि के फूल भी युग-युग तक हमारे लिए उतने ही वंदनीय, पूजनीय होंगे!

[ पटाक्षेप ]

# शकुन्तला [रेडियो रूपान्तर]

## [रथ की घर्रघर्र, घोड़े की टाप और हिरन की चौकड़ी के शब्द]

बुष्यन्त—उफ, यह हिरन कितनी दूर तक हमें खींच लाया, सारिथ ! अरे—देखो, देखो, कितना मुन्दर ! गर्दन को मोड़कर यह बार-वार हमारे रथ को देखता है; तीर लग जाने के भय से शरीर के पिछले भाग को जैसे अगले भाग में घुसा लेना चाहता है; थकावट के कारण उसका मुँह खुल जाने से आधी-आधी चबाई घासों से रास्ता भर रहा है और, और, ऊँची-ऊँची छलाँग भरता हुआ यह उड़ता-सा ही दीखता है। (साश्चर्य) ओहो ! अब तो यह मुक्किल से दिखाई पड़ता है, सारिथ !

सारथी—जमीन ऊँची-नीची है, इसलिए रास खींचकर रथ की गति घीमी कर दी थी, महाराज! अब समथर भूमि आई है, हिरन जायगा कहाँ?

दुष्यन्त—तो रास ढीली कर दो।

सारथी—जैसी आजा, महाराज! (रथ में तीन गित) अहा, देखिये, देखिये, महाराज,—रास ढीली करते ही ये घोड़े ऐसे भगे कि इनके सूमों से उठी धूल भी इन्हें नहीं पकड़ पाती; चाल ऐसी सम है कि सिर की कलेंगी तक नहीं हिलती-डुलती; अहा, अपने दोनों कानों को उठाये-सटाये ये इस तरह जा रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि ये दौड़ रहे हैं या तैर रहे हैं!

दुष्यन्त—(सानन्द) ओहो, हमारे घोड़ों ने हिरन को भी मात दे दी—जो पहले सूक्ष्म दीखती थी, वह अचानक स्थूल हो रही है,

जो बीच से कटी-सी मालूम होती थी, वह जुड़-सी रही है; जो स्वभावतः ही टेढ़ी थी, वह सीधी दीखने लगी है; रथ की गति ऐसी क्षिप्र है कि इसका निर्णय कठिन हो रहा है कि कौन-सी चीज नजदीक और कौन-सी चीज दूर है।

सारथी—देखिये, वह सामने हिरन है—निशाना लगाइये। दुष्यन्त—अभी-अभी.....

(दूर से एक तपस्वी के शब्द)

तपस्वी— रुको ! रुको महाराज ! यह आश्रम का मृग है— इसे मत मारो; मत मारो !

सारथी—महाराज, आपके वाण और मृग के बीच म आश्रम के दो तपस्वी खड़े हैं।

दुष्यन्त—(ससम्भूम) रास खीचो, रथ खड़ा करो! सारथी—जैसी आज्ञा महाराज!

(एक तपस्वी अपने शिष्य के साथ)

तपस्वी—महाराज, यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिये, मत मारिये! कहाँ वज्र के समान आपके तीखे वाण और कहाँ हिरन के चंचल प्राण! रूई के गोदाम में आग फेंकना और इन हिरनों के कोमल शरीर पर वाण मारना—दोनों एक हैं महाराज! आप ऐसे प्रतापी राजा के वाण आत्तों की रक्षा के लिए होने चाहिए न कि निरपराधों की हत्या के लिए! धनुष से वाण उतारिये, महाराज!

**दुष्यन्त**—प्रणाम तपस्विवर! आपकी आज्ञा सिर-आँखों पर!

तपस्वी—पुरुवंश की मर्यादा के अनुरूप ही आपकी यह नीति है महाराज! भगवान आपको चक्रवर्ती पुत्र दें!

तपस्वी का शिष्य—हाँ, आपको चकवर्ती पुत्र ही प्राप्त हो।

दुष्यन्त—बाह्मण का आशीर्वाद सिर झुकाकर ग्रहण करता हूँ।

तपस्वी—महाराज, हमलोग यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के लिए
सिमधा लेने जा रहे हैं। यह देखिये, मालिनी के तट पर हमारे
कुलपित महर्षि का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यदि कोई हर्ज न हो,
तो वहाँ जाकर आतिथ्य ग्रहण करें और देखें कि वाणों के घर्षण
से आपकी जिन भुजाओं में धिस्से पड़ गये हैं, वे ऋषियों की
तपश्चर्या को किस प्रकार निविध्न सम्पन्न करा रही हैं।

दुष्यन्त--क्या वहाँ कुलपति हैं?

तपस्वी—अभी-अभी अतिथि-सत्कार का भार अपनी कन्या शकुन्तला को सौपकर वह उसके भाग्य की बुरी रेखा को मिटाने के लिए सोमर्तीर्थ गये है!

**बुष्यन्त**—अच्छा, तो में जा रहा हूँ; वह मेरी भिक्त देखकर ऋषि से निवेदन कर देगी, ऐसी आशा है।

तपस्वी—हमलोग भी चलते हैं, महाराज ! जय हो ! जय हो ! दुष्यन्त—सारथी, रथ को बढाओ !

सारथी--जैसी आजा!

दुष्यन्त—अहा, बिना कहे ही यह ज्ञात हो जाता है कि हम तपोवन में आ गये हैं, सारिय! खोंते में बैठे हुए सुग्गों के बच्चों के मुँह से गिरी धान की बालियाँ पेड़ों के नीचे बिखरी पड़ी है, ईगुदी की फलियाँ तोड़ने से चिकने बने प़त्थर के टुकड़े जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ते है, हिरनों में इतना विश्वास है कि वे हमारे रथ के घर्ष्घर शब्द सुनकर भी चौंकते नहीं हैं और नदी-तट के मार्ग पर वल्कल से चूए जल से रेखाएँ-सी खिंच गई है!

सारथी--हाँ, महाराज!

दुष्यन्त—और भी देखो—हवा से चंचल बनी लहरियों से तट-भूमि के वृक्षों की जड़ें घुली-पुँछी हैं; यज्ञाग्नि के घूएँ से किसलय की लालिमा और ही रंग की हो गई है और जिनसे कुश के अंकुर उखाड़ लिये गये हैं, ऐसी उपवनभूमि में हिरन के बच्चे किस तरह निश्शंक होकर घीरे-धीरे चर रहे हैं!

सारथी-बहुत ही सही कह रहे हैं, महाराज!

**दुष्यन्त**—सारथि, अब रथ रोक दो और लो यह मेरे धनुषवाण और राजकीय वस्त्राभूषण! आश्रम में विनीत भाव से ही प्रवेश करना चाहिए न?

सारथी--हाँ, हाँ, महाराज!

**दुष्यन्त**—और जबतक में आश्रमवासियों के दर्शन करके लौटूँ, तब तक तुम घोड़ों को भी ठंडा कर लो।

सारथी-जैसी आज्ञा महाराज की।

(आश्रम में प्रवेश)

दुष्यन्त-यह आश्रम है! अरे, यह क्या? इस शान्त तपोवन

में दाहिनी भुजा क्यों फड़क उठी? यहाँ इसकी सार्थकता? या होन-हार के लिए हर जगह दरवाजा खुला रहता है।

दूर से शब्द-इधर, इबर आओ, सिलयों!

दुष्यन्त—ओहो, यह कैसी आवाज! यह तो दाहिने ओर की वृक्षों को झुरमुट से आ रहो है। तो उधर हो चला जाय। (बहुत दूर बढ़कर) ये तो ऋषिकन्यायें हैं। किस तरह अपने प्रमाण के अनुरूप छोटे-बड़े घड़े लिए पौदों को सींचने के लिए आ रही हैं! कितनी सुन्दर लग रही हैं ये! जो रूप महलों में भी दुर्लभ है, उसकी आश्रम में ऐसी बहुलता! अहा, वन-लताओं ने उद्यान-लताओं को भी परास्त कर दिया। खैर, इस छाया-तले खड़ा होकर जरा चुपके-चुपके उन्हें देखूँ तो!

(सिखयों सिहत शकुन्तला का प्रवेश)

एक सखी—अरो शकुन्तले! मालूम होता है तात कण्व को तुमसे अधिक प्रिय है ये आश्रम-वृक्ष! तभी तो नवमल्लिका की कोमल कुसुम-कलिका-सी सुकुमार तुमपर इन्हें सींचने का भार सौंपा है उन्होंने।

शकुन्तला—बहन अनुसूये, केवल पिता की आज्ञा ही नहीं है, मेरा भी तो इनपर सहोदर जैसा स्नेह है!

दूसरी सखी—सखी शकुन्तले, ग्रीष्मकाल में फूल देनेवाले आश्रम-वृक्षों को तो तुम सींच चुकी; अब हम उन वृक्षों को सीचें जिनका फूल देने का समय बीत चुका। निष्काम कर्म महान् फलदायक समझा जाता है न?

शकुन्तला—प्यारी प्रियम्बदे, तुम्हारी राय बड़ी हो रमणीय है!

दुष्यन्त—क्या यही कण्व-तनया शकुन्तला है? तो भगवान कण्व, क्षमा करें, आप में दूरदिशता का नितान्त अभाव है। ऐसी कन्या और उसे आश्रम-कर्म में नियुक्त कर रखा है आपने? ऐसे स्वाभाविक मनोहारी शरीर से जो तपस्या की साधना की इच्छा रखता है, वह मानों नील कमल के पत्ते की धार से शाल का पेड़ काटना चाहता है! जो हो, में इस पेड़ की आड़ से इस रूप का रसपान करूँ! (ख्रिप-कर खड़ा होता है)

शकुन्तला—बहन अनुसूये, उफ, प्रियम्बदा ने बल्कल को किस तरह कसकर बाँध दिया है; मुझे कब्ट हो रहा है, जरा इसे ढीला तो कर दे सिख !

प्रियम्बदा—(हँसती हुई) अरी, मुझे क्यों दोष दे रही है; दोष दे अपनी जवानी को जो क्षण-क्षण नुम्हारे वक्षस्थल को विशाल और विस्तृत बनाये जा रही है!

बुष्यन्त—(कुंज से) ठीक ही कह रही है यह प्रियम्बदा। अहा, काँधे पर बँधी हुई महीन गाँठवाले और दोनों स्तनों को बिल्कुल क रखनेवाले इस बल्कल से उसकी नई जवानी अपनी पूरी शोभा उस प्रकार नहीं दिखा पाती है जैसे पीले पत्तों के दोनों में रखे हुए फूलों की एक झलक मात्र ही हमें प्राप्त होती है! लेकिन क्या ऐसा कहना भी उचित है? सेवार से घिरी हुई कमलिनी और भी सुन्दर लगती है और दागों से भरे चन्द्रमा की मलिन चाँदनी और भी खिलती है! यों ही इस बल्कल में भी यह तन्वी मनोरम ही लगती है—भला, सौन्दर्य के लिए शृंगार क्या चीज? और, एक बात और भी—इस मृगनयनी के लिए निस्संदेह यह बल्कल कठोर है, तो भी यह सुन्दर ही लगता और मन में जरा भी हचि-भंग नहीं लाता है, जैसे विकसित कमलिनी जब जल से ऊपर सिर उठाती है तो उसके कर्कश वृंतजाल उसकी शोभा में और भी वृद्धि कर देते हैं!

शकुन्तला—संखियो, यह आम का पेड़ हवा से हिलती हुई अपनी पित्तयों की उँगलियों से, जैसे कुछ कहने को, हमें बला रहा है! चलो, जरा उसका मान रख दें! (जाती है)

प्रियम्बदा—यहाँ आई, तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो सिख! देखती नहीं, तुम्हारे निकट रहने से यह आम का वृक्ष इस तरह सनाथ हो रहा है जैसा कि उसने लता ही पाली हो!

दुष्यन्त—(कुंज से) प्रियम्बदा सच कह रही है। इस बाला के लाल-लाल अधर किसलय हैं, दोनों बाहुएँ शाखाएँ हैं और फूल के समान प्रलोभक यौवन इसके अंग-अंग में खिला पड़ता है!

अनुसूया—प्यारी शकुन्तले, क्या तुम भूल गई कि इस आमवृक्ष की वधू यह नवमल्लिका है, जिसने स्वयं इसे बरा है और जिसे तुमने वन-तोषिणी अभिघा दे रखी है!

राकुन्तला—यदि इसे भूलूँ, तो अपने को भूल जाऊँ सिख! अहा, इन दोनों के सिम्मलन का शुभ मुहूर्त्त जैसे निकट आ गया है! नवमिल्लका नई किलयों से लद-सी गई है और आम वृक्ष फलों के बोझ से विह्वल-सा वन रहा है!

प्रियम्बदा—शकुन्तला को यह वन-तोषिणी क्यों पसंद है, जानती हो सिंख अनुसूये!

अनुसूया--वयों? जरा सुनाओ तो।

प्रियम्बदा—इसलिए कि जिस तरह इसे अनुरूप वृक्ष मिला, उसी तरह मुझे भी अनुरूप वर मिले!

शकुन्तला-यह तुम्हारे अपने मन की बात है, प्रियम्बदे !

अनुसूया—ओहो, इस नोकझोंक में इस माधवी-लता को तुम भूली जा रही हो शकुन्तले!

शकुन्तला—जिसे पिताजी ने मेरे साथ ही सींच-सींचकर बड़ा किया है, उसे, और भूल जाऊं? (साश्चर्य) किन्तु सिख, अरे, यह क्या? असमय में हो नीचे से ऊपर तक क्यों फूलों से लद गई है यह माधवीं-लता?

प्रियम्बदा—क्योंकि तुम्हारा ब्याह शीघ्र होनेवाला है। ओहो, मुहँक्यों बना रही है? तात कण्व ने ही तो एक बार ऐसा कहा था!

दुष्यन्त— (कुंज से) क्या यह ऋषि कण्व की किसी दूसरे वर्ण से उत्पन्न हुई कन्या है? मुझे ऐसा लगता है कि यह क्षत्रियों के ग्रहण करने योग्य है—नहीं तो मेरा मन इसकी ओर क्यों आकृष्ट होता? जहाँ संशय का विशय हो, वहाँ अन्तःकरण की स्वतः प्रवृत्तियों को ही प्रमाण बनाना चाहिए न।

(अचानक शकुन्तला चिल्ला उठती है)

शकुन्तला—सिवयो, इस दुष्ट भौरे से मुझे बचाओ!

अनुसूया—क्या हुआ, क्या हुआ शकुन्तले !

शकुन्तला—नवमिल्लिका के थाले में पानी पड़ते ही यह भौंरा भन्न-भन्न करता उड़ा और अब मेरे चेहरे पर चक्कर काट रहा है।

दुष्यन्त—(कुंज से) अहा! भौरे से अपने-को बचाने में यह कैसी सुन्दर लग रही है। जिस-जिस ओर भौरा जा रहा है, उस-उस ओर अपने सुन्दर नेत्रों को घुमाती हुई मानो भय के बीच भी यह सुन्दरी अपनी भवों को कमान-लीला सिखा रही है! और, ओ मधुकर! कमाल, कमाल! बार-बार हाथों से हटाये जाने पर भी तू उसके चंचल नेत्रों को चूम ही लेता है, उसके कानों के निकट पहुँचकर अपनी प्रेम-कथा कह ही आता है और, अरे, उसके रित-सर्वस्व अधरों का

रसपान करने से भी तू नहीं चूकता! मैं यहाँ उधेड़बुन में ही रहा और उधर तूने बाजी मार ली!

शकुन्तला—बचाओ सखियो, बचाओ!

दुष्यन्त—(कुंज से) अहा, अब कहाँ भ्रमर-निवारण? यहाँ तो अब बिना साज के ही नृत्य प्रारम्भ हो गया है जैसे! हाँ, हाँ, सारी बातें नृत्य की-सी ही तो हो रही हैं! अपनी भवें आड़ी-तिरछी करती यह अपनी चंचल नजरें इघर-उघर डाल रही है; शरीर का मध्य भाग कुछ टेंढ़ा होकर रह-रह कर तरंगायमान बन जाता है, पल्लवों की तरह कोमल-चिकनी हथेलियों और उँगलियों को रह-रहकर झटकार देती है और जब-जब भय से सी-सी कर उठती है तो मालूम होता है आलाप के लिए अभी-अभी उसके अघर खुल रहे हैं!

शकुन्तला—सिखयो, सिखयो! यह दुष्ट भौरा नहीं मान रहा! में जहाँ भागती हूँ, यह पिंड नहीं छोड़ रहा ! बचाओ, बचाओ! प्रियम्बदा—हम कौन होती है तुम्हें बचानेवाली! राजा दुष्यन्त को क्यों नहीं पुकारती जिनके ऊपर इस सारी तपोभूमि की रक्षा का भार है!

दुष्यन्त—मेरे प्रकट होने का यही सुअवसर है! (प्रकट होता है) जब तक इस पृथ्वी पर दुष्टों का शासन करने वाले पुरुवंशी राजाओं का राज्य है, तब तक कौने दुष्ट इन भोलीभाली ऋषि-कन्याओं के साथ अविनय का व्यवहार करनेवाला होता है!

अनुसूया—कोई बड़ी बात नहीं हुई है आर्य ! यह मेरी प्रिय सखी एक दुष्ट भौरे से तंग किये जाने के कारण घबरा गई थी।

**दुष्यन्त**—(शकुन्तला से) क्यों देवि, आपकी तपस्या में कोई विघ्न तो नही हो रहा?

अनुसूया—मेरी सखी कुछ संकोच-शीला है, आर्य! जब आपके ऐसे अतिथि पहुँच गये, तो फिर विघ्न कहाँ?

प्रियम्बदा—स्वागत आर्य, स्वागत! (शकुन्तला से) अरी शकुन्तले, क्या सिर नीचा किये खड़ी है; जा कुटिया से फल-मूल तो ले आ; हाथ-मुँह धोने के लिए यह घड़े का जल तो है ही!

**दुष्यन्त**—आप लोगों की मीठी बातों से ही मेरा पूरा सत्कार हो गया।

अनुसूया—कम-से-कम इस सप्तपर्णी वेदिका की शीतल छाया में थोड़ी देर विश्राम तो कर लीजिए!

दुष्यन्त—आप भी तो थकी-सी मालूम होती हैं—आइए, आपलोग भी थोड़ी देर बैठ लीजिए।

प्रियम्बदा—सिख शकुन्तले ! चलो हम भी बैठें, अतिथि का आग्रह कैसे टाला जायगा !

(सब वेदिका पर बैठते है)

दुष्यन्त—अहा, कितना रमणीय लगता है आप लोगों का यह समान वय और रूप! और, फिर आप लोगों की मित्रता भी तो वैसी ही लगती है!

अनुसूया—आर्य, आपके मधुर भाषण से उत्पन्न ढिठाई आपसे कुछ पूछने को विवश कर रही है। क्या आप बता सकेंगे, आप किस राजवंश को अलंकृत करते हैं? किस देश को विरहोत्कंठित करके यहाँ पधारे हैं? और किस कारण से अपने सुकुमार शरीर को आपने तपोवन आने के घोर परिश्रम में डाला है?

दुष्यन्त—यदि आग्रह है, तो सुनिये—में एक वेदज्ञ पंडित और राजा के दरबार का धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखने के प्रसंग में इस तपोवन में आ गया हूँ।

अनुसूया-आपके आने से, हम तपस्वी कृतार्थ हुए।

भ्रियम्बदा—(धीरे से) सिंख शकुन्तले! यदि आज तात कण्वं यहाँ होते!

शकुन्तला—तो क्या होता?

प्रियम्बदा—तो अपने जीवन का सर्वस्व इस विशेष अतिथि को समर्पण कर कृतार्थं कर देते।

**शकुन्तला**— (अनला कर) फिर तू शैतानी कर रही है प्रियम्बदे! जाओ, मैं तुम्हारी बातें नही सुनती।

दुष्यन्त—क्या मैं आपकी इस सखी के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ ?

अनुसूया-अनुग्रह में भी अभ्यर्थना?

**दुष्यन्त** पूज्य महर्षि कण्व तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं। फिर यह उनकी पुत्री.....

अनुसूया—राजिष कौशिक का नाम तो आपने सुना होगा।
कुष्यन्त—भगवान कौशिक को कौन नहीं जानता?

अनुसूया—मेरी सखी के पिता वही हैं। जब यह त्याग दी गई, तो तात कण्व ने इसे पिता की तरह पाला-पोसा।

दुष्यन्त--- त्याग दी गई?

अनुसूया—हाँ, आर्य! बहुत दिन हुए रार्जीष कौशिक उग्र तपस्या कर रहे थे कि देवताओं को भय हुआ और उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने को मेनका नाम की अप्सरा भेजी।

**दुष्यन्त**—दूसरों की तपस्या देखकर देवताओं को भय होता ही है। फिर क्या हुआ?

अनुसूया—वसंत का आगमन था। सुहावना समय, एकान्त, मेनका का उन्मादक रूप.....

**दुष्यन्त**—अब कहने की आवश्यकता नहीं। तो आपकी सखी अप्सरा से उत्पन्न हुई हैं।

अनुसूया-हाँ, महाराज!

दुष्यन्त— मैं भी यही सोच रहा था, मनुष्य जाति की स्त्री से ऐसे रूप की उत्पत्ति हो नहीं सकती। भला कहिये, बिजली की तरल ज्योति क्या पृथ्वी से निकल सकती है ? और.....

प्रियम्बदा—आर्य, मालूम होता है आप कुछ और कहना चाहते थे ?

दुष्यन्त-आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है।

प्रियम्बदा—तो अधिक सोच-विचार करने की क्या आवश्यता? त्तपस्वियों से पूछने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता।

**दुष्यन्त**—तो सुनिये—आपकी सखी कामदेव की गति रोकने-वाले तपस्वियों का यह वेश विवाह के पहले तक ही रखेंगी या समाननेत्री होने के कारण हिरनों के साथ ही अपना सारा जीवन इसी तरह व्यतीत करेंगी?

प्रियम्बदा—अभी मेरी सखी धर्मानुष्ठान में लगी है। लेकिन, पिताजी का विचार इसे किसी अनुरूप वर को सौंप देने का है।

शकुन्तला—बहन अनुसूये, में चली। जाती हूँ और ये सारी जटपटांग बातें माता गौतमी से कहकर रहुँगी।

अनुसूया—अरे, यह क्या? अभी तो इनका अतिथि-सत्कार भी नहीं किया और छोड़ चली। आश्रमवासियों का क्या यही धर्म है?

प्रियम्बदा—ओहो, बड़ी गुस्सेवाली बनी है तू। लेकिन तू जा नहीं सकती।

शकुन्तला—(तिनक कर) क्यों?

प्रियम्बदा क्यों कि अभी दो वृक्ष सींचने को जो रह गये हैं। अपना कर्त्तव्य पूरा कर ले, तो जाना।

दुष्यन्त-भद्रे, इन वृक्षों के सीचने से ही आपलोग थक गई है। देखिये न इन्हें। (शकुन्तला की ओर) बार-बार घड़े उठाने से इनकी दोनों हथेलियाँ लाल-लाल हो गई हैं। दोनों कंथे झुके-से दीखते हैं। जोर-जोर से साँस लेने के कारण उन्नत वक्षस्थल नीचे-ऊपर हो रहे हैं। मुँह पर पसीने की बूँदें छहर रही है जिनसे कानों के शिरीष-कुसुम चिपक गये हैं। और, केवल एक हाथ द्वारा लपेटी गई चिकुर-राशि, बंधन खुल जाने से, इधर-उधर बिखरी पड़ी है। रह गई कर्त्तंब्य-पूर्ति की बात तो उसके बदले में लीजिए यह अँगूठी।

प्रियम्बदा—(अँगूठी लेकर) यह अँगूठी.....

**दुष्यन्त**—यह अंगूठी राजा ने मुझे दी थी। इसपर राज़ा का नाम है।

प्रियम्बदा—बता, अब कैसे जाती है? (दूर से स्वर सुनाई दे रहा है)

तपस्वियो, सावधान! राजा दुष्यन्त इस वन में आखेट करने को आ रहे हैं। उसके घोड़ों की टापों से उडी हुई लाल धूल गीले वल्कल जिनपर सूखने को डाले गये थे, उन वृक्षों पर पड़ रही है। एक पागल हाथी भी भड़का हुआ आ रहा है जिसका एक दाँत वृक्षों पर आघात करने से टूट गया है। जंगली मृग चारों ओर भाग रहे है। सावधान!

अनुसूया—आर्य, अब हमें कुटिया पर जाने की आज्ञा दें। शकुन्तले, माता गौमती घबरा रही होंगी, अब हमलोग चलें।

शकुन्तला—अरे यह क्या? मेरे पैर में यह झिन-झिनी-सी लग गई है। मुझसे तो चला नहीं जाता, बहन!

**बुष्यन्त**—आप लोग घबरायें नहीं, मैं आश्रम-वासियों को कष्ट नहीं होने दूँगा।

अनुसूया—आह, हम आपकी सेवा भी नहीं कर सके। फिर दर्शन दीजिएगा महाभाग! चलो, शकुन्तले!

शकुन्तला—बहन अनुसूये, देखों न इस कुश को भी इसी समय मेरे पैर में गड़ना था और मेरा वल्कल इस झरबेरी से उलझ रहा है। थोड़ी देर ठहरो, में अभी आई। (सब जाती है)

दुष्यन्त—सब चली गईं, चली गईं। मैं भी चलूँ। इस मुनि-बाला ने चलते-चलाते मेरी अजीब हालत कर दी। अब मेरा शरीर तो आगे जा रहा है और मन? जैसे रेशमी झंडा हवा लगने से पीछे की ओर ही उड़ता है, मेरा मन भी शरीर की प्रतिकूल दिशा में ही भागा जा रहा है।

२

## [अनुराग-सूचक वाद्य के बाद]

दुष्यन्त—विघ्न दूर हो जाने के कारण ऋषियों ने तो हमें जाने की आज्ञा दे दी है, किन्तु क्या शकुन्तला को छोड़कर जा सकता हूँ? कहाँ है मेरी प्यारी शकुन्तला? ओहो, मालूम होता है, वह अभी-अभी इसी रास्ते से गई है! क्योंकि जिनसे फूल तोड़े गये हैं, उन वृन्तों को अस्तव्यस्तता गई नहीं है और जहाँ पत्ते तोड़े गये हैं, वहाँ अब भी दूघ निकल रहा है! और इस मालिनी की पीली रेत पर जो चरण-चिह्न हैं, वे भी इसी की सूचना देते हैं: क्योंकि वे आगे की ओर उथले और जघन-भार से पीछे की ओर गहरे पड़े हैं! (आगे बढ़कर) अहा! आँखें तृष्त हो गई! मेरी प्रिया फूलों से बिछी पत्थर की पटिया पर लेटी है। इस लता-ओट से उसकी बातें सुनूँ तो?

अनुसूया—सिख शकुन्तले, कमल के पत्तों की हवा अच्छी लगती है न?

शकुन्तला—(सखेद) यह क्या झल रही हो, सिखयो! अनुसूया—यह तुम्हें क्या हो गया है, शकुन्तले?

प्रियम्बदा—बहन अनुसूया, उस राजा के दर्शन के बाद ही शकुन्तला की यह हालत हो गई है—कोई दूसरी बात नहीं है।

अनुसूया—क्या यह सच है शकुन्तले?

**शकुन्तला**—तुनसे न कहूँगी, तो कहूँगी किससे ? किन्तु सुनकर...

अनुसूया—कहो, कहो। प्रियजनों में दुःख बाँट देने से वेदना सहच हो जाती है!

शकुन्तला—सचमुच तपोवन की रक्षा करने वाले राजर्षि जब से इन नेत्रों के सम्मुख हुए हैं...

अनुसूया—यह लजाने की बात नहीं है शकुन्तले! महानदी समुद्र से ही जाकर मिलती है, और नये पत्तों वाली माधवी-लता आम के वृक्ष का ही सहारा ढूँढती है।

शकुन्तला—तो ऐसा उपाय करो कि मैं उनकी रानी...नहीं तो अब मैं बच नहीं...आह! मुझे याद रखना सिखयो!

दुष्यन्त—(अलग से ही) ओहो, कैसी दशा हो गई है इसकी! मुँह सूख गया है, गाल धँस गये हैं। वक्षस्थल शिथिल पड़ गये हैं, किट और भी पतली हो गई है। कंघे झुक गये हैं और देह पीली पड़ गई है! किन्तु इसकी यह करुणमूर्त्ति भी कितनी सुन्दर लग रही है!

प्रियम्बदा—बहन अनुसूये, तुरत ही कोई उपाय करना है! अनुसूया—लेकिन कैसे? क्या राजा.....

प्रियम्बदा—मैने राजा की आँखें देखी है सिख ! और, तुमने ध्यान नहीं दिया, वह भी दुबले हुए जा रहे हैं!

अनुसूया—तो क्या किया जाय?

प्रियम्बदा शकुन्तले, तुम एक प्रेमपत्र उन्हें लिखो! में फूलों में छिपाकर, देवता के प्रसाद के बहाने, उनके पास पहुँचा दूँगी! अनुसूया हाँ, ठीक, ठीक!

शकुन्तला—िकन्तु, कहीं उन्होंने उसका तिरस्कार किया तो? प्रियम्बदा—अपने गुणों का आप अपमान करनेवाली लाड़िली! संसार में ऐसा कौन होगा जो शरद की तापहारिणी स्निग्ध ज्योत्स्ना को छाता लगाकर अपने ऊपर आने से रोके?

शकुन्तला—अच्छा, तो मैं तैयार हुई? लेकिन, सिखयो, लिखूँ तो किस चीज पर, किस तरह! लिखने की सामग्री तो यहाँ नहीं!

प्रियम्बदा—सुग्गे की छाती की तरह कोमल इस कमलिनी के पत्ते पर एक-एक पद अलग-अलग करके नखों से लिख डालो।

शकुन्तला—लो, लिख डाला सिखयो!

अ**नुसूया**—सुनाओ, सुनाओ !

शकुन्तला—"ओ निठुर, मैं तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती,

किन्तु मैंने अपनी सारी अभिलाषाएँ तुम्हारे हाथों में सौंप दी है। ऐसी अवस्था में मदन-देवता दिन-रात मुझे तपाता रहता..."

**दुष्यन्त**—प्रकट होने के लिए फिर ऐसा सुअवसर कौन होगा? (प्रकट होकर) आर्ये क्रशांगि, तुझे तो वह सिर्फ तपाता भर है; लेकिन मुझे तो जलाये डाल रहा है। सूर्यदेवता जितना मिलन चन्द्रमा को बना देता है, उतनी कमिलिनी को नहीं।

अनुसूया—ओहो, आप आ गये! जिनके द्वारा कामना पूरी हो सकती है, उन्हें यहाँ आने में कष्ट तो नहीं हुआ?

शकुन्तला—(उठना चाहती है)

दुष्यन्त—बस, बस, कब्ट करने की आवश्यकता नहीं। जिनसे करवटें बदलने कारण फूलों की पंखुड़ियाँ दलमल गई हैं और मृणाल के कंकण मर्दित हो गये हैं, गुरुतर संताप से पीड़ित आपके ये अंग लोकाचार पालन करने में समर्थ नहीं रह गये हैं, सुन्दरि!

अनुसूया—इसी पत्थर की पटिया पर आप भी बैठ जाइए महाभाग! दुष्यन्त—लीजिए, में बैठ गया। अब तो आपकी सखी का ताप कुछ कम हुआ?

प्रियम्बदा--- औषध मिली, तो ज्वर उतरेगा ही!

अनुसूया—राजन्य, यद्यपि आप दोनों का अनुराग प्रकट है, तथापि एक निवेदन..

शकुन्तला—संखि, अंतःपुर के वियोग से उत्कंठित रार्जीष से कुछ निवेदन करना क्या समुचित होगा?

बुष्यन्त—मेरे इस अनन्य-परायण हृदय को, ओ हृदयहारिणी, यदि किसी दूसरी जगह आरोपित करोगी तो समझ लो, ओ खंजन-नयने, कि कामदेव-द्वारा मारा गया मैं दुहरा मारा जाऊँगा।

अनुसूया—बात यों है कि हम सुना करती हैं, राजाओं को बहुत-सी प्रेमिकाएँ हुआ करती हैं...

दुष्यन्त—हुआ करें, ऋषिकन्याओ! लेकिन मेरे कुल की मर्यादा के अनुरूप मेरी दो ही प्रेयसी हो सकती हैं—एक तो समुद्रवेष्टित यह पृथ्वी, या आपकी यह प्यारी सखी!

अनुसूया—धन्य महाराज, धन्य! अब हम निश्चित हुईं। प्रियम्बदा—बहन अनुसूये, देखो, देखो, वह हिरन का बच्चा

अपनी माँ से बिछुड़कर बिलला रहा है; चलो, हम उसे माँ से मिला दें।

शकुन्तला-मुझे यहाँ अकेली छोड़कर...

प्रियम्बदा—अरी, तुम्हारे निकट पृथ्वीनाथ बैठे हैं, तो भी तुम अकेली?

# (सखियाँ जाती हैं)

**दुष्यन्त**—वे चली गईं, तो भी घबड़ाने की क्या बात? आपकी सेवा के लिए मैं हूं ही। क्षित्र तो इस जल-विंदु-शोभित क्लान्तिहारी शीतल कमल-पत्र से आपपर पंखा झलूँ या नवल कमल पुष्प से लाल-लाल इन चरणों को अपनी गोद में...

शकुन्तला—रहने दीजिए, रार्जीष ! मुझे अपराधिनी मत बनाइए ! मुझे भी जाने दीजिए !

**दुष्यन्त**—(स्वगत) धन्य हैं ये वन-कन्याएँ! इच्छा रखते हुए भी इनका प्रतिकूल व्यवहार होता है, मिलन-सुख की कामना करती हुई भी ये आत्मसमर्पण से घबड़ाती हैं। दुनिया को कामदेव सताता है, ये उसे भी सता मारती है!

शकुन्तला में चली महाराज!

**दुष्यन्त**—क्या सच! तो जाते-जाते... (अंचल पकड़ने की चेष्टा)

**शकुन्तला**—पुरुवंशी, शिष्टाचार की रक्षा कीजिए। देखते नहीं, चारों ओर ऋषि लोग आ-जा रहे हैं।

**दुष्यन्त**—ऋषिकन्याओं का गान्धर्व विवाह सदा से होता आया है, सुन्दरि! ऋषि कण्व भी यह सुनकर प्रसन्न ही होंगे!

शकुन्तला—क्षमा कीजिए, मैं चली। आपकी इच्छा पूर्ति न कर सकी... किन्तु सिर्फं सम्भाषण से परिचित इस दासी को न भूलियेगा।

**दुष्यन्त** सुन्दरि, जैसे दिन ढलने पर छाया वृक्ष से दूर चली जाती है, किंतु तो भी उसके मूल को नहीं छोड़ती; उसी प्रकार तुम दूर भले ही चली जाओ, किंतु मेरे हृदय को नहीं छोड़ सकोगी!

शकुन्तला—(कुछ आगे बढ़ने के बाद) अरे, यह क्या? मेरा मृणाल-कंकण कहाँ गिर पड़ा? (लौटकर) महाराज, क्या आपने मेरा मृणाल-कंकण देखा है? तो दीजिये और देखिये कहीं ऋषियों की नजर न हम पर पड़ जाय। दुष्यन्त—पाया है और दूँगा, लेकिन एक शर्त। शकुन्तला—कौन-सी शर्त?

दुष्यन्त--में स्वयं पहना दूँ इसे !

**शकुन्तला**—उफ, आप तो ......अच्छा, यही सही ! (हाथ बढाती है)

दुष्यन्त—(हाथ पकड़कर) अहा, कितना सुन्दर स्पर्श है! शिव ने कामदेव को जला दिया; तो विधाता ने उसपर अमृत छिड़ककर यह नवांकुर उत्पन्न किया है?

शकुन्तला-आर्यपुत्र, शीघ्रता कीजिए!

दुष्यन्त-आपने क्या कहा, आर्यपुत्र ! तो...

शकुन्तला—तो.....तो क्या आर्यपुत्र!

**दुष्यन्त**—अपने इन सुन्दर, स्पंदित, अछूते अधरों...... (चूमने की चेष्टा करता है)

#### (नेपथ्य से एक आवाज)

ओ चकवी, रात हो गई, अब अपने चकवे को विदा करो ! शकुन्तला—आर्यपुत्र ! विदा, विदा! आर्या गौतमी शायद मेरा हाल जानने को पधार रही हैं, इसीलिए सिखयों ने संकेत किया है ! विदा, विदा, आर्यपुत्र !

# .

#### (भय-सूचक वाद्य के बाद)

अनुसूया—आिखर शकुन्तला को अनुकूल वर प्राप्त हुआ; किन्तु भय होता है, प्रियम्बदे, कि राजा अपनी राजधानी में जाकर अपनी पटरानियों में कहीं शकुन्तला को भूल न जायें!

प्रियम्बदा—नहीं, नहीं, उनके ऐसे रूप-गुण वाले पुरुष घोला नहीं दे सकते। बहन मुझे तो भय है पिता कण्व का!

अनुसूया—वह तो प्रसन्न ही होंगे। लड़की को योग्य वर मिले, पिता को इससे बढ़कर और किसी दूसरी बात से प्रसन्नता नही होती।

प्रियम्बदा-भगवान करें, ऐसा ही हो। तो, बहन, हमलोग अब काफी फूल चुन चुके, अब आश्रम में चलें।

अनुसूया—काफी? अरी, आज शकुन्तला के शौभाग्य-देवता की भी तो पूजा करनी है! कुछ और चुन—ओहो यह क्या? कोई अतिथि पुकार रहे हैं!

(नेपथ्य से दुर्वासा का स्वर)

दुर्वासा-ओ, देख; मैं हूँ, मैं!

प्रियम्बदा—हाँ, कोई अतिथि ही मालूम होते है, तो क्या हुआ, शकुन्तला तो वहाँ है ही।

अनुसूया—है तो, लेकिन उसका शरीर ही है वहाँ—मन तो राजा के साथ गया!

## (नेपथ्य से फिर दुर्वासा का स्वर)

**दुर्वासा**—ओरी; तू अतिथि का निरादर करती है तो ले..... जिसके ध्यान में तूने तपस्वी का निरादर किया है, वह बार-बार याद दिलाने पर भी तुझे उस तरह भूल जायगा जिस तरह पागल अपनी कहीं गई बात भूल जाता है!

प्रियम्बदा—हाय, हाय, वही हुआ, जिसकी आशंका थी! मालूम होता है, शून्यहृदया शकुन्तला किसी पूज्य व्यक्ति से कोई अपराध कर गई!

अनुसूया—और कौन होगा, तुनुकिमजाज दुर्वासा ऋषि होंगे! वह देखो, इतना बड़ा वज्रपात करके किस तरह जल्दी-जल्दी पैर बढाते हुए चले जा रहे हैं।

प्रियम्बदा—हाँ, आग के सिवा दूसरा और कौन जला सकता है? लेकिन, बहन अनुसूये, तुम जाकर उन्हें शान्त करो, हाय...

# (जाती है)

अनुसूया—आपके पैरों पड़ती हूँ भगवान ! उसे क्षमा कर दीजिए, वह एक भोली बालिका है, तपस्वी का प्रभाव बेचारी क्या जाने ? फिर उसका यह पहला अपराध है महर्षि !

दुर्वासा—मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती! लेकिन तू गिड़िगड़ा रही है, तो जा, जब उसके प्यारे को कोई याद दिलानेवाला अलंकार दिखाया जायगा, तब शाप की निवृत्ति हो जायगी । हटो, मैं चला!

(दुर्वासा क्षिप्र वेग से चले जाते हैं।)

प्रियम्बदा-अब कुछ घीरज हुआ! राजा ने चलते समय एक

अँगूठी शकुन्तला को दी है, अब यह अँगूठी ही उसकी रक्षिका सिद्ध होगी।

अनुसूया—किन्तु प्रियम्वदे, यह बात अभी हमीं दोनों के बीच रहे। क्योंकि कोमल-हृदया शकुन्तला इस शाप की कथा सुनकर क्या जीवित रह सकेगी?

प्रियम्बदा—देखो तो वहाँ बहन, शकुन्तला किस तरह बायें हाथ पर गाल रख तस्वीर की तरह बैठी है! आह! प्रियतम के ध्यान में वह इतनी निमग्न है कि यह जान भी न सकी कि उसके सिर पर कौन-सा बादल अभी-अभी उमड़ कर गाज गिरा गया है!

#### 8

## [करण स्वर में वाद्य के बाद]

कष्व—आज शकुन्तला जायगी। इस कल्पना ने ही मेरे हृदय को विषाद से भर दिया है। आँसुओं को रोकता हूँ, तो वे गले को गीला कर आवाज को खैंब देते हैं। सामने की चीजें भी धुँधली हुई जा रही हैं। में वनवासी हूँ, तो भी स्नेह से इतना विह्वल हो रहा हूँ, तो गृहवासी अपनी कन्या को बिदा करते समय कितना दुखित होते होंगे!

गौतमी—बेटी शकुन्तले, देख, वह तुम्हारे पिता आ रहे हैं—उनकी आँखों में डबडबाये आँसू तुम्हारे आलिंगन को व्याकुल हैं। उठ, आशीर्वाद ले!

शकुन्तला—(चरणों में लिपटी हुई) पिताजी! (गला भर आता है)

कण्य बेटी! भगवान तुम्हारा कल्याण करें! जैसे शर्मिष्ठा ने ययाति का प्रेम प्राप्त किया था, उसी तरह तुम भी पति-प्रेम प्राप्त करो और पुरु की तरह तुम्हें भी सम्प्राट् पुत्र प्राप्त हो!

गौतमी—बेटी, महर्षि कण्व ने यह आशीर्वाद नहीं दिया है, विलक्षि वरदान दिया है तुम्हें। .

कण्य—बेटी, जिसमें तुरत आहुति पड़ी है, इस यज्ञाग्नि की प्रद-क्षिणा कर लो! यह यज्ञाग्नि तुम्हारा मंगल करे और इसकी हिंव की सुगंध की तरह तुम्हारी कीर्ति दिग्दिगन्त में फैले।

ओ सारंगरव, ओ शारद्वत! इधर आओ बेटे!

दोनों शिष्य--गुरुदेव!

कण्व-बेटो, अपनी बहन को मंगल-पथ पर ले जाओ!

बोनों शिष्य-बहन शकुन्तले, हम अब चलें।

कण्य—ओ तपोवन के तस्ओ! जो शकुन्तला तुम्हें सींचे बिना जल भी नहीं पीना चाहती थी; जो अलंकार की अनुरागिनी होने पर भी मारे स्नेह के तुम्हारे पल्लवों को नहीं तोड़ती थी; तुम्हारे पहले फूल को देखकर जो उत्सव मनाने लगती थी, वह आज अपने पित के घर जा रही है, तुम लोग उसे आज्ञा दो!

और बेटी! कमल के पत्तों से हरे-भरे सरोवर तुम्हारे मार्ग को सुन्दर बनावें, घनी छायावाले वृक्ष सूर्य के ताप से बचावें, रास्ते की घूल में कमल-पराग की कोमलता हो, और शान्त-स्निग्ध पवन तुम्हारे पीछे-पीछे पंखे झलता हुआ चले।

#### (कोयल का स्वर)

सारंगरव—अरे, यह कोयल कूक उठी! पिताजी, आपकी आज्ञा मानकर वन-देवता ने इस कूक के बहाने शकुन्तला को बिदा का सन्देश दे दिया!

गौतमी—हाँ, हाँ, बेटी ! वन-देवता ने तुम्हें जाने की अनुमित दे दी, उन्हें प्रणाम करो।

द्याकुन्तला—सिख प्रियम्बदे, आर्यपुत्र की दर्शन-लालसा मुझे आगे खींच रही है, किन्तु आह, मेरे पैर इस आश्रम को छोड़ने के लिए , उठ नहीं रहे हैं!

प्रियम्बदा—तुम्हारी ही यह दशा नहीं है सिख, सारे आश्रम को देखो—िहरनी चबाती हुई कुश को उगले दे रही है, नाचती हुई मयूरी अचानक रुक गई और लताएँ पीले पत्ते गिराकर मानो आँसू टपका रही हैं!

शकुन्बला—पिताजी, मुझे इस लता-बहन माधवी से अनुमति लेने दीजिए!

कण्व—मैं जानता हूँ बेी, तुम्हारा उसपर कितना स्नेह है। देख, वह तुम्हारी दाहिनी ओर है!

शकुन्तला—(लता से लिपटती हुई) बहन माधवी, अपनी शाखा-बाहुओं से मुझे कस लो, क्योंकि आज से फिर भेंट नहीं होगी हमारी-तुम्हारी! बहन अनुसूये, सिख प्रियम्बदे, इस माधवी-लता को तुम्हें ही सौंपे जा रही हूँ, सिखयो!

अनुसूया—(कातर स्वर में) किन्तु हमें किसे सौपे जा रही हो सखि!

प्रियम्बदा—(रोती हुई) प्यारी सिख! ओह, हमें किसे सौपे जा रही हो!

कण्व—बेटी अनुसूये, प्रियम्बदे! तुम लोग यह क्या कर रही हो। रोओ मत बेटियो...शकुन्तला को ढाढ़स बँधाओ!

शकुन्तला—(ऑसू पोंछती हुई) गर्भ-भार के कारण आश्रम के आस-पास ही मंदमंद घूमती रहनेवाली यह हिरनी जब सुखपूर्वक बच्चा दे ले, तो उसकी खबर मुझे अवश्य दीजिएगा; भूलिएगा नहीं पिताजी!

कण्व--- तुम्हारा अंतिम आग्रह, और मैं भूलूँ?

**शकुन्तला—औ**र यह कौन मेरे पैरों से लिपटकर मेरा आँचल खीच रहा है!

कण्य कुश के नुकीले अग्रभाग से जिसका मुँह छिल जाने पर तुमने बार-बार ईगुदी का तेल लगाकर जिसे अच्छा किया, जो तुम्हारे हाथ के एक मुट्ठी साँवे पर पलकर इतना बड़ा हुआ, जो तुम्हारे पुत्र-सा ही लगता था, वह मृगछौना आज तुम्हारा रास्ता रोके खड़ा है, बेटी!

शकुन्तला—बेटा, जो तुम्हें छोड़कर जा रही है, उसका पीछा तूक्यों कर रहा है रे? जब तेरी माँ मर गई थी, मैने तुझे पाला-पोसा था, अब पिताजी तेरी खोज-खबर लेंगे, इसलिए जा, पिताजी के पीछे लग बेटा! (रोती हुई चलती है)

कण्व—बेटी, रोओ मत। स्थिर हो और रास्ता देखो। तुम्हारी बरौनियाँ ऊपर उठ गई है; इसिलए इन आँसुओं के कारण तुम रास्ता ठीक से देख नहीं पातीं; इस ऊबड़-खाबड़ में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं!

सारंगरव—गुरुदेव, प्रियजन को जलाशय तक ही पहुँचाना चाहिए! देखिये, यह सरोवर आ गया।

अनुसूया—शकुन्तले, तपोवन में ऐसा कोई सहृदय प्राणी नही है जो तुम्हारे वियोग से दुखी न हो। कमलपत्र की ओट में पड़ी

चकई पुकारे जा रही है, लेकिन तो भी वह चकवा बोल नही रहा है— अपने मुख में मृणाल रखे किस कातर दृष्टि से वह तुम्हारी ओर देख रहा है?

शकुन्तला-(सिसकती है)

कण्व—बेटी, चुप हो! चलते समय तुम्हें एक शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझ रहा हूँ—जाओ, सुख से अपने पित के घर पहुँचो। वहाँ गुरुजनों की सेवा में नहीं चूकना; सौतों को भी प्रिय सखी समझना; पित कदाचित् अपमान करे तो भी कोध करके उनसे मत झगड़ बैठना; दास-दासियों से उदारता का व्यवहार रखना और अपने सौभाग्य पर कभी नहीं गर्व करना बेटी, यही कुल-कामिनियों का धर्म है।

गौतमी—हाँ, बेटी, इससे बढ़ कर नारी के लिए कोई दूसरा उपदेश हो नहीं सकता।

कण्व-बेटी, आओ, फिर हम मिल लें।

शकुन्तला—पिताजी, मलय-पर्वत से उलाड़ी गई चंदन-लता की तरह आपकी गोद से दूर होकर में किस तरह जी सक्ँगी? आह!

कण्व—अवीर मत हो बेटी! पति का अपार स्नेह पाकर, भरे-पूरे घर की गृहिणी बनकर और पूर्व दिशा की तरह सूर्य-सा प्रतापी पुत्र पाकर तुम इस विरह-दुःख को शीघ्र भूल जाओगी बेटी!

शकुन्तला—पिताजी! प्रणाम पिताजी!

कण्व-मेरी इच्छा पूरी हो, बेटी!

शकुन्तला—बहन अनुसूये, प्यारी त्रियम्बदे—तुमलोग भी एक बार फिर मिल लो बहन!

# (दोनों मिलती हैं)

अनुसूया—राजा को यदि पहचानने में कठिनाई हो, तो वह अँगूठी दिखा देना!

शकुन्तला—तुम्हारी इस बात से तो मेरा हृदय काँप उठा ! प्रियम्बदा—डरो नहीं सखी, प्रेम में खटका हुआ ही करता है ! सारंगरब—देवि, अब बेला बहुत चढ़ गई—अब शीघ्रता की जाय! शकुन्तला—पिताजी, भूलियेगा नहीं! कण्य— (ठंडी साँस लेकर) पर्णकुटी के द्वार पर तुम्हारे हाथों से लगाये नीवार में जब तक कोपलें आती रहेंगी, तब तक तुम्हें किस तरह भूल सक्रूँगी बेटी। अच्छा, जाओ—शिवास्ते सन्तु पन्थानः!

#### ¥

# [विरह-सूचक वाद्य-ध्विन के बाद]

**दुष्यन्त**—आह ! जब उस मृग-नयनी ने वार-वार अपने प्रणय की याद दिलाई, तब तो, ओ मेरा हृदय, तू सोया रहा। और अब जब उसे पा नहीं सकता, तो संताप भोगने के लिए जागृत हो गया है।

कंचुकी-महाराज की जय हो जय हो!

**दुष्यन्त**—जाकर मत्रे। से कह दो कि आज मैं धर्मासन पर नहीं ैठ सकूँगा। रात को वडी देर तक जगा रहा। जो काम हो, उसकी सूचना मेरे पास भेज दें।

विदूषक—अच्छा हुआ कि आपने इन मिक्खयों को झाड़-बुहार कर अलग कर दिया। अव इस मनोहर प्रमद-वन में थोड़ी देर आनन्द कीजिए।

दुष्यन्त—मित्र, ठीक कहा गया है कि विपत्तियाँ जरा-सी सुराख पाकर ही आ धमकती है। जिसने शकुन्तला की याद में बाधा पहुँचाई, वह मोह मुझे छोड़ भी न सका था कि देखो, यह कामदेव अपने धनुष पर आम्प्र-मंजरी का वाण चढ़ाकर सामने आ खड़ा हुआ है। अब आनन्द कहाँ!

विदूषक—कहिए, में अपनी लाठी से कामदेव के इस वाण को अभी तोडे-फोड़े डालता हैं।

दुष्यन्त—रहने दो अपनी वीरता। आह ! यह अँगूठी ! तू अवतक कहाँ थी ? अपनी प्रियतमा को मुझसे अकारण छुडवाकर अब मेरे हाथ में आई है। उफ, आज शकुन्तला के उस प्रथम मिलन का सारा वृतांत मुझे याद आ रहा है। मित्र, मित्र, मेरी रक्षा करो !

विदूषक—महाराज, आपके लिए ऐसा विचलित होना शोभनीय नहीं, प्रबल झंझा में भी पर्वत नहीं हिलता-डुलता है, महाराज!

दुष्यन्त—ओहो, जब बार-बार याद दिलाये जाने पर भी मैंने उसका परित्याग कर दिया और वह निराश हो जब मुनि-शिष्यों के साथ लौटने लगी तो उन्होंने भी उसे डाँट दिया और कहा तुम्हें यहीं

रहना होगा। तब वह खड़ी हो गई! उस समय आँखों में आँसू भर कर मुझ निष्ठुर की ओर जिस करुण दृष्टि से उसने देखा था, वह विष से बझे तीर की तरह आज भी मेरे हृदय को जर्जर कर रही है, मित्र!

विदूषक—महाराज! इस विषय में मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, तो उसे कोई आकाशचारी उड़ाकर लेगया था न?

**दुष्यन्त** सखे, और कौन उस पतित्रता का शरीर स्पर्श कर सकता था? मैंने शकुन्तला को सिखयों से सुना था, मेनका उसकी माता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेनका की कोई अप्सरा-सखी या स्वयं मेनका ही उसे उड़ा ले गई।

विदूषक—यदि ऐसा है तो आप धैर्य रखें। समय पाकर वह आपसे अवश्य मिलेगी?

## द्रव्यन्त-कैसे ?

विदूषक—माँ-बाप अपनी बेटी को पति-वियोग से व्याकुल अधिक दिनों तक नही देख सकते।

दुष्यन्त—क्या सच ? मुझे तो ऐसा लग रहा है मित्र कि शकुन्तला का वह मिलन या तो सपना था, या जादू, या भ्रम, या मेरे किसी पूर्वजन्म का पुण्यफल। आह, मेरी सारी आशाऍ ऊँचे पहाड़ से गिरकर जैसे चूर-चूर हो गई हैं।

विदूषक—ऐसा न कहिए महाराज। यह अँगूठी ही बतलाती है कि उसका मिलन भी अवश्य होगा और इसी तरह एकाएक और अचानक!

**दुष्यन्त**—मुझे तो इस अँगूठी पर बहुत तरस आती है! तेरी काया के समान तेरा पुण्यकल भी क्षीण है; नहीं तो शकुन्तला के लाल-लाल नखोंवाली उँगली में स्थान पाकर फिर तू क्यों गिर पडती?

विदूषक-अञ्छा यह तो बताइये, आपने यह अँगूठी दी थी किस उद्देश्य से?

दुष्यन्त—बड़ी करुण कहानी है मित्र! जब मैं तपोवन से विदा ले रहा था तब मेरी प्रियतमा ने आँखों में आँसू भरकर रुँधे गले से कहा था—अव कितने दिनों बाद मुझे याद कीजिएगा, आर्यपुत्र! तब यह अँगूठी मैंने उसकी उँगली में डालते हुए कहा था..... विदूषक—यह तो आपका भी गला भरा आ रहा है! अच्छा! आपने क्या कहा?

**बुष्यन्त**—मैंने कहा—प्रिये, इस अँगूठो पर अंकित मेरे नाम के एक-एक अक्षर एक-एक दिन मे गिनती जाना। गिनती पूरी भी नही होगी कि हमारे अंत:पुर से कोई आज्ञाकारी सेवक तुम्हें बुलाने यहाँ आ पहुँचेगा। लेकिन आह! न जाने किस अभिज्ञाप-वश मैं ये सारी बातें भूल गया?

विदूषक—किन्तु महाराज, यह तो अँगूठी थी, बंसी नही। फिर यह उस रोहू मछली के पेट में कैसे पहुँच गई?

बुष्यन्त—जब मैंने तिरस्कार की हद कर दी तो तपस्विनी गौतमी ने कहा—बेटी, तू वह अँगूठी क्यों नही दिखलाती? उस समय शकुन्तला ने अपनी उँगली की ओर नजर की और चिल्ला पड़ी—आह! क्या हुई मेरी अँगूठी? वह सोचती थी, जलदेव की वंदना करते समय गंगाजी की घारा में तो नही गिर गई? ओरी अँगूठी! जिसकी उँगलियाँ कोमल और सुन्दर थीं, उन हाथों को छोड़कर तू जल में क्यों डूब गई? लेकिन तू तो अचेतन थीं, मैं चेतन प्राणी होकर भी अपनी प्रिया का किस तरह त्याग कर सका?

## '(दासी का प्रवेश)

दासी—महाराज! यह महारानी का चित्रपट है, लीजिए। दुष्यन्त—अहा! इस चित्र में भी मेरी प्रियतमा कितनी सुन्दर लग रही है? नेत्र के दोनों प्रांतभाग विस्तृत है ही, आँखें भी वैसी ही बड़ी-बड़ी है। जरा-सी टेढ़ी होने के कारण भवें और भी सुन्दर लग रही है। दाँतों से फूटनेवाली हास्य-किरणों से दोनों होंठ जगमग हो रहे है। वे होठ जो पके बेर के समान लाल-लाल है। हास विलास से पूर्ण मुखारविन्द कितना सुन्दर लगता है और उसपर पसीने की बूदें निकलने से ऐसा मालूम पड़ता है, मानो कान्ति चूई पड़ती हो। यद्यपि यह चित्र है, तो भी मालूम होता है, मेरी प्रिया अब बोल उठेगी!

विदूषक—ठीक महाराज, ठीक। अपनी प्रियतमा का चित्रण करने में आपने कमाल किया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें आपने प्राणों का भी संचार कर दिया है।

दुष्यन्त—चित्र-निर्माण करते समय जिस अंग में सुन्दरता नही रहती है, उसमें भी लाई जाती है। लेकिन इस चित्र से शकुन्तला

का सौंदर्य बढ़ा नहीं, बल्कि कुछ घट ही गया है। अच्छा मित्र, तुम बताओं तो, चित्र की इन तीनों मूर्तियों में तुम शकुन्तला किसको समझते हो?

विदूषक—जिसके केश-कलाप का बंधन शिथिल पड़ गया है, जिससे कुछ फूल गिर पड़े हैं, जिसके मुख पर पसीने की बूँदें झलक रही हैं, जिसकी बाहु-लता का ऊपरी भाग अवनत दिखाई पड़ रहा है, जिसके वस्त्र का बंधन भी ढीला पड़ गया है और कुछ थकी-सी होने पर भी जो वृक्षों को जल दे रही है—इस चिकने-से छोटे आमवृक्ष के निकट जिसका चित्र है; निश्चय वही शकुन्तला है, महाराज!

दुष्यन्त—तुम बड़े चतुर हो मित्र। देखो, इस चित्र में मेरे भी भाव अंकित हैं। पसीने से तर उँगली रखने के कारण चित्र के प्रान्त-भाग में नीली रेखा दीख पड़ रही है और कपोल पर अश्रु-विन्दु गिर गया है, जिससे वहाँ का रंग मैला हो गया है।

विदूषक—महाराज! क्या इसमें अभी और कुछ चित्रित करना है?

दुष्यन्त—हाँ, हाँ। जिसके तट पर हंस-दम्पती बैठे हों, ऐसी मालिनी नदी चित्रित करनी है। उसके पांस, जहाँ चँवरी गाय और हिरन बैठे हों, ऐसे हिमालय का पद-प्रदेश अंकित करना है। फिर जिसकी शाखा पर वल्कल-वसन सूख रहे हों, उस वृक्ष के नीचे एक हिरनी चित्रित करूँगा, जो कृष्णसार-मृग के सींग से अपनी बाईं आँख खुजला रही हो।

विदूषक—क्षमा करें महाराज, कहीं लम्बी दाढ़ीवाले तपस्वियों के चित्र से न आप इस चित्रपट को पूरा करें?

दुष्यन्त सचमुच अभी और बहुत-कुछ बनाना रह गया है, सखे!

विदूषक—अरे रे महाराज! यह क्या? यह दुष्ट भूमर! यह भूमर इस मुख-कमल के रस-पान के लिए कहाँ से टूट पड़ा?

दुष्यन्त-भूमर! घृष्टता न कर। जिन अधरों का रस-पान करते समय रित-काल में भी मैंने दया से काम लिया, अब उसी पर तू डंक मारना चाहता है? मैं तुझे कमल-संपुट के कारागार में बन्द करा दूँगा, सावधान!

विदूषक महाराज! इतना कोघ? यह चित्र है चित्र!

दुष्यन्त—चित्र! चित्र!! ओह, तुमने कैसी मूर्खता कर दी मित्र? मैं इसे साक्षात् शकुन्तला समझकर तन्मय हृदय से दर्शन-मुख का अनुभव कर रहा था! चित्र की याद दिलाकर मेरी प्रिया को सचमुच तुमने चित्र बना दिया। ओह!

विदूषक-महाराज, यों आँसू !

**दुष्यन्त**—आँसू! उफ़!!रात जागते कटती है, जिससे स्वप्न में भी उसे नहीं देख पाता। और ये आँसू तो चित्रमयी शकुन्तला को भी अच्छी तरह देखने नहीं देते!

## (दासी का प्रवेश)

दासी—महाराज! मंत्रीजी ने कहला भेजा है, एक घनाढ्य सौदागर निःसंतान मर गया है। क्या उसका घन राज्य में लगा लिया जाय?

दुष्यन्त—आह! संतान के अभाव में मेरी इस राज्य-संपत्ति की भी तो यही दशा होगी! (उसाँसे लेते है)

## દ્

## [मिलन-सूचक कोमल रागिणो की ध्विन के बाद]

**एक तपस्विनी**—यह चंचलता छोड़ ! तू हर जगह अपना स्वभाव दिखाता रहता है।

**बुष्यन्त**—इस तयोभूमि में कौन यह अशिष्ट आचरण कर रहा है? और, यह मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़की? ओ मेरी भुजे, जब तूने मंगल का तिरस्कार कर दिया, तो फिर व्यर्थ फड़ककर मुझे क्यों कष्ट दे रही है?

पहली तपस्विनी-अरे तू सुनता नही! छोड़ दे इसे!

दुष्यन्त—ओहो, यह तो अजीब दृश्य! बच्चा सिंह-शावक को उसकी माँ के स्तन से छीनकर गोद में लिये खड़ा है, सिंहनी मुरी रही है, सिंह-शावक के केसर अस्तव्यस्त हो रहे हैं। दो तपस्विनियाँ मना कर रही है!

बच्चा—ओ शेर-बच्चे, तू मुँह फैला; मैं तेरे दाँत गिर्नूगा।
पहली तपस्वनी—दुष्ट, हमारे बच्चों की तरह सभी बच्चों को
तू क्यों तंग करता फिरता है? देख रही हूँ, तेरी शैतानी दिन-दिन
बढ़ती जाती है!

दुष्यन्त—अरे, इस बच्चे को देखकर क्यों मेरे हृदय में पुत्र-स्नेह उमड़ा पड़ता है?

दूसरी तपस्विनी—सर्वदमन, इसे छोड़ दे! नही तो देख, वह सिंहनी गुर्रा रही है; अब वह तुझपर टूटेगी ही?

बालक—टूटेगी ही? ओहो, मुझे डर लग् रहा है मौसी! दूसरी तपस्विनी—शोख! उल्टे मुझे चिढ़ा रहा है!

दुष्यन्त—यह चिनगारी एक दिन अग्नि-ज्वाला बनेगी—भविष्य में यह बालक प्रतापी बन कर रहेगा!

पहली तपस्विनी—मै तुझे खिलौने दूँगी लल्ला, इसे छोड़ दे! बालक—लाओ, कहाँ है खिलौना?

दुष्यन्त— खिलौने का नाम सुनकर ही बच्चे ने किस तरह हाथ फैला दिया— नव उषा ने जिसकी पंखुड़ियाँ अभी-अभी खोली हैं, ऐसी कमिलिनी-सी इसकी हथेली! अरे, हथेली पर चक्रवर्ती की रेखा यहाँ से ही देख पड़ती है!

पहली तपस्विती—इसे भुलावा में नही रखा जा सकता है, सुक्रते! मेरी कुटिया में मयूर की एक रंगीन मूर्ति है; उसे ले आओ।

बालक—हाँ, मौसी, तब तक मैं इस शेर-बच्चे से खेल रहा हूँ!

दुष्यन्त—इच्छा होती है, इस बच्चे को गोद में उठा लूँ। अहा, अकारण हँसने से जिसके नये-नये दाँत कभी-कभी दिखाई देते हैं, तोतली बोली में जिसके वाक्य बड़े मीठे लगते हैं, गोद में लेने के लिए जो बार-बार आग्रह करता है, ऐसे बच्चे के अंग की धूल से भाग्यवानों के ही शरीर धूसरित होते हैं!

पहली तपस्विनी—क्यों रे, तू मेरी बात नहीं मानेगा? कोई ऋषिकुमार यहाँ है? अहा! आप? तो आर्य-श्रेष्ठ, आप ही आकर मेरी मदद कीजिए। इस बच्चे के हाथ से इस सिंह-शावक का छुड़ाना मेरे लिए कठिन हो रहा है।

दुष्यन्त-जैसी आज्ञा! क्यों महर्षिपुत्र......

पहली तपस्विनी—यह महर्षिपुत्र नहीं है आर्य ! लेकिन आपको देखते ही यह इतना शान्त क्यों हो गया ? और इस बच्चे की आकृति भी आपसे कितनी मिल रही है !

दुष्यन्त-यह मुनि-कुमार नहीं, तो किस कुल का दीपक है!

तपस्विनी--पुरु-वंश का।

दुष्यन्त—पुरु-वंश का? लेकिन पुरुवंशी तो प्रथम अवस्था में पृथ्वी-पालन के लिए भव्य-दिव्य राजप्रासाद में रहते है, वृक्षो की छाया को तो वे चौथेपन में अपनाते हैं।

तपस्विनी—इसकी माँ का सम्बन्ध एक अप्तरा से है, इसीसे उन्होंने इसे देवगुरु कश्यप के आश्रम में प्रसव किया है।

दुष्यन्त—इसकी माँ का सम्बन्ध अप्सरा से ? वह श्रीमती किसकी पत्नी है!

तपस्विनी—कौन उसका नाम ले, जिसने अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया!

दूसरी तपस्विनी—सर्वदमन, ले यह खिलौना; देख तो इस शकुन्त का लावण्य!

बालक - शकुन्त ... ला. . कहाँ है मेरी माँ?

दूंसरी तपस्विनी—(हॅसती हुई) में तेरी माँ शकुन्तला के बारे में नही कह रही थी। इस शकुन्त, मयूर के बारे में.....

दुष्यन्त-आह! यह क्या सुन रहा हूं!?

पहली तपस्विनी—सुत्रते, सुत्रते, यह क्या हुआ ? इसके हाथ का रक्षासूत्र कहाँ गिर गया, सिंख !

दुष्यन्त---यहाँ पड़ा है, सिंह-शावक से संघर्ष करते समय शायद गिर गया था! यह लीजिए----

पहली तपस्विनी—मत छूइये, मत छूइये ! अरे, आपने तो उठा ही लिया ! बहन सुत्रते !

दुष्यन्त—आप लोग चौंक क्यों पड़ी? और क्यों मुझे मना किया था?

पहली तपस्विनी—यह अपराजिता नाम की जड़ी है। इसके जातकर्म के समय भगवान् कश्यप ने इसे दिया था और कहा था कि यदि भूमि पर गिर पड़े तो बच्चे के अतिरिक्त सिर्फ माँ-बाप ही उठायें।

दृष्यन्त-यदि दूसरा उठावे तो!

पहली तपस्वनी—तो नागिन बनकर यह डँस लेगी। हमने कई बार ऐसा होते देखा है, आर्य-श्रेष्ठ!

दुष्यन्त—तो मेरा चिरवांछित मनोरथ पूरा हो गया! आओ बेटे, मैं तुझे गोद में ले लूँ—आह!

बालक—मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं माँ के पास जाऊँगा! दुष्यन्त—मेरी गोद में ही चलकर माँ का अभिनन्दन करो बेटे!

पहली तपस्विनी—सुत्रते ! क्या देख रही हो—जाकर बहन शकुन्तला को यह सुसँवाद सुनाओ। यह पौरव-कुल-कमल-दिवाकर दुष्यन्त हमारे सामने हैं!

दुष्यन्त—वह कौन आ रही है? क्या शकुन्तला है? आह, कैसी सूख गई है! ये धूसरित वस्त्र, यह मुर्झाया चेहरा, यह एकमात्र वेणी—प्रिये! प्रिये!

शकुन्तला-नाय, नाथ!

बालक---मां, यह कौन है?

**शकुन्तला**—तुम्हारा भाग्य अव उदय हुआ बेटे, पिताजी को प्रणाम करो!

## (कश्यप का प्रवेश)

तुम दोनों का यह पुर्नीमलन सुखमय हो! इन्द्र तुम्हारी प्रजा पर हमेशा जल बरसाते रहें, तुम सदा यज्ञ करके उन्हें सन्तुष्ट किये रहो और सौ युगों तक मिल-जुलकर संसार का कल्याण करते हुए तुम दोनो उत्कर्ष और प्रशंसा प्राप्त करो! तुम्हारी जय हो, जय हो!

#### शुभाकांक्षा—

राजा सदा प्रजा की भलाई में लगे रहें; वाणी की वीणा संसार-भर में झंकृत होती रहे और नील-लोहित भगवान शंकर हमें आवा-गमन से मुक्त कर दें।

## [समाप्त]

# राम-राज्य

[रेडियो रूपक]

## राम-राज्य

#### (प्रवक्ता)

आज से ठीक सौ वर्ष बाद। याद रिखये, आज से ठीक सौ वर्ष बाद अर्थात् बीस सौ इकावन ईस्वी में! जरा अपनी कल्पना को तीव्र होने दीजिए— आज की पायिवता को पीछे ढकेल कर उसे उड़ान भरने दीजिए और चले चिलए २०५१ ईस्वी में!

## $(\delta)$

(हवाई जहाज के उड़ने और उतरने के शब्द)
स्वागताधिकारी—नमस्कार श्रीमतीजी, नमस्कार महोदय!
स्त्री—नमस्कार!
पृश्व—नमस्कार!

स्वागताधिकारी—आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपकी शुभ यात्रा का उद्देश्य?

पुरुष—हम दक्षिण-घुव प्रदेश से आ रहे हैं। वहाँ पर हमलोग एक उपनिवेश बसाने जा रहे हैं। उस घुव-प्रदेश में हम
जो एक नवीन समाज बनाने जा रहे हैं, उसकी आधार-शिला क्या
हो, इसके लिए भिन्न-भिन्न देशों की सामाजिक पद्धित के अध्ययन के
लिए, हमने भिन्न-भिन्न देशों में शिष्टमंडल भेजे हैं। आपके देश में
आने का सौभाग्य हम दोनों को मिला है।

स्वागताधिकारी—बड़ा ही शुभ उद्देश्य! हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आपको ज्ञात ही होगा, हमने तो अपने यहाँ बापू के आदर्श के अनुसार रामराज्य की स्थापना कर ली है और,

हमारी आशा है, एक दिन सारा संसार बापू के उस आदर्श को अपनायगा।

स्त्री—हाँ, पूज्य गाँधी जी के महान् देश को अपनी आँखों से देखने के लिए ही तो हम यहाँ भेजे गये हैं।

स्वागताधिकारी—हम आपलोगों को सारो सुविधाएँ देंगे। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही अतिथि को देवता माना गया है—अतिथि देवो भव! (पुकारता है) परिचालक!

परिचालक--महोदय!

स्वागताधिकारी—आप इन्हें जवाहर—अतिथिशाला में ले जायें। (आगत व्यक्तियों से) हमने अपने विदेशी अतिथियों के लिए जो विश्रामागार बनाया है, उसके नाम के साय अपने प्रथम प्रधान मंत्री का नाम जोड़ रखा है—क्योंकि उन्होंने ही हमें सर्वप्रथम अन्तर-राष्ट्रीय बन्धुत्व का पाठ सिखाया था।

स्त्री—हम उनके स्मारकों और स्मृति-चिन्हों को भी देखना चाहेंगे।

स्वागताधिकारी—आपको सारी चीजें देखने की सभी सुवि-धाएँ दी जायँगी। (पुरुष सं) लेकिन आप अतिथि-शाला में जायँ, उसके पहले एक निवेदन।

पुरुष-आज्ञा दीजिये!

स्वागताधिकारो — हमारे यहाँ आज्ञा नहीं दी जाती, निवेदन किया जाता है। (मुस्कान) निवेदन यह है कि यदि आप के पास कोई अस्त्र-शस्त्र हो, तो उसे यही रख दीजिये।

पुरुष—(शंकित) ओहो! तो आप मुझे निःशस्त्र करना चाहते हैं। यह तो किसी परदेशी पर अत्याचार है।

स्वागताधिकारी—(हँसता हुआ) ह-ह-ह-! हर विदेशी ऐसा ही कहता है! महोदय, हम आपसे शस्त्र यहीं रख देने को इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ शस्त्र रखना वर्वरता और पशुता का चिह्न समझा जाता है। आदमी ने शस्त्र का प्रयोग बनैले भैसों, बाघ-सिंहों और विषघर नागों से सीखा! पूज्य बापू नें हमें अहिंसा का पाठ सिखाया था, हमारे गले के नीचे भी पहले यह बात नहीं उतरती थी।

**पुरुष**—किन्तु, यदि हम पर प्रहार किया जाय, तो हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे?

स्वागताधिकारी—प्रहार ! हमारे देश में, बापू के इस राम-राज्य में, कोई किसी पर प्रहार नहीं करता ! हम अब पूर्ण सभ्य हो चले हैं—

आदमी जितना बर्बर और असम्य रहता है, उतना क्रूर और हिंसक होता है। ज्यों- ज्यों सम्यता आती जाती है, त्यों-त्यों वह दयालु और अहिंसक होता जाता है। सम्यता की पहचान ही है अहिंसा।

स्त्री--आपकी बातें सत्य के बहुत निकट मालम होती हैं।

स्वागताधिकारी—बापू कहा करते थे, अहिंसा का सन्देश सबसे पहले स्त्रियाँ और बच्चे समझते हैं। बापू के कथानानुसार पहला सत्याग्रही एक बच्चा था।

पुरुष—तो क्या आपके देश में सेना भी नही रखी जाती? यहाँ इस हवाई अड्डे के अगल-बगल कही किसी सैनिक या प्रहरी को नहीं देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हो रहा था।

स्वागताधिकारी—नहीं! हमारे देश में सेना नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम स्वतंत्र हुए थे, कुछ दिनों तक हमने सेना रखी। हम लड़ाइयों में भी शामिल हुए। किन्तु धीरे-धीरे उसकी व्यर्थता सिद्ध हो गई!

पुरुष-- और, यदि कोई आपके देश पर चढ़ाई करे, तब?

स्वागताधिकारी—कैसी वातें करते हैं आप ? क्या इस वैज्ञानिक युग में देशों पर चढ़ाई करने की जरूरत रह गई है, जबिक एक छोटी-सी पुड़िया सारे संसार को भस्म कर सकती है ? इन परमाणु अस्त्रों के बाद फिर सेना की क्या सार्यकता रह गई ? वह तो जहाँ की तहाँ खड़ी रह जायगी या ढेर हो जायगी।

पुरुष—आपके देश को भस्म नहीं करके आप को गुलाम तो बनाया जा सकता है!

स्वागताधिकारी—ह-ह-ह! गुलाम बनाया जा सकता है? एक बार हमें गुलाम बनाया गया था। उनका शस्त्र-बल भी असीम समझा जाता था। किन्तु बापू की अहिंसा के सामने उनकी कोई शक्ति काम आई? और उस समय तक अहिंसा पर हमें ऐसी आस्था भी नहीं थी। बस, देश में मिर्फ एक मुट्ठी लोग अहिंसक थे। उन्हीं को लेकर बापू ने उस समय के संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र को भगा दिया। आज तो हमारा वच्चा-बच्चा अहिंसा का मर्म समझ चुका है।

पुरुष—तो लीजिए, यह पिस्तौल! (पिस्तौल निकाल कर देता है) स्वागताध्यक्ष—आह! उफ़....

स्त्री—अरे ! आप इस तरह विचलित क्यों हो गये ? महोदय, महोदय ! स्वागताध्यक्ष—आह ! यदि यह कलमुँही संसार में नहीं आई

होती, तो बापू को उस दिन उस प्रकार मरना नहीं पड़ा होता। श्री मतीजी, पिस्तौल देखते ही हमारे हृदय में घृणा की जो भावना उमड़ पड़ती है, क्या आप लोग उसकी कल्पना भी कर सकेंगे? उफ—

स्त्री—गाँधीजी की हत्या ! उसकी कल्पना तो हमें भी कँपा देती है, महाशय!

स्वागताधिकारी—और, उसके बाद भी आपलोग अस्त्र-शस्त्र की बातें करते हैं? खैर, अभी अतिथिशाला जाइये। फिर कभी बातें होंगी। नमस्कार। परिचालक, रथ लाइये।

स्त्री—नमस्कार, नमस्कार!
पुरुष—नमस्कार, नमस्कार!
(मोटर के निकलने की आवाज)

## (२)

(मोटर के ठहरने की आवाज प्रबंधक—स्वागत श्रीमती जी, स्वागत महोदय! स्त्री—नमस्कार!

पुरुष---नमस्कार!

प्रबंधक—अभी हवाई अड्डे से हमें सूचित किया गया है कि आप दोनों पधार रहे हैं। आइये, आपकी सुख-सुविधा का सारा प्रबन्ध हमने कर रखा है? अतिथिशाला का यह मानचित्र है (कागज खोलने का शब्द)। इनमें ये आवास-कक्ष इस समय खाली हैं।

स्त्री-और, भोज्य-पदार्थों की सूची भी तो होगी।

प्रबंधक—हाँ, यह लीजिये (कागज का शब्द)।

पुरुष—कक्ष और भोजन के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे? क्या आप हमें बता सकेंगे?

प्रबंधक है: हः हः न्या देने पड़ेंगे ? क्या लेने पड़ेंगे विदेशियों के मुँह से यह सुनते-सुनते हम तो हैरान हैं। महोदय, क्या आपको वायु के लिए कोई मूल्य देना पड़ता है? जल के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है? फिर भोजन के लिए मूल्य क्या ? यह तो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकता है! और, क्या अपनी छाया के लिए कोई वृक्ष मूल्य खोजता है, जो यह कक्ष आपसे कुछ माँगे?

स्त्री—तो यहाँ भोजन और आवास....

प्रबंधक — हाँ, बापू के राम-राज्य में भोजन और आवास पाने का अधिकार सब नागरिक को प्राप्त है। फिर, आप तो अतिथि हैं।

पुरुष—धन्य है आपका देश, धन्य है बापू का राम-राज्य! हम इसी राम-राज्य को देखने तो आये हैं। उसके लिए क्या प्रबंध रहेगा!

प्रवंधक—आपकी सेवा में पथ-प्रदर्शक पहुँच जायेंगे। आप जहाँ चाहें, निस्संकोच जा सकते हैं। आप क्या क्या देखेंगे?

पुरुष—कुछ तो उतरते ही देख चुका। मैं विशेषतः उद्योग-धंघे और खेतीबारी....

स्त्री—और, में बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक जीवन! प्रबंधक—अच्छा चुनाव! पुरुषों के हिस्से उद्योगधंघे, खेतीबारी; स्त्रियों के जिम्मे पारिवारिक जीवन; भावी नागरिकों की शिक्षा-दीक्षा! बापू के रामराज्य में भी यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था उचित भी है। क्यों?

(स्त्री और पुरुष हँस पड़ते हैं)

## (३)

(दूर से सामूहिक गीत और वाद्य की झंकार)

पुरुष—हमें आप कहाँ ले आये ? यहाँ क्या कोई संगीतशाला है ? स्त्री—अहा, कितनी मधुर झंकार।

पथ-प्रदर्शक संगीतशाला नहीं, यह तो श्रमशाला है, जिसे पहले कारखाना कहा जाता था! पहले हम कारबार पर जोर देते थे, अब श्रम को ही महत्त्व देते हैं।

पुरुष-कारखाने में संगीत?

पथप्रदर्शक—श्रम और संगीत में प्रारंभ से ही अविच्छेद्य संबंध रहा है न। संगीत की उत्पत्ति ही श्रम से हुई। हमारी स्त्रियाँ प्रारम्भ से ही चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, गाती रही हैं। हमारे मछुए नाव खेते समय, हमारे शिल्पी बड़ी-बड़ी शहतीर उठाते समय भी गाते रहे हैं। किन्तु ज्यों-ज्यों हम तथाकथित सम्य होते गये, श्रम से संगीत को अलग करते गये। फल यह हुआ कि आज मेहनत एक खटंत-किया हो चली है—ऊबानेवाली, थकानेवाली, अकाल वृद्ध बनानेवाली! अब फिर से हमने श्रम को संगीत के साथ नत्थी करके काम को खेल बना दिया है।

पुरुष—पहले हमें कार्यालय में ले चिलये, वहाँ मैनेजर से कुछ बातें करके तब भीतर चलेंगे।

पथप्रदर्शक मैंनेजर! अब हमारी श्रम-शालाओं में किसी मैंनेजर की आवश्यकता नहीं रह गई है। प्रारम्भ में हमने प्रबंधक रखा था। क्योंकि उस समय तक हममें पुरानी आदतें थीं; जो हमें कामचोर बनाती थीं! किन्तु, धीरे-धीरे वह आदत दूर हो गई। अब तो लोग स्वयं श्रमशाला में उसी प्रकार आ जाया करते है; जैसे पहले सिनेमाधरों में खुशी-खुशी जाते थे।

पुरुष—तो वेतन आदि का निर्णय कैसे करते है आप लोग? प्यप्रदर्शक —वेतन? ह-ह-ह-! वेतन कौन दे और किसको दे? समाज की श्रमशाला है; समाज उसके फलों का उपभोक्ता है। अपनी शक्ति के अनुसार सभी श्रम करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सब उपयोग करते हैं।

स्त्री—र्कितु, कितने ही देशों में तो यह प्रयोग असफल हुआ।
पथप्रदर्शक—नयोंकि उनलोगों ने दबाव और जोर से काम लेना चाहा।
बापू की कमैंविधि तो अन्तः प्रेरणा के जगाने पर निर्भर होती है।
हमने उनकी विधि अपनाई, हम सफल हुए। हाँ, एक बात और—
स्त्री—नया?

पयप्रदर्शक— बापू बड़े-बड़े कारखाने के विरुद्ध रहे हैं। बड़े-बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है। इससे मनुष्यता विकास नहीं पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वन्द्व रहता है; उत्पादन में त्रृटि होती है। फिरएक बड़े कारखाने के बंद होने से देश भर में हाहाकार मच जाता है। अतः हमने छोटी-छोटी श्रमशालाएँ हीं बनाई हैं—जहाँ हर आदमी हर आदमी को पहचान सके, अपना सके, अपना भाई बना सके। और, यदि एकाध श्रमशाला में उत्पादन कम भी हुआ; तो देशव्यापी कुप्रभाव नहीं पड़ सके।

(भोंपू की आवाज)

स्त्री—अरे, क्या कारखाना बन्द होने जा रहा है? आह, हम इस अलौकिक प्रयोग को देख न सके।

पुरुष---हाँ, इस विचित्र प्रयोग को हम आँखों देखना चाहते थे, महाशय!

पथप्रदर्शक—भोंपू तो बज गया; किन्तु जल्द निकलता कौन है? काम को तो हमने खेल बना दिया है। बच्चे क्या खेल के मैदान को जल्द छोड़ते हैं? तीन बार ऐसा भोंपू बजेगा, तब कहीं श्रमशाला खाली होगी। (संगीत का स्वर तेज होता है) सुनिये, भोंपू बजते ही संगीत

je.

कितना ऊँचा हो गया—चलते-चलाते थोड़ा और श्रम, थोड़ा और संगीत।

स्त्री—तो हम तेजी से चलें। पुरुष—हाँ-हाँ, तेजी से ही।

## (8)

(बच्चों का कलरव सुनाई पड़ता है)

एक बच्चा—देखो, देखो, मेरे गुलाब में यह किंतना सुन्दर फूल खिल आया है। इसका रंग है गुलाब का और गंध रजनी-गंधा की। कैसी कमाल किया है मैने।

दूसरा बच्चा—और इधर देखो, क्या ऐसा आलू तुमने कही देखा था ? मैंने इसके लिए खास खाद बनाई थी। गुण टमाटर का स्वाद नासपाती का।

तीसरा बच्चा—अरे भाई, दोनों इघर आओ और देखों मेरी यह पुस्तक-धारिणी! इसपर पुस्तकें फेंक भी दो, तो वे आप-ही-आप पंक्तियों में सज जायँगी। कैसी कारीगरी की है मैने?

शिक्षक—बच्चो, अब इधर आ जाओ, थोड़ा सैद्धान्तिक ज्ञान भी तो ले लो!

सब बच्चे--आया गुरुदेव!

(स्त्री, पुरुष और पयप्रदर्शक का प्रवेश)

स्त्री—क्यों महोदय, यही आपकी पाठशाला है?

शिक्षक—हाँ, यह हमारी पाठशाला ही तो है।

पुरुष-यह पाठशाला है या उद्योगशाला!

शिक्षक — यों समझिये तो पाठशाला, उद्योगशाला और प्रयोगशाला— तीनों एक साथ! वापू ने शिक्षा का यह नवीन प्रयोग प्रारम्भ किया था, जिसे वह मौलिक शिक्षा-पद्धित कहते थे। बच्चों का सबसे पहला काम होता है, दूघ पीना, फिर खेलना। भोजन के साथ खेल को जोड़ दीजिए और फिर इन दोनों का सम्बन्ध शिक्षा से कर दीजिए; बस शिक्षा का यही मूलसूत्र पकड़ कर हम आगे बढ़ते हैं। इसी से यह मौलिक शिक्षा कहलाती है।

स्त्री—आपके रामराज्य की सब चीजें ही विचित्र हैं। क्या मैं इन बच्चों से वातें कर सकती हुँ?

शिक्षक—क्यों नही ? रामू ! इनसे बातें तो कर बेटा !

स्त्री-आप किस वग में पढ रहे हैं?

बच्चा-वर्ग वग क्या है वापू के समाज में वर्ग व

स्त्री—(शिक्षक से) यह बच्चा क्या कह रहा है  $^{7}$  क्या यहाँ पाठशालाओ में वग नहीं रखे जाते हे  $^{7}$ 

शिक्षक—नहीं श्रीमती जी, (बच्चे से) रामू, यह जानना चाहते हैं कि तुम क्या सिख रहे हो  $^{7}$ 

बच्चा—जमीन और बीज के भेदो को समझ चुका हूँ अब मौसम के भेद से जमीन और बीज के भेद के बारे में प्रयोग कर रहा हूँ। क्या ऐसा गेहूँ नहीं बनाया जा सकता जो धान के मौसम में

स्त्री--रहने दो बच्चे, म समझ गई

बच्चा—नही, नही, में और भी सीख चुका हूँ। में ऐसी कुर्सी बनाने में लगा हूँ जो बैठते ही मनचाही दिशा में पहुँचा दे।

स्त्री—रहने दीजिए, में समझ गई, समझ गई। घन्य है आपके शिक्षक जिन्होंने ऐसे छोटे-से बच्चों में इतना ज्ञान भर दिया है।

बच्चा—शिक्षक ? शिक्षक किसे कहते हैं? स्त्री—तो उन्हे आप क्या कहते हैं?

शिक्षक शीमती जी, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं होते । शिक्षक वह है, जैसा आपने कहा है, जो बच्चों में ज्ञान भरे। बच्चों में ज्ञान भरने का पेशा हमारे यहाँ नहीं रह गया है। हमें बच्चों में जो ज्ञान निहित है, उसे उभाडना भर है। इसिलए जो लोग उन्हें इस कमें में सहायता पहुँचाते है, वे शिक्षक नहीं कहला कर शिक्षा-सहायक कहलाते हैं। शिक्षक शब्द हमने जानबूझ कर छोड़ दिया है। क्योंकि सहायक शब्द से बच्चे सदा यह अनुभव करते हैं कि उन्हें स्वय शिक्षित होना है, हमारा काम सिर्फ सहायता देना है उन्हें।

## (सगीत का स्वर)

बच्चा—वह नया पाठ प्रारभ हो रहा है, अब मै जा सकता हूँ?
स्त्री—शिक्षण मे भी आपने सगीत को प्रमुखता दे रखी है!
शिक्षक—श्रम के साथ सगीत और सगीत के साथ शिक्षण—
शिक्षण और श्रम को जोडनेवाली कडी तो सगीत ही है न?
सगीत को बन्द कर दीजिए, श्रम और शिक्षण दोनो नीरस, शुष्क,
और उकतानेवाले, ऊबानेवाले बन गये।

स्त्री-आपके यहाँ सब कुछ विचित्र है।

## **(X)**

(एक अनहद सगीत वशी का स्वर कोयल की कूक) पुरुष—आप हमे किस मायापुरी में लिए जा रहे हैं ?

स्त्री—हॉ, यह मायापुरी ही तो है, चारो ओर लहराते हुए खेत। कही फल-फूल, कही बालियाँ । बीच-बीच में बगीचे—कही बौरो से लदे, कही फलो से लदे। हवा पराग से बोझीली। फिर यह अनहद सगीत। अहा।

पथप्रदर्शक ओहो, आप किव भी है। हाँ, हर स्त्री कुछ किव होती है। किन्तु यह मायापुरी नहीं, यह तो मायापुरी का पडोस है, मायापुरी तो देखिए, वहाँ है।

पुरुष—वह तो कोई नगर-सा है? कौन सा नगर है? स्त्री—किन्तु आप तो हमे गॉव दिखलाने ले आये थे न? पथप्रदर्शक—वह गॉव ही तो है!

पुरुष—गाँव है ? जहाँ के मकान यही से यो चमक रहे हैं, शायद कोई नमूने का गाँव बसाया है आपने।

पथप्रदर्शक— नहीं, हमारे सारे गाव ऐसे ही है। बहुत दिनों की बात है। हमारे बापू की एक शिष्या थी—विलायत की। उन्होंने भारतीय गांव पर लिखा था कि जब रास्ता पकड कर म चलती हूँ और दुर्गन्ध से नाक फटने लगती है, तो मैं समझती हूँ, मैं गांव के निकट आ गई। काश, वह देवी आज होती । खैर, वह न सहीं, आप तो है। कहिये, आपकी नाक तो नहीं फट रही ।

स्त्री—मेरे तो नाक, कान, और ऑख—सब तृप्त हुए जा रहे है, चलिए, हम जरा आपके गाँव को निकट से देखे।

पुरुष—क्या सचमुच ये गाँव हैं। पिक्तियों में बने ये सुन्दर-सुन्दर मकान वीच-बीच में पतली, सुथरी पगडडिया। हर घर के सामने रग-विरगी फुलवारियाँ और, यह शायद बिजली भी

पथप्रदर्शक—हॉ, हॉ, बिजली ही तो है। बिजली खेतो को पटाती है, जोतती है, घरो को जगमग करती और चौके घर से सारी मनहूसियत को दूर रखती है। यह बिजली की कृपा है, जिसने हमारे शहरो और गाँवो के भेद-भाव को सदा के लिए दूर कर दिया है।

पुरुष—किन्तु गॉधीजी तो ग्राम-उद्योगो के पक्षपाती थे न ? फिर ये वैज्ञानिक साधन

पथप्रदर्शक — ग्राम-उद्योग का पक्षपाती होने का अथ क्या वैज्ञानिक साधनों ने असहयोग करना है विज्ञान मानवता को पीसता है, हम उसे दूर रखते हैं। विज्ञान को हमने विञाल उद्योगों के एकाविकार से हटाकर ग्राम-उद्योगों में जोत दिया ह, उसने हमें स्वावलबी बनने में प्रचुर महायता की है। वापू का मूलमत्र था स्वावलबन। हर व्यक्ति स्वावलबी हो, हर कुटुँब स्वावलबी हो, हर गाँव स्वावलबी हो और हो सारा राष्ट्र स्वावलबी।

(चर्खें के चलने की घर-घर आवाज)

स्त्री—अरे, क्या आप लोगों के घरों में आज भी चर्खें चलायें जाते ह<sup>?</sup>

पथप्रदशक—क्या चर्लें को हम कभी भूल सकते ह<sup>7</sup> जिसने हमें स्व-राज्य दिलाया, जिसको हमने अपने झडे पर रखा, उसे भूल जाना तो अपने इतिहास को, अस्तित्व को भूल जाना है। फिर बापू कहा करते थे, चर्ला ग्रामीण अथशास्त्र की बुरी हे। घुरी को छोड दे, तो गाडी चलेगी क्या?

पुरुष-- किन्तु चर्खा तो पुराण-पथिता का प्रतीक है।

पथप्रदर्शक—हमारे नये चर्खे को देखिए, तो किह्ये । बापू ने अठारहवी सदी के चर्खे को बीसबी सदी के योग्य बनाया, हमने उसे इक्कीसबी सदी के योग्य बना दिया है। हमारा एक चर्खा पूरे परिवार को वस्त्र-स्वावलबी बना देता है। हम बापू के सपूत है न?

(लडिकयो के हँसने की आवाज)

स्त्री—ओहो, इधर लडिकयाँ आ रही है। कितनी सुन्दर<sup>?</sup> पुरुष—ितिलियो जैसी—

पथप्रदर्शक—हाँ, रूप मे तितिलियाँ, किन्तु काम मे मधुमिक्खियाँ। हमारी स्त्रियाँ युगो से घरेलू कामो पर एकाधिकार रखती आई है, अब तो वे कृषि आदि उद्योगो में भी हमारा हाथ बँटाती है।

पुरुष-तब तो आप के यहाँ भी स्त्री-पुरुष में सघर्ष होगा!

पथप्रदर्शक—जी नही। जहाँ अधिकार की बात होती है, वहाँ सघष । यहाँ तो कर्त्तंच्य की बात है। हमारे शास्त्रों ने स्त्री को पुरुष की अद्धाँकिंगनी कहा है—सामाजिक और पारिवारिक कर्मों का आधा बोझ अपने ऊपर लेकर उन्होंने उसे साथक बना दिया है। हमारी नारियों का आदर्श माता कस्तूरबा हैं—इसे आप न भूले।

स्त्री—पूज्य बा<sup>।</sup> वह तो ससार की नारियो के लिए सदा नमस्य रहेगी।

पुरुष—हाँ, एक बात । आपके यहाँ कुछ छोग जो हरिजन कह-छाते थे, गाँव में उनकी बस्ती किस तरफ है  $^{9}$  जरा उधर तो चिछए।

प्यप्रदर्शक—ह-ह-ह । आप सुदूर भूत की बात कर रहे हैं। बापू ने कहा था—हमें एक वगहीन-वणहीन समाज बनाना हैं। हमने वैसा ही समाज बना लिया है—हमारे यहाँ न कोई घनी है न कोई गरीब, न कोई कुलीन है, न कोई अन्त्यज । सब एक साथ रहे, सब एक साथ उपभोग करे और एक साथ राष्ट्र को बलवान बनाये—इस प्राचीन आदश को हमने नये साँचे में ढाल दिया है। देखते नहीं, गाँव के सारे घर एक से हैं। गाँव के घर ही एक-से नहीं है, हमारे हृदय भी एक हो चुके हैं।

(दूर से मृदग-झाँझ आदि का स्वर)

स्त्री-वह<sup>?</sup> कोई उत्सव हो रहा है क्या?

पथप्रदर्शक—हमारा हर दिन उत्सव का दिन है। उत्सव से हम दिन का प्रारम करते ह और उत्सव से ही दिन की समाप्ति होती है। सध्या होने को आई न? अब 'जन-गृह' में गाँव के स्त्री-पुरुष, बृद्ध-बच्चे सब-के-सब एकत्र होगे। वहाँ नृत्य होगा, गान होगा, नाटक होगे, प्रहसन होगे। रेडियो लगा है, देश-देश की वार्ताये सुनी जायँगी—फिर लोग खुशी-खुशी अपने घर जायँगे और सुख की नीद सोयेगे।

पुरुष-कितना सूखी समाज बना रखा है आप लोगो ने!

स्त्री—सचमुच, माया-पुरी बनाई है आपने। मेरी तो इच्छा होती है, यही बस जाऊँ।

पथप्रदर्शक —आप दोनो अपनी बात कह गये —पुरुष प्रतिस्पर्झी होता है, नारी आत्म-सर्मापणी । किन्तु हम कहेगे, आप जाइए और अपने देश में बापू के इस राम-राज्य का सदेश दीजिए।

पुरुष-अब हम वापस जाना चाहते हैं, क्या अपने राष्ट्रपति के दर्शन हमें करा सकेंगे आप ?

पथप्रदर्शक—राष्ट्रपति ? राष्ट्रपति हमारे देश मे अब नहीं होते। पति शब्द से प्रभुत्व सूचित होता है। हमने उसके बदले, प्रमुख

राष्ट्रसेवक शब्द रखा है। आप उनसे अवश्य मिले। मिलकर आप प्रसन्न हो जायेगे।

स्त्री—कौन-से वह सौभाग्यशाली सज्जन है, जिन्हे ऐसे राष्ट्र का प्रमुख सेवक होने का गौरव प्राप्त है ?

पथप्रदशक—जिस दिन बापू का अलौकिक बलिदान हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले उन्होने प्रवचन किया था कि मै प्रसन्न तब होऊँगा, जब गाँव में हल जोतनेवाला व्यक्ति राष्ट्र के राज्य-सिहासन पर बैठे। एक वैसे ही सज्जन हमारे प्रमुख राष्ट्रसेवक है—और उन्होने बापू की छत्र-छाया में काम भी किया था।

स्त्री-अरे, तो उनकी क्या उम्र है?

पथप्रदशक—यही, १२० वर्ष के लगभग। बापू की इच्छा थी, वह १२० साल जीये। वह तो चल बसे, किंतु उम्प्र की यह धरोहर हमें देगये हैं। हमारे प्रमुख राष्ट्रसेवक उनकी इच्छा की पूर्ति कर सके हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की ही बात है।

पुरुष—एक हल जोतनेवाला व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पर कैसे पहुँचेगा? क्या आपके यहाँ उम्मीदवारों में प्रतिद्वद्विता नहीं होती?

पथप्रदर्शक हमारे यहाँ चुनाव में कोई उमीदवार नहीं होता। बापू क्या कभी किसी पद के उमीदवार हुए ? तो भी वह हमारे सब कुछ थे। हमने वहीं पद्धित ली है। बापू की जयन्ती-दिवस को हम उत्सव मना कर लौटते हैं, तो इस पद के लिए किसी एक के लिए अपना मत डाल कर। मत पाने के लिए कोई प्रचार करना तो हमारे यहाँ शिष्टता के प्रतिकूल समझा जाता है और हमारे राष्ट्र में कोई अशिष्ट नहीं, यह हमारा दावा है।

स्त्री—सबकुछ विचित्र है आपके देश में। चलिए, हम उनके दशन कर ले।

 $(\boldsymbol{\xi})$ 

(मोटर के भोपू का शब्द)

स्त्री---नमस्कार<sup> ।</sup>

पुरुष-नमस्कार ।

राष्ट्रसेवक—नमस्कार देवी जी, नमस्कार महोदय । आइये, पधा-रिये। तो देख लिया हमारे बापू के रामराज्य को । पुरुष—देख लिया, प्रसन्न हुआ।

स्त्री—प्रसन्न ही क्यो, हम तो विस्मय-विमुग्ध है। और जो कसर श्री, उसे आपके दर्शन ने पूरा कर दिया। आप गाँधी जी के साथी

राष्ट्रसेवक—साथी नही, साथी नही, उनका अनुयायी। में तो तब बारह-तेरह वष का था। हाँ, ये आखे धन्य हैं, जिन्होने उनकी सूरत देखी थी, और यह शरीर धन्य है कि यह उन्हें अपित था। देखिए, यह

स्त्री—ओ हो ! पुरुष—अरे !

राष्ट्रसेवक—जब बापू ने १९४२ में कान्ति का नारा दिया, मैं बच्चा ही था। एक थाने पर चढाई हुई, उसपर राष्ट्रीय झडा फहराने के लिए मैं बन्दर की तरह उछल कर जा चढा। नीचे से गोली दागी गई, उसी का यह चिहन।

स्त्री--उफ, कैसी यह बर्बरता।

पुरुष-शासन का मोह हमसे क्या नहीं करा सकता है?

राष्ट्रसेवक-—इसीलिए बापू कहा करते थे कि सबमे अच्छा शासन वह है जिसमे कम-से-कम शामन किया जाय। आपने हमारे राष्ट्र मे कही ऐसा देखा है, जहाँ शासन का कोई दबाव आपको अनुभव करना पडा हो। धीरे-धीरे हम शासन को सिमट रहे हैं और शायद उसका एकमात्र चिह्न यह पद रह गया है, जिसे देकर मुझे सम्मानित किया गया है।

स्त्री—सेना नही, शासन नही । एक विचित्र समाज बना रखा है आपलोगो ने।

राष्ट्रसेवक—िकन्तु, यहाँ तक पहुँचने मे हमें किन-िकन कठि-नाइयो का समाना करना पडा है, काश, उसे आप लोग जान पाते। जब बापू ने राम-राज्य कहा, लोगो ने खिल्लियाँ उडाई—उन्हें खब्ती कहा, पागल बताया। हमें उनकी बात कुछ इतनी पागल की मालूम हुई, कि हम बर्दाश्त नहीं कर सके उन्हें उफ, उनकी हत्या

पुरुष—हॉ, वह तो ससार-भर के लिए एक दुखद घटना हुई थी—गॉघी जी ऐसे सन्त को गोली से मारा जाना। लेकिन, क्षमा कीजिए, तो पूर्छुं।

राष्ट्रसेवक-क्षमा । आप क्या कह रहे है यह ? आप सब-कुछ पूछ सकते है।

पुरुष-न्या धम का भेदभाव

राष्ट्रसेवक—बस, बस, रहने दीजिए। धर्मका भेद भाव तो बापू के रक्त से ही धुल गया। हा, जो उसका धब्बा-सा बच गया था, उसे भी हमने दूर कर लिया—यद्यिप उसमें प्रयत्न काफी करने पड़े। अब हमारे यहाँ विश्वासों की विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता उसी तरह स्वाभाविक मानी जाती है, जैसी मुखाकृति की विभिन्नता। किसी दो के चेहरे एक है? फिर हृदय और मस्तिष्क कैसे एक-से होगे। किन्तु अलग-अलग चेहरे रखकर भी हम सभी मानव है, कुटुम्बी है, बाप है, भाई है, पित ह, पत्नी है, बहन है, बेटी है, एक-साथ रहते हैं, आनन्द मनाते हैं। उसी तरह अलग विश्वास ओर विचार रख कर भी हम परस्पर प्रेम और आनन्द से रह सकते हैं, रहते हैं।

पुरुष—धन्य है आप और धन्य है आपका देश जहाँ एक ऐसा समाज प्रस्फुटित हुआ है, जो ससार के लिए अनुकरणीय है।

राष्ट्रसेवक--धन्य न हम ह, न हमारा देश है। धन्य है बापू, जिनके चरणो का अनुसरण कर हम यहाँ पहुँचे है।

स्त्री—में तो अपने भाई-बहनो से कहूँगी, बापू का पथ ही विश्व-कल्याण का पथ है—हमे उसी ओर बढना चाहिए। जहाँ मानव मानव का भेद नष्ट हो चुका हो, जहाँ श्रम के साथ सगीत जुडा हो और सगीत के साथ शिक्षण, जहाँ बच्चे फूल की तरह स्वत प्रस्फुटित होते हो और नारियाँ तितिलयो की तरह सुन्दरता रखकर मधुमिक्खियो की तरह सचयशील हो, और सबसे बढकर जहाँ शस्त्र बर्बरता के चिहन माने जाते हो और शासन व्यक्तित्व के लिए बधन, भला वह समाज अनुकरणीय न होगा, तो और कौन-सा समाज!

राष्ट्रसेवक-अाप तो कविता करने लगी।

स्त्री—सत्य कविता का स्वप्न है। जिन्होने इतने बडे सत्य का स्वप्न देखा, क्या बापू से बढकर भी कोई कवि होगा।

राष्ट्रसेवक-बापू । तुम्हे नमस्कार है, बापू !

पुरुष—अपने देश की ओर से हम भी उनकी स्मृति मे सर झुकाते ह—नमस्कार बापू ।

स्त्री—नमस्कार बापू।
पुरुष—तो हमे विदा की आज्ञा दीजिए!
राष्ट्रसेवक—आप दोनो का पथ मगलमय हो!

# नेत्र-दान [एकाकी]

## लेखक की श्रोर से

'नेत्रदान' भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त करुण घटना पर आधारित है।

यह विहार का सौभाग्य रहा है कि इसकी पुत्रियो और पुत्रो को लेकर भारतीय साहित्य में कितने ही काव्य, नाटक, उपाख्यान आदि रचे गये।

सीता, अहिल्या, अम्बपाली, वासवदत्ता तथा चन्द्रगुप्त, अजात-शत्रु, अशोक, कुणाल आदि ऐसी पुत्रियाँ और पुत्र इस भूमि के श्रृगार रहे कि भारतीय साहित्य-स्रष्टाओं को बार-बार अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए इनके चरित की शरण लेनी पढी।

निस्सन्देह हैं। जब किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र या पात्री का चरित किसी क्लाकार के हाथ में आता है, तो उसका रूप वहीं नहीं रह जाता, जो इतिहास या पुराण में वींगत है।

कलाकार उस चरित्र में अपना रंग भरता है, उसके किसी खास गुण पर जोर देता है, उसे उभाडता है और उससे सम्बन्धित घटनाओं की नई व्याख्या भी प्रस्तुत करता है।

यहीं कारण है कि भिन्न-भिन्न काव्य-प्रन्थों में एक ही व्यक्ति का चरित भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है।

बिहार के जिन पुत्रो और पुत्रियो को कलानारो के हाथो में पडने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके भी कई रूप हमारे सामने आये हैं।

'नेत्र-दान' जिस घटना पर आधार रखता है, उसे भी कई रूपों में प्रस्तुत किया जा चुका है। कितु, इसके लेखक ने जिस रूप को अपनाया है, उसे समझने के लिए इतिहास के उस सुनहले पृष्ठ को एक बार फिर से उलट जाना आवश्यक है।

और, तभी इसकी मार्मिकता का यथाथ आस्वादन भी सम्भव हो सकता है।

## अशोक की महानता

अशोक की महानता ने आधुनिक इतिहास -लेखको का ध्यान अपनी ओर अधिकाधिक आकृष्ट किया है। विश्व-इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एच० जी० वेल्स ने अशोक की भूरि-भूरि प्रशसा की है। सिर पर सोने का ताज पहन कर और हाथ में फौलादी तलवार लेकर जहाँ ससार के अन्य राजाओं ने सहार का भयानक दृश्य उपस्थित किया, वहाँ एक यह भी सम्प्राट् थे, जिन्होंने भिक्षुओं का बाना धारण कर ससार के कोने-कोने में शांति-धम का सन्देश भेजा।

प० जवाहर लाल नेहरू ने भी अपनी 'विश्व-इतिहास की' झलक' में अशोक का उल्लेख बड़े गौरव के साथ किया है।

किन्तु, इतिहास बताता है, अशोक सदा वह अशोक नही थे, जिनके शुभ्र कतृत्वो की चर्चा ससार के इन दो महापुरुषो ने तथा अन्य इतिहासकारो ने इस प्रकार बारम्बार की है।

अशोक, अपने प्रचड स्वभाव के कारण, चडाशोक के नाम से भी अभिहित थे। कहा जाता है, उन्होने अपने सौ भाइयो की हत्या कर उनके सिर एक कुएँ में डलवाये थे, जिसे आजकल अगमकुऑं कहते ह, जो पटना से सटे अशोककालीन खडहरो में आज भी कायम है।

इतिहास यह भी कहता है, उनमे विजय की बडी आकाक्षा थी और भारत के कई भूखडो को सैयबल से जीत कर उन्होने अपने राज्य मे मिलाया था।

विजय और राज्य की इसी आकाक्षा के कारण उन्होने किलंग पर चढाई की और भीषण नर-सहार के बाद उसे पराजित किया।

कितु, किलग की इस विजय ने ही उनके जीवन को एक नया मोड दे दिया।

कहते है, किलग में की गई निमम और भीषण हत्याओं के कारण उनके प्रचड स्वभाव में भी परिवत्तन हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब से वह फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे।

उस समय बुद्ध का शाति-धम भारत मे फैल रहा था।

उन्होने उस धर्म को स्वीकार किया और अपना शेष जीवन ससार में इसी शांति-धम के प्रचार के लिए उत्संग कर दिया।

इस उत्संग का चरम बिन्दु यह रहा कि उन्होने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेन्द्र को सिंहल भेज दिया।

अब भी सिंहल में संघिमित्रा और महेन्द्र से सम्बन्धित अवशेष पाये जाते हैं और बोधि-वृक्ष की जो डाल उनलोगो द्वारा सिंहल ले जाई गई, वह एक महान वृक्ष के रूप में आज भी जीवित हैं।

## कुणाल

कुणाल अशोक का॰ किनष्ठ पुत्र था और उसके सम्बन्ध में एक बड़ी ही करुण कथा बौद्ध-साहित्य में पाई जाती है।

कुणाल की सौतेली मार्था तिष्यरक्षिता। वह सिंहलनरेश तिष्य की पुत्री थी।

कुणाल बडा ही सुन्दर था, विशेषत उसकी ऑखे बडी ही सुन्दर—मादक और मोहक—थी।

कहते है, उन आँखो पर तिष्यरिक्षता मोहित हो गई।

इसी समय अशोक ने कुणाल को उत्तर-पश्चिमी सीमा पर होनेवाले विद्रोह को दबाने के लिए राजवानी से बाहर भेज दिया।

तिष्यरक्षिता चिढ गई। उसने अपना अपमान बोध किया और अशोक की मुहर लेकर एक जाली आज्ञापत्र उसके पास भेजवा दिया कि अपनी आँखे निकाल कर भेज दो।

पितृ-भक्त कुणाल ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वह अधा होकर अपनी पत्नी कचनमाला के साथ इधर-उघर घूमता रहा।

कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने अधे कुणाल की मर्मव्यथा को अपने 'कुणालगीत' में सूत्रवद्ध कर हिन्दी-साहित्य को एक अभूत-पूर्व देन दी है।

बौद्ध-साहित्य कहता है, कुणाल गाता, भीख मॉगता, कचन-माला के साथ एक दिन अनजाने पाटलिपुत्र आ पहुँचा।

तब सारी बाते खुली। अशोक ने तिष्यरक्षिता को दड दिया। कहते हैं, कुणाल को फिर आँखे भी प्राप्त हुईं।

#### यह नाटक

कितु, इस नाटक में कया का अन्तिम भाग समाहित नहीं है। कहा जा चुका है, कलाकार वाध्य नहीं है कि वह इतिहास को पूरा-पूरा, जैसे-का-तैसा, दुहराये।

यदि वह ऐसा करे, तो ऐतिहासिक इतिवृत्ति और कलाकृति मे भेद ही क्या रह जाय<sup>?</sup>

पहले में चाहता था कि अशोक पर ही एक नाटक लिखूँ। किन्तु, जब इसके लिए मैंने आवश्यक सामग्रियो की खोज- ढूँड शुरू की, तो मुझे अशोक से अधिक अशोक-परिवार कलाकृति के लिए कोमल, आकथक जँचा।

सविमत्रा, महेन्द्र और कुणाल—र्तानो के चरित को लेकर मैने तीन एकाकी लिखे। ये तीनो रेडियो से प्रसारित हुए तथा कई स्थानो पर अभिनीत भी हुए।

'नेत्रदान' कृणाल-सम्बन्धी एकाकी है।

एकाकी का यह नाम िक मौलिकता की खोज में ही नहीं रखा गया, बल्कि में इस घटना की जैसी व्यारया रखना चाहता था, उसके उपयुक्त यही नाम था।

इस करुण घटना का मूल-स्रोत मैं कि। लग के युद्ध तक ले जाना चाहता था।

युद्ध मानवता का सदा अभिशाप रहा है। कल वह अभिशाप था, आज भी अभिशाप है और आगामी कल मे भी वह मानवता के लिए अभिशाप ही रहेगा।

जो युद्ध करते हैं या कराते ह, उन्हे प्रायश्चित देना होगा। चाहे आज दे, या कल देने को वाध्य हो।

सम्प्राट् अशोक की हिय की ऑखे तुरत खुली। उन्होने प्रायश्चित देने मे कोई कसर नही उठा रखी। इसीसे वह इतिहास मे अमर हुए।

किंतु, उनके परिवार को भी इस प्रायश्चित में शामिल होना पडा ।

सबसे पहले सविभित्रा और महेन्द्र को—स्वत , स्वेच्छा से। कुणाल सबसे कोमल था, अत सभी उसे बचाना चाहते थे।

किस्तु कूर नियति ने उससे वह प्रायश्चित वसूल किया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी।

## नाटक की रूपरेखा

बौद्ध-साहित्य कहता है, जब सम्प्राट् अशोक ने बुद्ध का शान्ति-धम स्वीकार किया, तो सिहल-नरेश ने अपना दूत उनके पास भेज कर निवेदन किया कि इस धम के प्रचार के लिए वह किसी योग्य व्यक्ति को उसके देश में भेजे।

तब सघमित्रा और महेन्द्र दोनो वहाँ भेजे गये।

वही, इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहल-नरेश ने अपनी पूत्री को उपहार-रूप में अशोक के पास भेज दिया था।

अत मैने इस नाटक का प्रारम्भ सिहल से ही किया है। तिष्यरक्षिता पाटलिपुत्र जा रही है, इससे बढकर प्रसन्नता की बात सघिमत्रा के लिए और क्या हो सकती है? वह फूली नही समा रही है, किन्तू महेन्द्र के मन में आशका जगती है!

आधाका-किसके लिए?

एक दुबल, कोमल, असहाय प्राणी के लिए।

हाँ, कुणाल को मैंने एक कलाकार के रूप में चित्रित किया है और कलाकार से बढकर इस प्रपची ससार में दुबल, कोमल, असहाय प्राणी और कौन है ?

इसके बाद, रक्षिता पाटलिपुत्र आती है— वही से, जहाँ उसकी प्यारी बहन और पूज्य अग्रज है, अत कुणाल स्वभावत ही उसकी ओर आकृष्ट होता है।

और, जब उमे यह पता चलता है, रक्षिता भी कला की उपा-सिका है और वह एकाकीपन से घबराती है, तब ममता-वश उसका आकथण और बढता जाता है !

दूसरे दृश्य का सार यही है।

उधर अशोक राजपाट और घम-प्रचार में फैंसे है, इधर एक युवक और युवती की एकान्त कला-साबना चलती है।

इसकी परिणति क्या होगी?

स्वभावत ही अब कुणाल की पत्नी कचनमाला चितित होती है।

कुणाल को वह जानती है, उसपर उसका विश्वास है। वह अपनी परिचारिका से कहती है—''परिचारिक, में कुमार को जानती हूँ। वह कला की उस सीमा तक पहुँच चुके हैं जहाँ वासनाओ की छाया भी नही पहुँच सकती। उज्ज्वलता ही जहाँ का रग होता है, पवित्रता ही जहाँ की गध होती है।''

किन्तु यह राज-परिवार ठहरा—न जाने कब क्या तूफान खडा हो जाय  $^{\circ}$ 

इसी समय कुणाल पहुँचते है और कलाकार-सुलम सरलता मे ही कुछ ऐसी बाते कह जाते है कि कचनमाला की चिन्ता भय में परिणत हो जाती है।

इसीसे, जब पता लगता है कि कुणाल को सम्प्राट् बाहर भेजना चाहते है, तो वह इसे वरदान ही मान लेती है। तीसरा दृश्य यहाँ समाप्त होता है।

चौथे दृश्य में कुणाल के बाहर चले जाने के बाद रिक्षिता के हृदय में उठनेवाली प्रतिक्रियाओं के घात-प्रनिघात के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं।

वह अपमान बोध करती है। फिर इसमे उसे अपने देश और अपने वण के अपमान का बोध होता है—

"म सिहल से आई हूँ न ि सिहल में राक्षसी बसती है न ?" वह आप ही आप कहती है—

"रिक्षित, तू राक्षसी है न ? वे तुम्हे राक्षसी समझते हैं। फिर क्यो कोमल भावना ? जिसने मानवी रिक्षता का अपमान किया, वह राक्षसी रिक्षता का प्रकोप सहे।"

सबसे बढकर वह इस अपमान में कचनमाला का हाथ देखती है। आग में घी पडता है<sup>।</sup> वह निश्चय कर लेती है—

"चेहरे पर आँखे—कितनी सुन्दर । किन्तु, इन कार्ल। हथेलियो पर

और इस निश्चय का फल पॉचवे दृश्य में देखिये!

कचनमाला के कथे पर हाय रखे कुणाल पाटलिपुत्र के निकट पहुँचता है। यहाँ की हवा मे, यहाँ के बातावरण मे वह कुछ ऐसी चीजे पाता है जिससे उसे लगता है, वह किसी परिचित स्थान मे पहुँच गया। इस हवा मे गगा की—पाटलिपुत्र के निकट की गगा की—बीतलता है क्या ? और, कोयल की इस काकली मे आम के बौरो की गध भी घुली है क्या?

मानता हूँ, इसमे मेरा पाटलिपुत्र-सम्बन्धी पक्षपात बोलता है, किन्तु में अपने को इससे बचा नहीं सकता था।

यही पर मैने, कुणाल की ही कलाकार-सुलभ वाणी मे, उस करुण घटना का वणन दिया है कि किस तरह उसने अपनी आँखे स्वय निकाल कर भेजी थी।

और जब उसे पता चलता है, यह उसकी छोटी माताजी का कुचक था, तो वह बोल उठता है—

"तुमने सुना है न कचने, प्रेम अघा होता है । क्या कला भी अघी होती है ?"

नाटक लिखते समय जो वाक्य अनायास लिख गया, उसकी मार्मिकता से आज भी में अभिभूत हूँ । यदि सिफ प्रेम और कला का द्वद्व ही मुझे दिखाना होता, तो नाटक को यही समाप्त किया जाना चाहिये था। कई कला- प्रेमी मित्रो ने भी ऐसी राय दी थी।

किन्तु, मैने कला को कभी मानसिक विलास या विहार का साथन नहीं माना।

अनावश्यक रूप से सोद्देश्यता लाना भी कला की हत्या करना है। किन्तु, उसे आवश्यकता से अधिक उन्मुक्त विचरण करने देना तो मानव-कतब्यो के प्रति उदासीनता दिखाना है।

छठे और अन्तिम दृश्य में हम फिर सिंहल पहुँच जाते ह और फिर सघिमत्रा और महेन्द्र के वार्तालायों में डूब जाते हैं।

इस घटना को जानकर भिक्षुप्रवर महेन्द्र भी विचलित हो उठे है, और जब सघमित्रा को इसकी खबर होती है, वह तो बेहोश हो जाती है ।

कितु, मानव-चेतना अन्तत अपना ऊघ्वगामी रूप दिखाती है। महेन्द्र इस घटना की व्याख्या करते हैं—''कल्गि, अशोक, सघ-मित्रा—सिंहल, तिष्यरक्षिता, कुणाल ये सब एक ही घटना-भृखला की कडियाँ है।"

नाटक के पहले दृश्य में उन्होंने कहा था—''किलग में हमने जो हत्याये की, रक्त बहाया, अर्भ। शायद उसका पूरा प्रायश्चित नहीं हो पाया है।"

किंतु, अब स्वीकार करते हैं—"िमत्रे, कल्लिंग का प्रायश्चित पूरा हुआ हिमने असख्य गदने काट कर जो रक्त बहाया, उसका मूल्य हमें औँखों के रक्त से चुकाना पड़ा—सुन्दरतम ऑखों के रक्त से 1"

यही नहीं, महेन्द्र चाहते हैं, इस घटना से लोग पाठ ग्रहण करे-

"फिर कॉलंग न बने, बहुत ठीक। लेकिन कलिंग न बने, इसके लिए एक नया ससार बनाना होगा, मित्रे। उठो, चलो—आँसू पोछो, प्रयत्न में लगो। यदि एक-एक व्यक्ति अपने कतव्य को समझे, उसमें जुट जाय, तो फिर नया ससार वस कर रहेगा, बसकर, बसकर रहेगा।"

इन्ही शब्दो के साय नाटक समाप्त होता है।

## नाट्य-कला

किसी भी कलाकृति का निर्माण सरल और सहल काय नही। नाटक की रचना तो और भी कठिन है। नाटक दृश्य-काव्य है। नाटक पढा भी जाता है, किन्तु उसका उद्देश्य तो होता है रगमच पर खेला जाना।

कुछ गज लम्बे-चौडे स्थान में, कुछ घडियो के अन्दर, उन सब बातों का अवतरण करना जो एक व्यक्ति या समूह के जीवन में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न समयों में घटित हुई।

फिर यदि नाटक का नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ, तो जिम्मे-वारी और बढ जाती है।

कलाकार को कुछ स्वाधीनता प्राप्त है, किन्तु उस स्वाधीनता की भी सीमा है, जिसका अतिक्रमण कर वह समाज के सामने अप-राधी बन जा सकता है।

अत कलाकार को पग-पग पर चौकस और सावधान रहना पडता है।

"नेत्रदान"की रचना के समय भी ऐसे प्रसग आये है।

बौद्ध-कथा के अनुसार तिष्यरिक्षता कुणाल की आँखो पर मोहित हुई ।

एक नाटककार यह भी कर सकता था कि रगमच पर ही रक्षिता कुणाल से प्रणय की भीख माँगे।

कुछ रिसको को यह अच्छा भी लगता, मुझे दुख और खेद के साथ कहना पडता है कि ऐसा किया भी गया है, किन्तु क्या यह भारतीय परम्परा के अनुरूप होता?

और, ऑखो पर मोहित होने का अथ क्या सदा वामना ही है ?

मैने अपने नाटक में इसे रहस्यमय ही रहने दिया है। आँखों पर मोहित होने की बात को सत्य मानकर उससे होने वाली भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं से मैने भ्रमों और भ्रान्तियों का ताना-बाना बुना। और यह ताना-बाना स्वभावत ही इस करुण घटना का स्वामाविक कारण बना।

एक स्थान पर मैंने कहा है, कला का काम उठाना है, गिराना हीन। बौद्ध युग की इस मनोरम कथा का उपयोग जिन्होने नैतिक पतन के लिए किया है, उन्होने अशोक-परिवार के प्रति महान अप-राध किया है, जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा।

यो ही रगमच पर ही कुणाल से ऑखे निकलवा कर एक करुण दृश्य उपस्थित कराया जा सकता था, जो दर्शको के मुँह से अचा-नक चीख निकलवा देता। किन्तु, भारतीय नाटच-परम्परा इसे भी रोकती है और मेरा विचार है, यह उचित ही है।

हाल ही। मैंने पेरिस मे एक प्रसिद्ध ग्रीक ट्रेजडी (शोकान्त नाटक) का अभिनय देखा था। उसने नायक पश्चाताप मे अपनी आखे आप फोड लेता है। वहाँ भी देखा, यह ऑख फोडने की किया वह रगमच पर नहीं करता। हाँ फूर्टी हुई ऑखो को लिए, अबा बना, करुणा की प्रतिमान्सा, वह रगमच पर आता है और अपने पश्चाताप-मिश्रित हृदयोद्गारों से दशको को भाव-विभोर बना डालता है।

जब मैं वह नाटक देख रहा था, मुझे अपने कुणाल की याद आ रही थी ।

सबसे कठिन बात रहीं तिष्यरिक्षता की मनोवेदना के चित्रण की। वह अपनी मनोव्यथा किससे कहे विदेश में आई एक राज-कुमारी अपनी हृदय-कथा किसके सामने उँडेले पाटिलपुत्र की किसी सखी या परिचारिका की क्या बात, सिंहल से उसीके साथ आई किसी दासी से भी तो वह मुँह खोलकर ये बाते नहीं कर सकती थी।

अत मैंने एक नई पद्धित से काम लिया है। नाटच-साहित्य मे यह पद्धित विरल है। अपने ही दपण मे अपनी छाया को देखती हुई वह सारी बाते कह जानी है। इससे लम्बी स्वोक्ति सम्बन्धी ऊब भी नहीं आती और अभिनय के लिए पूरा मौका भी मिलता है।

मुझे सन्देह था, यह पद्धित रगमच पर कैसी उतरेगी। किन्तु अभी-अभी एक मित्र ने बताया है, एक विख्यात कालेज की कुछ लडिकयो ने जब इस नाटक का अभिनय किया, यह दृश्य बडा ही प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ।

समय के अनुसार रगमच में और अभिनय कला में भी परि-वत्तन हो रहे ह। मैंने इसे लिखते समय दोनो पर घ्यान रखा है।

## कथोपथन

नाटक का प्राण होता है उसका कयोपकथन। यदि वह जान-दार और जोरदार नही रहा, तो नाटच-कला सम्बन्धी सारी साव-धानियो के बावजूद नाटक फीका-फीका रह जायगा।

अपनी भाषा और शैली पर मुझे अनायास प्रशसा मिल चुकी है। कथोपकथन का सम्बन्ध इनसे अधिक है। यदि भाषा में प्रवाह और शैली में बॉकपन नहीं रहा, तो कथोपकथन में जान आ नहीं सकती। खुरदरे वाक्य, बोझिल शैली और लम्बे-लम्बे सलाप कथोपकथन की हत्या ही कर डालते हैं। मैने सदा ही इन दुर्गुणों से बचने की कोशिश की है।

कथोपकथन में कही, कोई ऐसा वाक्य या वाक्याश हो, जो सारे नाटक में भिन्न-भिन्न लोगों के मुँह से भिन्न-भिन्न प्रसगों में आवे, किन्तु वह किसी खास बात की ओर ही इशारा करे, तो यह तार-तम्य, समूचे शरीर में व्याप्त प्राण की तरह, उसे सचमुच प्राणवान बना डालता है।

पहले दृश्य में ही कुणाल के लिए दुबल, कोमल असहाय विशेषण का जो प्रयोग हुआ, वह नाटक के अन्त तक बार-बार आता है और यो सारे नाटक को एक सूत्र में बॉधता है। एक-सूत्रता नाटक की सबसे बडी खूबी समझी जाती है।

किन्तु, इस तरह के प्रयोग के लिए बहुत कौशल चाहिए, नहीं तो बार-बार का यह प्रयोग उसे भोडा भी बना दे सकता है।

यो ही यदि कथोपकथन में आगत घटना की ओर भी सकेत हो जाय, तो नाटक सजीव हो उठता है।

कुणाल की ऑखो की सुन्दरता की चर्चा हो रही है कि वह कचनमाला के कक्ष में प्रवेश करता है। फिर सादगी-सादगी में बताता है, इन ऑखो को छोटी माताजी बहुत पसद करती ह और चाहती है वह सदा इन्हे देखती रहे। किंतु, यह कैसे हो? तुम जो हो। फिर वह कह उठता है—

"कचने, उस समय मुझे एक दिल्लगी सूझ गई। मैने कहा, आर्ये, यदि आप इन ऑखो से दूर नही रहना चाहती, तो मैं एक काम कहाँ—ऑखे निकाल कर आपके समर्पित करता हूँ, शरीर कचन के पास रहेगा।"

इस पर कचनमाला व्याकुल हो जाती है। और, उसकी व्या-कुलता कैसी साथक सिद्ध होती है।

यदि स्वभावत ही कुछ सूक्तियाँ कयोपकथन मे आ जायँ, तो वह आभूषण के रत्नो की तरह उसकी शोभा को और भी चमका देती हैं।

"कभी सुन्दरतम वस्तु ही ससार में सवनाश का कारण बन जाती है।" "घर छोडना, पित या पुत्र छोडना उतना कठिन नही है, जितना सच्चे कलाकार के लिए, कला का त्याग करना—सच्चे कलाकार के लिए कला उसके जीवन की साँस होती है।"

"हॅसी और रुदन जुडवे भाई-बहन ह।"

"जवानी की राह फिसलन-भरी है, तो उसके पैरो मे शक्ति और दृढता भी है।"

"बुढापा—जिन्दगी की लाश।"

"जितना ही आदमी धम की ओर प्रेरित हो, समझ, उसके हृदय में कही उतनी ही बडी अशांति है।"

"हर कहने में कुछ-न-कुछ मानी छिपा भी रहता ही है।" "खडहर बताता है, इमारत बुलन्द रही होगी।" "जो मानव का अपमान करता है, वह राक्षस पाता ही है।" "भिखारी के लिए नाम क्या, धाम क्या?" "पवित्र से पवित्र धरोहरों की भी चोरी होती आई है।" "क्या कला भी अधी होती है?" "ममता मनुष्य की सबसे बडी कमजोरी है।"

"किसी भी महान यज्ञ में सुन्दरतम की बिल देकर ही पूर्णाहुति की जाती है।"

ये सब सूक्तियाँ इस नाटक के लिए शृगार का काम करती होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

किन्तु, सच कहता हूँ, ऐसी सूक्तियाँ प्रसगवश आपसे आप आ गई है। जहा प्रयत्न करके सूक्तियाँ लाने की चेष्टा होगी, कथोप-कथन का सारा शीराजा बिखर जायगा।

#### भाषा और शंली

भाषा के रूप को लेकर हिन्दी-ससार में कुछ दिनों से एक अधेर-खाता चल रहा है।

एक जमाना था, जब हिन्दी को उर्दू से मिला-जुला कर एक नई भाषा गढने की कोशिश की गई थी और उसका नाम रखा गया था——हिन्दुस्तानी ।

अब हिन्दी में सस्कृत ठूँसठाँस कर एक नई भाषा गढी जा रही है और इसके एक प्रबल समर्थक ने इसके लिए एक नया नाम भी पेश कर दिया है—भारती! हिन्दुस्तानी और भारती की दुहरी पाट में बेचारी हिन्दी पिस रही है।

इन दो छोरो से बचने की मैंने हमेशा कोशिश की है। हमारा बिहार सदा मध्यम माग का अनुयायी रहा है न ?

और, इतिहास ने अब तो सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी भाषा का जन्म इन मध्यम माग के अनुयायियो द्वारा इसी बिहार-भूमि में हुआ था।

अभी उस दिन पूना मे था, तो एक विद्वान मराठी मित्र ने एक बडे पते की बात कही।

उन्होने कहा—दिल्ली ओर लखनऊ हिन्दी को उर्दू की ओर घसीट कर ले जाना चाहते हैं और काशी ओर प्रयाग सस्कृत की ओर हिन्दी का स्वाभाविक रूप तो बिहार में ही देखने में आता है और इसके प्रमाग में उन्होने पूज्य राजेन्द्र वाबू की आत्म-कथा से लेकर हमलोगों की रचनाओं तक के भी कुछ नाम गिनाये।

मैने अपने मित्र के कथन में अपने प्यारे बिहार और उसके साहित्यकारों के प्रति एक महान उत्तरदायित्व का बोध किया।

हिन्दी का इतिहास बताता है, जनता की भाषा के रूप में ही हिन्दी का जन्म हुआ था और मेरी निश्चित आशका है, ज्योही वह जनभाषा के पद को छोडकर कुछ विशिष्ट व्यक्तियो और समूहो की भाषा बनेगी, सस्कृत की तरह उसकी भी मृत्यु होकर रहेगी।

एक दिन सस्कृत भी राजभाषा थी, अत हमे इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि राजाश्रय ही हिन्दी को जीवित रख सकेगा।

जन-जीवन से निकटतम सम्पर्क ही किसी भाषा की वृद्धि और विकास का प्रधान कारण होता है।

फिर नाटक की भाषा तो ऐसी होनी ही चाहिए, जिसे जनता आसानी से समझ सके, नाटक का यथाथ रसास्वादन कर सके।

क्योंकि नाटक दृश्य काव्य है, तो उसके दशको में जनता को कैंसे बाद दिया जा सकता है?

"नेत्रदान" मे भी, अपनी अन्य रचनाओ की तरह, मैने इस बात पर सद्या घ्यान रखा है।

जो लोग समझते है कि उत्कृष्ट रचना के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है, उनकी समझ-बूझ पर मुझे तरस आती है। ससार के जितने बड़े साहित्य-स्नष्टा हुए है, उनकी भाषा ऐसी रही है कि साधारण जन भी उसका स्वाद ले सके।

फिर, मुझे यह सदा वाद रहा है कि मेरी रचनाये सबसे पहले मेरे बाल-बच्चे ही पढ़ा करते हैं। छपती तो है ये पीछे, मूल प्रति के रूप में ही वे उसे पढ़ने के लिए छीना-झपटी करने लगते ह।

अत भाषा में सरलता और भावों में शिष्टता का मुझे सदा स्मरण रहा है।

फिर एक बात और <sup>1</sup> चूँकि मै भाषा का आदि-स्रोत जनता को मानता हूँ, अत जनता मे प्रचलित शब्दो और मुहावरो को लेने मे मुझे जरा भी झिझक नही रही है।

यह में अपना सौभाग्य मानता हूँ कि बिहार की जनता की जिह्वा पर चढे और मँजे मँजाये कितने शब्दो और मुहाबरो को मेरी रचनाओ द्वारा साहित्य में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है !

"नेत्रदान" में भी ऐसे शब्दो और मुहावरों की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ, यह मेरी हार्दिक कामना है, कि बिहार की अगली पीढ़ी के लोगों में यह प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़े।

रही शैली की बात। शैली तो व्यक्तित्व का एक अश होती है। व्यक्तित्व के विकास के साथ ही शैली का विकास होता है। होते-होते वह दिन भी आता है कि बिना नाम-मृहर के भी लाखो के बीच, व्यक्तित्व की ही तरह, शैली भी आप से आप पहचानी जा सकती है।

यह मेरा दूसरा सौभाग्य है कि मेरी शैली भी हिन्दी ससार मे एक विशिष्ट स्थान बना सकी है।

छोटे-छोटे वाक्य, चलते-फिरते मुहावरे, साफ-सुथरे शब्द, यहाँ तक कि छोटे-छोटे पैराग्राफ को में उत्तम शैली के प्रमुख उपादान मानता हूँ।

शैली अभ्यास खोजती है। और व्यक्तित्व के निर्माण की तरह शैली का निर्माण भी प्रारम्भ में कुछ पथ-प्रदशन चाहता है।

यह घृष्टता मै नही कर सकता कि मेरी शैली का अनुसरण किया जाय, सिफ यही कहूँगा कि यदि प्रारम्भ से ही ऐसी चेष्टा की जाय तो हर व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त शैली का निर्माण कर सकता है।

म अपनी भावी पीढी से यह भी आशा करता हूँ कि वह इस ओर भी सदा सचेष्ट रहेगी।

# एकाकी ं

चलते-चलाते यह भी जान लेना है कि यह नाटक का छोटा रूप एकाकी है।

जिस तरह काव्य के बाद खडकाव्य की ओर प्रवृत्ति बढी और उपन्यास की जगह कहानियों ले रही ह, उसी प्रकार नाटक के क्षेत्र में एकार्का भी अपने लिए स्थान बना रहा है।

समय और सुविधा, दोनो ही लोगो की प्रवृत्ति को छोटी चीजो की ओर खीच रहे हैं।

नाटक में कई अक होते हैं, एक-एक अक में कई दृश्य होते ह— यद्यपि अब रगमच पर ध्यान देकर एक ही दृश्य में एक अक समाप्त करने की चेष्टा की जाती है।

किन्तु, एकाकी में एक ही अक होता है और उसी के अन्दर कई दृश्यों में उसे समाप्त किया जाता है।

जहा नाटक में कथा का फैलाव होता है, पात्रो की भरमार होती है, वहाँ एकाकी में किसी वडी घटना का एक ही पक्ष ले लेते हैं और उसे कुछ ही पात्रो द्वारा अभिव्यक्त करते हैं।

हिन्दी में धीरे-धीरे एकाकी नाटको का चलन बढता जा रहा है।

खास कर स्कूलो और कालेजो के लिए तो एकाकी बहुत ही उपयुक्त होता हे, क्योंकि थोडे से पात्र-पात्रियो और कम साधनो से ही इन्हें खेल लिया जा सकता है।

अध्ययन-अध्यापन में भी एकाकी में बहुत सुविधाये है।

कोमलमित किशोरो के मस्तिष्क में एकबार्गा अनेक पात्रों के चरित भरने की चेष्टा उन्हें भ्रमजाल में डाल दे सकती है। एकाकी द्वारा पहले उनमें नाटक के प्रति रुचि पैदा की जाय, फिर उनके सामने पूरे नाटक रखे जायें।

यो तो मैं मानता हूँ कि ऐसे नाटक भी हो सकते है, जो अनेक अको और दृश्यो के बावजूद किशोरो के लिए बहुत ही उपयुक्त हो और उन्हें भी कम साधनों के साथ खेला जा सकता हो।

'नेत्रदान' का जो विषय है, उसपर बडे-बडे काव्य, आख्यान,

नाटक लिखे जा सकते हैं—लिखे भी जायेगे। किन्तु मैने जान-बुझ कर इसे एकाकी में ही भरने की कोशिश की है।

गागर मे सागर भक्ता आसान नही है, किन्तु यदि इसमे सफ-लता मिली, तो यह एक कमाल ही माना जा सकता है।

कमाल का मेरा दावा नहीं, किन्तु मुझे इसका सन्तोष अवश्य है कि 'नेत्रदान' ने इस करुण घटना को एक नये रूप में अवश्य प्रस्तुत किया है।

यह दीवाल पर की बडी और बहुरगी चित्रकारी नही, किन्तु हाथी दाँत पर की एक छोटी-सी चमकती तस्वीर जरूर बन गई है।

### अन्त में

मेरी ऑलो के सामने दुनिया का जो नक्शा है, वह बडा ही सुन्दर और मोहक है।

गेहूँ से गुलाब की ओर-एक वाक्याश मे वह नक्शा यह है।

मेरा विश्वास है आज जो अन्नाभाव है, नगापन है, गरीबी है, गदगी है, अज्ञान है, अविचार है, स्वत त्र भारत में, हम सबके प्रयत्नो से, ये सब शिद्य दूर होगे।

और, इनके स्थान में मुख, ऐश्वय, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ज्ञान-विज्ञान, कला-साहित्य सबकी दिन-दिन वृद्धि होती जायगी।

यही दुनिया मेरी गुलाब की दुनिया होगी—जहाँ चारो ओर मस्ती होगी, आनन्द होगा, उल्लास होगा, हास्य होगा!

आज हमे फुसत कहाँ कि आनन्द भी मना सके। किन्तु, उन दिनो हम अधिकाधिक इस ओर प्रवृत्त होगे।

तब हम अधिक कविता चाहेगे, सगीत चाहेगे, नाटक चाहेगे, नत्य चाहेगे।

जैसा शुरू में ही कह चुका हूँ, बिहार के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उसका प्राचीन इतना महान और रगीन है कि उसके बेटो और बेटियो को इन सबके लिए पात्र या पात्रिया चुनने में कठिनाई नहीं होगी।

हमारा प्राचीन इतिहास सदा भारतीय साहित्य को उत्तमोत्तम पात्र और पात्रियाँ देता रहा है। यह हमे भी देता रहेगा।

अभी हमारे इतिहास के कितने ही सुनहले पृष्ठ बद ही पड़े

है। किन्तु, जिनपर रचनाये हो चुकी है, मुझे लगता है, हमे फिर से उनपर भी अपनी कलम या कूची का प्रयोग करना पडेगा।

दो उदाहरण लीजिये—सीता और बन्द्रगुप्त।

एक भवभूति को बाद दीजिये, तो क्या सीता की करूण कथा को उस गौरव के अनुरूप चित्रित किया जा सका है, जिसकी वह अधिकारिणी है !

और, क्या यह बात नहीं है कि चन्द्रगुप्त के नाम से आज तक चाणक्य की महत्ता का ही चित्रण होता रहा ?

मेरा विश्वास है, बिहार की आनवाली पीढी अपने पूत्रजो की कीर्ति को उनके गौरव के अनुरूप ही नाना रूपो में ढालेगी।

'नेत्रदान' उस सुनहले भविष्य की ओर एक अगुलि-निर्देश मात्र है।

यदि इसने ऐसी प्रेरणा हमारे किशोरो और किशोरियो में भरी, तो समझूँगा, मेरी मेहनत सफल हुई।

# पात्र-पात्रियाँ

पात्र

कुणाल

सम्प्राट् अशोक का कनिष्ठ पुत्र

महेन्द्र

सम्प्राट् अशोक का ज्येष्ठ पुत्र

पात्रियाँ

सघमित्रा

सम्प्राट् अशोक की पुत्री

तिष्यरक्षिता

सिहल-नरेश की पुत्री अशोक की नई रानी

कचनमाला

कुणाल की पत्नी

परिचारिका

#### पहला दश्य

[सिंहल-द्वीप का एक सघाराम । रात काफी बीत चुकी है। भक्तो की भीड छँट गई है।

सघाराम के मध्य-भाग में स्थित भिक्षु महेन्द्र का विहार । महेन्द्र अपने आसन पर अर्द्धध्यानावस्थित अवस्था में बैठे हैं । उनसे थोडी दूर पर भिक्षुणी सघमित्रा बैठी है ।

विहार के एक कोने में एक दीप-दड पर शत-वर्तिका दीप जल रहा है। उसकी कुछ बित्तयां बुझ चुकी है। शेष की लौ भी घीरे-घीरे घीमी होती जा रही है।

महेन्द्र की पलकें जरा हिलती है। सर्घामत्रा उनसे पूछती है—]

सघिमत्रा—कुछ सुना है भैया ?

महेन्द्र—(कुछ बोलते नही, आँखे कुछ खुलती-सी)

सघमित्रा-सुना है भैया, रक्षिता को

**महेन्द्र**—(आँखे खोलते हुए) क्या ?

संघिमत्रा—राजकुमारी रिक्षता को सिंहल-नरेश पाटलिपुत्र भेज रहे हैं।

महेन्द्र—(जैसे चौककर) रक्षिता को ? पाटलिपुत्र ?

सधिमत्रा—हाँ, भैया पित्हल-नरेश महाराज तिष्य, अपनी एक मात्र प्यारी पुत्री रक्षिता को, पिताजी की सेवा मे, पाटलिपुत्र भेज रहे है।

महेन्द्र--क्या कह रही हो, मित्रे ?

सविमत्रा—हॉ, हॉ भैया, रक्षिता पाटलिपुत्र जाने वाली है। अभी सध्या समय उसकी एक परिचारिका सघाराम में आई थी—हमारी सब्या-अवना में सिमलत होने। अवना के बाद, उसने मुझे एकान्त में बताया—यद्यि इसकी सूचना अभी जनसाथारण को नहीं दी गई है, किन्तु सिंहल-नरेश ने यह निश्चय कर लिया है और रिक्षता को यात्रा की तैयारी करने का आदेश भी दें दिया है।

महेन्द्र—(लम्बी सॉस के साय) हूँ।

सविमत्रा—(साश्चय) भैया, यह लम्बी सॉस, यह हूँ । क्या आप को इम समावार से प्रसन्तता नहीं हुई भैया । मै तो, जब से यह खबर मिन्नी, आनन्द-विह्वल हुई जा रहीं हूँ । अहा । रिक्षता पाटिलपुत्र जा रहीं है। पाटिलपुत्र हमारी प्यारी राजधानी, जिसके चरणों को स्वय गगा-मैया, अपनी सारी सहायक निदयों से राजस्व लेने के बाद, दिन-रात पत्नारा करती है — जिसके नागरिक-नागरिकाओं के सारे शारीरिक अर मानसिक कलुओं को धो-धोकर वह उन्हे शाश्वत जीवन ओर यौवन प्रदान करती ह । अहा, हमारा पाटिलपुत्र । भैया, हमारे उस नगर में कितना जीवन है, यौवन है।

महेन्द्र--हाँ,जीवन है, यौवन है । (फिर उसाँस लेते ह)

सविभिन्ना— (कल्पना के उछाह में उसाँस पर ध्यान न देती हुई) आर, भैया, उम जीवन और योवन में जब रिक्षता की कला का समावेश होगा । अहा । सिहल की कला से पाटि जिपुत्र और भी सुन्दर, सुखद ओर मुखर हो उठेगा, भैया । आहो देखा है न ? रिक्षता—कैसो नाचती है, कैसी गाती है, कैसी बजाती है । और वह सुन्दर भी कितनी है, भैया ?

महेन्द्र—पगर्लः । कभी सुन्दरतम वस्तु हैं। ससार में सवनाश का कारग बन जाती है ।

सर्वामत्रा— (चौकती हुई ) सवनाश सुन्दरतम वस्नु भैया, आप यह क्या कह रहे हैं  $^{2}$ 

महेन्द्र—कोई विशेष बात नही— ससार का एक प्रकटतम तथ्य-मात्र । सोचो न—कही रक्षिता के ये गुण ही पाटलिपुत्र के लिए अमगल सिद्ध हो गये तो ?

सविमित्रा—(भयत्रस्त-सी) अमगल ! रक्षिता के ये गुण अम-गल! उफ, मैं तो सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ कि जब पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा, तो महाराज तिष्य अपनी पुत्री को पाटल्पित्र भेजे । शिष्टाचार का नियम भी तो

महेन्द्र—(बीच में ही बात काटकर) शिष्टाचार का नियम। मित्रे, क्या तुम इतना भी नहीं देख पाती कि तुम्हार यहा आने और रिक्षता के वहाँ भेजें जाने में क्या अन्तर है? तुम यहा आई थीं तथागत के शान्ति-धम का प्रचार करने, भिक्षणी बनकर किन्तु रिक्षता क्यों भेजीं जा रहीं है, किस रूप में भेजीं जा रहीं है? वह भिक्षणी बनाकर नहीं भेजीं जा रहीं, यह तो स्पष्ट ही है।

सविभिन्ना—हॉ, यह बात तो है भैया । तो भैया, क्या आपको इसकी खबर पहले से थी। ?

महेन्द्र—थी। महाराज तिय्य ने मुझसे इस बारे में राय ली थी। मैने उदासीनता प्रकट की। इस उदासीनता को उन्होंने मेरा सकोच मान लिया। किन्तु, मित्रे, तब से मने जितना ही सोचा है, मुझे चिन्ता ही चिन्ता हो रही है। रक्षिता वहा भिक्षणी बनाकर नहीं भेजी जा रही है। वह युवर्ती है, सुन्दरी है, कला की आचार्या है। भले ही वह सम्प्राट् की सेविका कहकर भेजी जा रही हो, किन्तु, यदि उसमें महत्वकाक्षा जगे (हक जाते ह)

संघिमत्रा—महत्त्वकाक्षा जगे ? (चौकर्ता-स्) और, वह सम्प्राज्ञी बनना चाहे । क्यो भैया ? (साश्चय) ओहो, रिक्षता हमारी माताजी की सौत बनेगी ? सौत

महेन्द्र—हमारी माताजी की सौत हिन्ह-ह (उपेक्षा की हुँसी) मित्रे, रिक्षिता क्या खाकर उनकी सौत बन सकेगी है हा, सम्प्राज्ञी वह बन सकरी है। जिस पद को पैरो से ठुकराकर माताजी विदिशा जा बैठी है, रिक्षिता उस जूठी पतल को पाटलिपुत्र में चाट सकती है। इसके लिए माताजी को तिनक भी दुख नही होगा, और न यह मेरे, तुम्हारे या किसी और के लिए चिन्ता का विषय है।

सबिमत्रा—तो ओर किस बात की चिन्ता हो सकर्ता है, भैया ? महेन्द्र—पितार्जा वृद्ध है,—दिन रात घम-कार्यो मे रत, शासन-कार्यो मे व्यस्त । वह घरेलू मामलो मे न घ्यान देते है, और न देगे। इधर क्या रक्षिता सम्प्राज्ञी बनकर ही सन्तुष्ट हो जायगी ? वह युवती है, सुन्दरी है, कला की आचार्या है। कला ! सौन्दय ! यौवन !—तीन-नीन अमोघ अस्त्र! कुछ भी अनथ हो सकता है, मित्रे!

सघिमत्रा—कला, सौन्दय, यौवन !—हाँ, कुछ भी अनथ हो सकता है, भैया । (भयभीत-सी होती हे )

महेन्द्र—किन्तु, इस प्रसग में पिताजी को नहीं लाना, और न में साम्प्राज्य के लिए ही कोई सकट देख रहा हूँ। पिताजी सासारि-कता से बहुत ऊँचे उठ चुके हैं और मौय-साम्प्राज्य की नीव अब शेष-नाग की पीठ तक जा चुकी है। मुझे कुछ चिन्ता है, तो एक दूसरे ही कोमल, दुबल, असहाय प्राणी के लिए।

संघिमत्रा—दुबल  $^{?}$  कोमल  $^{?}$  असहाय  $^{?}$  (आश्चय में) वह कौन प्राणी है, भैया  $^{?}$ 

महेन्द्र—तुम भूल गई उसे <sup>२</sup> संघमित्रा—(स्मरण की चेष्टा में) दुर्बल, कोमल महेन्द्र—कृणाल !

सघिमत्रा— (जैसे चिल्ला पडती हो ) कुणाल भैया ! दुबल कोमल असहाय ! हा कुणाल भैया कोमल है, दुबल है, असहाय ह— उन्हें माताजी ने छोड दिया, हमने छोड दिया—हाँ, हाँ, दुबल, कोमल, असहाय ! क्या रक्षिता उनपर प्रहार करेगी भैया?

महेन्द्र—सिंह के शिकार से लौटा हुआ शिकारी रास्ते में हिरन पाकर उसे नहीं छोडता, मित्रे । दुबल, कोमल, असहाय सदैव दया ही नहीं उत्पन्न करते, हिस्र प्रवृति को भी उद्दीप्त करते हैं।

संघिमत्रा—ओह, भैया, भैया, इसे रोकिये, रोकिये । कुणाल भैया को बचाइये, बचाइये ।

महेन्द्र—(गम्भीर होकर) मित्रे, हम एक अजीब युग से गुजर रहे हैं। बहुत-सी असम्भव घटनाये, हमारी - तुम्हारी ऑखो के सामने, घट चुकी। क्या हम-तुम उन्हे रोक सके ? उलटे हमी उनके प्रवाह में बह गये। शायद घटनाओ का वहीं स्रोत बेचारी रिक्षता को घसीट कर पाटलिपुत्र ले जा रहा है। रह-रहकर चिन्ताये आ घेरती है, किन्तु इन बातो में ज्यादा सिर खपाना क्या हमारे भिक्षु-जीवन के लिए उपयुक्त है ? हम अपने कतव्य-पथ पर बढते चले, देखे, युग-प्रवाह हमें क्या-क्या दिखाता है!

सविभिन्ना—उफ्,कुणाल भैया । दुबल, कोमल, असहाय ओह । ओह । (मुँह ढँकर सिसिकयाँ लेती है) महेन्द्र—मित्रे, चिल्लाने से, रोने-धोने से कुछ नहीं होने-जाने का। कलिंग में हमने जो हत्याये की, रक्त बहाया, अभी शायद उस का पूरा प्रायिक्चित नहीं हो पाया है । पिताजी चेष्टा में लगे हैं, हम-तुम अपने को तपा रहे हैं किन्तु । किन्तु । किन्तु, छोडो इन बातो को। जाओ, अपने विहार में जाओ, सोओ। रात काफी बीत चुकी है। शतवित्तिका की सभी बितया बुझ चुकी, सिर्फ एक बाकी है, उसे भी बुझाती जाओ

[सघिमत्रा ऑसू पोछती हुई उठती है। दीपक की ओर बढती है। उसकी आँखो से अचानक आँसुओ की घारा फूट पडती है। जब वह झुक कर दीपक बुझा रही है, ऑसू की एक बूँद उसकी कौ पर गिरती है—दीपक बुझ जाता है— वह चीख उठती है—चीर अन्धकार!]

# दूसरा दृश्य

[पाटलिपुत्र का राजप्रासाद । तिष्यरिक्षता का विलास-कक्ष । सगीत के साधन-उपसाधन इधर-उधर सजा कर रखे गये हैं। बीच में रिक्षता बैठी है—शृगार-प्रसाधनो से मडित । सामने कुणाल बैठा है। रिक्षता के मुख-मण्डल पर हार्दिक उथल-पुथल की छाया। कुणाल के चेहरे पर सादगी और सौम्यता खेल रही हैं]

कुणाल-तो, भैया वहा क्या करते है आर्ये?

रिक्तता—आपके भैया । कुमार, अह, वह क्या मनुष्य है ? नहीं, नहीं वह तो देवता हैं। सारा सिहल उन्हें देवता की तरह पूजता है। और क्यो न पूजें क्या उनका व्यवहार साधारण भिक्ष-सा होता है ? वह तो एक साय ही भिक्षु, चिकित्सक, सेवक—क्या-क्या नहीं है ? जहाँ कही अज्ञान है, पीडा है, दु ख है, शोक है, वहाँ भिक्षु महेन्द्र उपस्थित । अभी उस साल हमारे देश में महामारी फैली—अपने को अपना नहीं पूछता था । कि तु, आपके भैया !—अहा ! कहीं दवा दे रहे, कहीं परिचर्या कर रहे !—गन्दिगयों को अपने हाथ से धोने और शवो को ढोकर उनका अन्तिम सस्कार करने में भी उन्हें सकोच नहीं होता था। आप जुटे थे, भिक्षुओं को जुटाया -था। सारा सिहल उनके धन्य-धन्य से गूँज उठा !

कुणाल—मेरे भैया ऐसे ही ह आर्ये । बह जिस ओर मुडेगे, कमाल कर दिखायेंगे । भैया । (भावनाविभोर होकर प्रणाम करता हुआ) प्रणाम भैया । और मेरी मित्रा—आपलोगो की सघमित्रा—वह क्या करती रहती है, आर्ये ?

रिक्षता—देवी सघिमत्रा, सारे सिहल की आराध्या बन चुकी है। उनके शील और सेवा पर सारा सिहल मुग्ध है। सब कहते है, कैसा होगा वह देश, जिसमे देवी सघिमत्रा जैसी नारिया उत्पन्न होती है ?

कुणाल-आह, मेरी नन्ही बहन । (लम्बी सॉस लेता है)

रिक्षता—कुमार, सघिमत्रा जैसी बहन पर क्या 'आह' करने की आवश्यकता है ? ऐसी बहन तो ससार में सबको मिले—जो कुल को उज्ज्वल करे, देश को उज्ज्वल करे, विदेश को उज्ज्वलता दे! देवी सघिमत्रा को देखकर ही तो मुझे आपके देश में आने की प्रेरणा मिली! उनकी स्मृति से ही मेरा सिर झुक जाता है, कुमार! (हाथ जोडकर प्रणाम करती है)

कुणाल—आह, मित्रा ने क्या-क्या नहीं छोडा? खिलौने-सा पुत्र, देवता-सा पित, स्वग-सा घर । किन्तु, यह तो सब कोई जानते हैं। आर्ये, मेरी समझ में मित्रा का सबसे बडा त्याग था, अपनी कला का सदा के लिए पित्याग कर देना। घर छोडना, पित या पुत्र छोडना उतना किठन नहीं है, जितना सच्चे कलाकार के लिए कला का त्याग करना। सच्चे कलाकार के लिए, उसकी कला जीवन की साँस होती है। आर्ये, सिंहल ने मेरी बहन का सिफ ढाँचा-मात्र पाया है, अपने प्राण को वह यही गगा-मैया को समर्पित कर गई। उफ, उस दिन अपने सारे वाद्य-यन्त्रो और सगीत-साधनोको किस प्रकार उसने निममता से गगा के जल में डाल दिया—एक-एक कर उन्हें उठाती, चूमती, सिर से लगाती और फिर काँपते हाथों से (आँखों में आँसू आ जाते हैं, गला रुँध जाता है)

रिक्षता—(उसकी ऑखे भी छलछला आती है) हॉ, कुमार, कलाकार के लिए सबसे बडा त्याग है कला का परित्याग ! इतना बडा त्याग कर ही तो देवी सघिमत्रा ने अपने को इतिहास के लिए अमर बना लिया है । देवी सघिमत्रा कभी गाती, बजाती और नाचती भी होगी, इसका अनुमान तो वहाँ मुझे प्राय होता था। साधारणत चलते-फिरते समय भी, मैं उनके पदो में एक सूक्ष्म प्रकार

की समगित पाती थी, उनकी मामूली बातचीत में भी अद्भृत स्वर-संधान का अभ्यास मिलता था, और उनकी उँगलियाँ, जहां भी ताल और लय मिले, वहाँ सहज ही नृत्यशील हो उठती थी । सचमुच, कला सच्चे कलाकार के लिए जीवन की साँस होती है, कुमार ।

**कुणा**ल—आप ही इसे अच्छी तरह समझ सकेगी, क्योंकि आप भी कलाकार है न $^{7}$  (सगीत-साधनो पर दृष्टि डालते हुए) आप अपना देश छोड आईं, किन्तु, क्या इन्हे छोड सकी  $^{7}$ 

**रिक्षता**—आह, इन्हें छोड पाती । (उसॉस लेती है) **कुणाल**—क्यों ? इनसे तो कुछ मन हैं। बहलता होगा !

रिश्वता—कुमार, कला अपने लिए वातावरण चाहती है। यहाँ तो

कुणाल—हॉ, हॉ, भैया कहा करते थे, यह राजप्रासाद नही, बौद्ध-विहार हो चला है  $^{\dagger}$  जब से मित्रा गई, यह तो पूरा बौद्ध-विहार हो गया है  $^{\dagger}$  मैने भी गाना-बजाना छोड दिया है, आर्ये  $^{\dagger}$ 

रिक्षता-छोड चुके होगे । देवी सधिमत्रा ने छोड दिया आपने

कुणाल—नहीं, नहीं आर्यें। कहाँ मित्रा, कहाँ में। वह महाप्राण थीं और में दुबल । आह, जब कर्म। बादल गरजते ह, पिकीं कूकर्ता है, भौरे गूँजते हें, कलियाँ चटखर्ता हे—हृदय आकुल हो उठता है। कण्ठ में एक सुरसुरों, अँगुलियों में एक तरह की झिन-झिनों अनुभव करने लगता हूँ। कहाँ मित्रा, कहाँ म। वह महाप्राण, म दुबल

रिक्षता—सभा कलाकार दुबल और कोमल होते हैं, कुमार ।

कुणाल—दुबल और कोमल ! हाँ, हा, आपको यह वानावरण खलता होगा ।

रिक्षता—इसे तो मैंने स्वय अपनाया है, फिर म क्या शिकायत करूँ  $^{7}$  क्यो करूँ  $^{7}$  किन्तु (आँखे भर आती है)

**कुणाल**—आपकी स्थिति का कुछ अनुभव कर सकता हूँ, देवी । देश से दूर— स्वजन-परिजन से दूर

रिक्षता—(व्याकुल होती है) कुमार—कुमार । यह बात मत बढाइये। मैं इसे भुलाने की कोशिश में हूँ कुमार । उफ्, कभी-कभी ऐसा लगता है, कलेजा मुँह को आ रहा हो। यह एकान्त,

यह गला दबोचनेवाला सन्नाटा आह<sup>ा</sup> (आँखो की अश्रुघारा ऑचल से पोछनें। है )

कुणाल—नो आर्ये, एक निवेदन । क्यो न मै कर्भा-कभी आ जाया करूँ और सर्गात-साधना मे आपका कुछ साथ दू ? कला हमारी ढाल, हमारी रक्षक भी तो है ।

रिक्षता—(कुछ प्रसन्त मुद्रा में) कुमार, कुमार हिम कलाकार एक दूसरे के हृदय के कितने निकट होते हैं। आपने तो जैसे मेरी बात ही छीन ला। किन्तु, कुमार छोडिये। उसे भुलाने ही दीजिये। जिस घाव को भरता है, उसे फिर कुरेदने से (अचानक रक जाती और उध्व में देखने लगती है)

कुणाल—देवि । एक बात कहूँ। इसमे मेरा स्वाय भी है । आपके निकट जब-जब आता हूँ, मालूम होता है, अपने भाई-बहन के निकट पहुँच गया । लगता है, भैया ने, मित्रा ने आपको अपना प्रतीक बनाकर यहाँ भेजा है । आर्ये, आप कल्पना नहीं कर सकती कि भैया मुझे कितना मानते थे । और मित्रा वह मुझसे वर्भा दूर होती थी, आर्ये । मालूम होता था, जैसे हम जुडवे भाई-बहन हो—— बचपन में एक साथ खाया, सोये, जवानी में एक साथ गाया, रोये।

#### रक्षिता--रोये ?

कुणाल—(हँसकर) हाँ, हा आर्ये, हम कर्भा-कर्भा साथ-साथ रो भी लेते थे। हँमी ओर रुदन भी जुडवे भाई-बहन ह न आर्ये । क्यो ? (मुस्कुराता है)

रिक्षता-(उदास होकर) भगवान किसी को रुदन न दे।

कुणाल—(उसी तरह मस्ती में )िकन्तु, उससे बचा कौन है आर्थें देख रहा हूँ, वह रह-रहकर आपकी आँखों में भी झॉक जाता है। वह वह वह !(उँगली से रिक्षिता की डबडबाई आँखों की ओर इंगित करता हुआ मुस्कुराता है)

रिक्षता—(गहरी सॉस लेती हुई) ओह, कुमार <sup>1</sup> इसकी चर्चा मत कीजिये कुमार <sup>1</sup> (हाथों से आँखे ढाँप लेती है)

# 'तीसरा दृश्य

[कचनमाला का कक्ष। वह विषण्ण, विह्वल-सी बैठी है। रह-रहकर उसाँसे लेती है। परिचारिका आती है। धीरे-धीरे वह कचन-माला के निकट पहुँचती है]

परिचारिका—देवि, इधर आप बहुत उदास

कचन—(बीच हो मे बात काटकर) कुमार कहाँ ह?

परिचारिका—छोटी सम्प्राज्ञी के कक्ष में होगे भद्रे हाँ, हाँ, वहीं है | सुनिये न, वह सगीत-ध्विन (सगीत की झकार सुनाई पडती है )

कचन--यह दिन-रात का सगीत !

परिचारिका—अच्छा है, भद्रे, अच्छा है। मत्रो की बुद-बुदाहट से कान पक गये थे—अच्छा हुआ छोटी सम्प्राज्ञी ने फिर से इस घर में सगीत-नृत्य की प्रतिष्ठा की। आपको भी तो सगीत बहुत प्रिय था भद्रे। आप भी इसमें क्यो नहीं सम्मिलित होती? देवि। आपका और कुमार का सम्मिलित गीत-नृत्य देखे-सुने तो क्तिने दिन हो गये।

कचन—परिचारिके, पिछली बातो को मत छेड । गया हुआ आदमी लौट भी आये, जो दिन गये—गये ।

परिचारिका—(गम्भीर होकर) अन्धी नहीं हूँ भद्रे । सब कुछ देख रहीं हूँ । हाँ, बात कुछ सीमा से बाहर जा रहीं है । तो आप कुमार से क्यों नहीं कहती कि मर्यादा का अतिक्रमण

कचन—क्योंकि मैं कुमार को जानती हूँ। कुमार कलाकार ह, कलाकार बीच में इक नहीं सकता! कलाकार को सबसे अधिक आनन्द मिलता है सीमा का अतिक्रमण करने से। कलाकार—सीमा का शत्रु! (कुछ इक-कर, सोचकर) शायद यह उसके लिए आवश्यक मी हो! यदि वह ऐसा न करे, तो कला की अभिवृद्धि ही इक जाय—वह जहाँ-की-तहाँ खडी रहे, या चक्कर काटे! एक नई धुन, एक नई गत, एक नई रेखा, एक नया रग, एक नई उक्ति, एक नई उपमा—इसके लिए कलाकार की आत्मा छटपटाती रहती है। सिहल की इस युवती ने कुमार के सामने कला का एक नया सागर लहरा

दिया है—रग नया, तरगे नई। कुमार उन ॰ तरगो से खेल रहे हैं— क्या उन्हे इससे रोका भी जा सकता है ? (दीघ उच्छ्वास लेती है)

परिचारिका-किन्तु, राजभवन मे तरह-तरह की बाते

कचन—वे सारी बाते झूठी होगी, परिचारिके । में कुमार को जानती हूँ। वह कला की उस सीमा तक पहुँच चुके हैं, जहाँ वासनाओं की छाया भी पहुँच नहीं सकती। उज्ज्वलता ही जहाँ का रग होता है, पवित्रता ही जहाँ की गन्ध होती हे । कुमार नहीं, नहीं। कुमार की ओर से मुझे तिनक भी आशका नहीं हैं परिचारिके । तो भी, न जाने क्यो, मुझे बार-बार लगता है, जैसे यह कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लगता है, क्षितिज के किसी अदृश्य छोर पर कहीं आधी पल रहीं हैं। उफ्!

परिचारिका—देवि, क्षमा कीजिये तो मैं कहूँ। कचन—बोल

परिचारिका—(कचनमाला की ओर देखती रह जाती है) कचन—बोल, बोलती क्यो नहीं ?

परिचारिका—भद्रे, नई सम्प्राज्ञी को जब-जब देखती हूँ, मुझे बार-बार उस काली सिंपणी की याद भा जाती है, जो उस रात अचानक प्रासाद के प्रागण में निकल आई थी—वैसा ही रग, वैसी ही चमक, वैसा ही चपल सारा शरीर, जैसे भीतर के जहर से कॉप रहा हो। वही गदन, वही दृष्टि—जैसे कही किसी का मम ढूँढा जा रहा हो। (व्याकुल होकर) देवि, देवि, कुमार को वहाँ जाने से रोकिये।

कचन—(गम्भीरता से) जानती हूँ, सिख, वह आग से खिलवाड कर रहे हैं। िकन्तु, उस जिद्दी हठी बच्चे को रोक रखना क्या इतना आसान है ? क्या करूँ, समझ में नहीं आता। चिन्ता खाये जा रही है। समझाती हूँ, तो कहते हैं,—तुम स्त्रियाँ बडी ईर्ष्यालु होती हो ! स्त्रियाँ ईर्ष्यालु होती हो हो ! स्त्रियाँ ईर्ष्यालु होती हो तो क्यो ? क्योंकि वह अपनी जाित के सबल तत्व को जामती हैं और जानती है पुरुष-हृदय के उस दुबल स्थान को, जहाँ प्रहार किये जाने पर, यह भारी भरकम जानवर औषे मुँह गिर पडता है ! सोचो न, स्त्रियों की आँखों के एक बूद पानी ने ही क्या-क्या न किया-कराया है!

**परिचारिका**—बहुत सही कह गई भद्रे । फिर जवानी की राह —फिसलन-भरी ।

कचन—(क्रोध की मुद्रा में) जवानी को बहुत बदनाम किया गया है परिचारिके । जवानी की राह फिसलनभरी है, तो उसके पैरो में शक्ति और दृढता भी है। मुझे तो बुढापे से डर लगता है।

#### परिचारिका-वुढापे से ।

कचन—हॉ, बुढापे से । जो भोग नहीं सकता, किन्तु छोड भी नहीं सकता । जिसकी अशक्तता जलन की घूनी रमाये रहती है । जो अपने को भुलाने के लिए तरह-तरह का उपचार खोजता है, किन्तु पाता नहीं । बुढापा जिन्दगी की लाश

परिचारिका—देवि, देवि, आप किथर लक्ष्य कर रही है <sup>?</sup> क्या आपको सम्प्राट् से

कचन—हाँ, मुझे सम्प्राट् से भय है । भय है, स्वय सम्प्राट् शायद यह पसन्द न करे कि कुमार और सिंहल-कुमारी इस प्रकार दिन-रात एक साथ रहा करे।

परिचारिका-ओह, आप यह क्या कह रही हैं ? सम्प्राट् को तो धम-चर्चा

कचन—परिचारिके, इस प्रसग पर हमे कुछ कहने का अधिकार नहीं है । लेकिन एक बात याद रख—जितना ही आदमी धम की ओर प्रेरित हो, समझ, उसके हृदय में कही उतनी ही अशान्ति है । और, उस अशान्ति से जलते हृदय में, जिस दिन निराश किशोरी का भग्न हृदय, प्रतिहिंसा से उद्वेलित होकर, नया ईधन डालेगा, उस दिन उसकी लपट से कौन किसकी रक्षा कर सकेगा?

#### परिचारिका--निराश किशोरी--भग्न हृदय !

कचन—हॉ, मेरा विश्वास है, एक-न-एक दिन सिंहल-कुमारी को अनुभव करना पड़ेगा कि मेरे कुमार उस घातु के नही है जिसकी कल्पना उन्होंने कर रखी है। फिर क्या होगा ? उफ् । मालूम होता है, अशोक-परिवार पर ही किसी कुग्रह की शनि-दृष्टि पड गई है। माताजी कहाँ गई, जेठजी कहाँ गये, छोटी दीदी कहाँ गई? सबके सब चले

गये और मेरे जिम्मे एक अजीब जीव सौप ग्रये—दुबल, कोमल (उसॉसे लेती हे)

(दूर से किसी के आने की कुछ आहट)

परिचारिका—(उस ओर चिंकत दृष्टि से देखती, अचानक खिल पडती और कह उठती है) अहा । वह देखिये, कुमार आ रहे ह (दूर से कुमार आते दिखाई पडते हैं) ओहो, हमारे कुमार कितने सुन्दर हैं, भद्रे । सुन्दर, सुडौल, छरहरा बदन और उसपर वे आखे— सदा अध्यकुली, अध्मुँदी । मानो एक नाल पर दो अथिखले कमल । हाँ, हाँ, एक नाल पर दो अथिखले कमल । वहीं आकार, वहीं रग, वहीं मादकता, वहीं मोहकता। क्या ससार में कोई ऐसा हृदय है, जो इन ऑखो पर मुग्ध न हो ।

#### (कुणाल का प्रवेश)

कुणाल—िंकन ऑसो की बाते हो रही ह ? (परिचारिका को देखकर) ओ, तुम ! अच्छा, परिचारिके, जाओ, जरा मेरे लिए थोडा पेय का तो प्रबन्ध करो ! (अचानक कह उठता है ) अह, छोटी माताजी थका डालती है ! (परिचारिका घूरती है, उस ओर घूमकर ) अरी, तुम गई नही ! (परिचारिका जाती है) हाँ, हाँ सच कह रहा हूँ, कचने, छोटी माताजी थका डालती है ! यह गाइये, वह गाइये, यह बजाइये, वह बजाइये। एक दिन कहने लगी—शायद आप नृत्य भी जानते होगे ! बोलो, म उनसे क्या कहता ?

कचन-तो क्या आपको कोई जवाब नही सुझा?

कुणाल—अरे, किस-किस बात का जवाब सूझे । वह अजीब नारी है कचने । कब क्या बोल जायँगी, कुछ ठिकाना है ? अभी उस दिन की बात है, बडी देर तक मेरा मुँह निहारती रही, किर कह उठी—कुमार, आपकी ये ऑखे कितनी सुन्दर है । यहाँ भी तो शायद इन आँखो की ही चर्चा हो रही थी । क्या मेरी आँखे सचमुच बडी सुन्दर ह, कचने ?

#### कचन-जब नई माताजी कह रही है

कुणाल—कहा न तुम्हे कचने, यह छोटी माताजी अजीब नारी है। जब उनसे यही पूछा—तो, उनकी आँखो में ऑसू छलछला आये और बोली—कुमार, आपको मालूम नही, ये ऑखे कैसी है, एक बार इन आँखो को देखकर इनसे अलग रहना

कचन—(उसॉसे लेती हुई) हुँ

कुणाल—किन्तु, मैंने उन्हे बीच में ही टोक दिया, कचने ! और कहा—आर्ये, इसका मतलब तो यह हुआ कि म आपके ही पास बैठा रहूँ। क्या यह सम्भव है ? आदमी सदा एक ही जगह कैसे बैठा रह सकता है ? और वह कचनमाला जो है ! जानती हो कचन, तुम्हारा नाम सुनते ही वह बोल उठी—देवी कचनमाला! कितनी सौभाग्यशालिनी है वह !

कचन—(व्यग्य में) हाँ, मै बडी सौभाग्यशालिनी हूँ।

कुणाल—और, कचने, उस समय मुझे एक दिल्लगी सूझ गई। मैने कहा—आर्ये, यदि आप इन आँखो से दूर नही रह सकती, तो मैं एक काम करूँ—ऑखे निकालकर आपको समर्पित कर देता हूँ, शरीर कचन के पास रहेगा।

कचन—(ब्याकुल होकर) कुमार, कुमार | ओहो, यह क्या बोल रहे है आप |

कुणाल—छोटी माताजी भी इसी तरह व्याकुल हो उठी थी, कचने । झट उन्होने अपने हाथो से मेरा मुँह बन्द कर दिया और जानती हो, भावना-विभोर होकर बार-बार मेरी आँखो को चूमने लगी । सच कहता हूँ, जब वह आँखो को चूम रही थी, तो मुझे अपनी माताजी की याद आ गई । आह । वह भी यो ही मेरी आँखे चूमा करती थी, और कहा करती थी—कही मेरे बेटे की इन आँखो को किसी चुडैल की आँख न लग जाय ।

कचन-उनकी आशका निराधार नही थी, कुमार !

कुणाल—कचने । माताजी । (लम्बी उसॉस के साथ) आह, माताजी कहाँ चली गईं ? क्यो चली गईं ? क्या माताजी को हमारी याद नही आती होगी, कचने । उफ्, यह—यह कैसी बात हो गई— माताजी विदिशा में, भैया और मित्रा सिहल में

कचन—(दृढ स्वर में) शायद हमे भी पाटलिपुत्र छोडना पडे कुमार  $^{\dagger}$ 

कुणाल—यह क्या कह रही हो कचने ? हम पाटलिपुत्र छोड देगे, तो छोटी माताजी का क्या होगा ? एक दिन उन्होने कहा भी था—कुमार, आप नही होते, तो जाने मेरी यहाँ क्या गति हुई रहती ? और, यह कहकर ऐसा मुँह बना लिया कि तुम्हारी याद आ गई।

कचन--मेरी ?

कुणाल—अरी पगली, तुम कभी मुलाई जा सकती हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भिन्त, तुम्हारा भोलापन। लेकिन एक बात। भोलेपन में छोटी माताजी तुम्हें भी मात दे सकती है। एकदम बच्ची, कुछ समझती नहीं। एक दिन कहने लगी—कुमार, आप मुझे 'आर्ये' नहीं कहा कीजिये, यह माता का सम्बोधन सचमुच उनका कहना सही था, कचने। उम्में में मुझसे भी छोटी, शायद तुमसे भी। उन्हें 'आर्ये' कहते मुझे भी जाने कैसा लगता है। मैंने कहा—बात तो जँचती है, किन्तु फिर क्या कह कर पुकारू आपको?

कचन—और आप दोनो चेष्टा के बाद भी कोई नया सम्बोधन नहीं पा सके ?

कुणाल—अभी तक तो हम नही पा सके है कचने, तुम्ही बता दो न । और हाँ, हाँ, इसी सिलसिले में वह यह भी कहने लगी— मुझे जो आप 'आप-आप' कहकर पुकारते हैं, यह भी अच्छां नहीं लगता । और उसी साँस में यह भी पूछ बैठी—क्या देवी कचन-माला को आप 'आप' ही कहकर सम्बोधित करते हैं ? और, ज्योही मेरे मुँह से निकला—वह तो पत्नी है और आप माता । तो फिर क्या हुआ, जानती हो ? वह एकबारगी मेरी गोद में सिर धरकर रो उठी—उफ्, हिचकियाँ, ऑसुओ की अविरल धारा । और सच कहूँ, तो मेरी ऑखो मे भी ऑसू छलछला आये कचने । (कचन-माला काँप उठती है, उसकी ऑखो मे भी आसू छलछला आते हैं ) अरे, यह तुम्हारी आखे भी

कचन—(रुँधे गले से) अब इस राजभवन को हम छोडे, कुमार । ओह, ओह

कुणाल—यो छोडना चाहो, तो सुयोग भी है। अभी उस दिन महामात्य से मालूम हुआ कि उत्तर-पश्चिम सीमा पर कुछ उप-द्रव हो रहा है और पिताजी चाहते है कि यदि में कुछ दिनो तक उस ओर जाकर रहूँ, तो शायद मामला सुलझ जाय।

कचन—हॉ, मामला सुलझ जाय । (लम्बी उसॉसे लेती है ) कुणाल—क्यो कचने, तुम्हारे इस कहने में कुछ और भी मानी कचन—मेरे कुमार, हर कहने में कुछ-न-कुछ मानी छिपा रहता ही है। किन्तु मेरे भोले, मेरे भावक ' अच्छा है, तुम इनसे परे हो। उपद्रव—सीमा पर ' किस सीमा पर ' सम्प्राट् ' च्यथ में स्त्रियाँ बदनाम की जाती है कि उनमें ईर्ष्या की मात्रा अधिक होती है। हर कमजोर में ईर्ष्या होती है। हूँ ' उपद्रव ' सीमा पर ' कैसा उपद्रव ' किस सीमा पर ' (कुणाल से लिपटती हुई) हाँ, हाँ, कुमार हम यहाँ से चले, रास्ते में ही विदिशा में माता जी के दशन भी कर लेगे ' चले चले, (कचन-माला कुमार से लिपट जाती है)

# चौथा दृश्य

[तिष्यरक्षिता अपने विलास-कक्ष में। उसके चारो ओर वाद्य, सगीत और नृत्य के साधन बिखरे पड़े हैं। वह दगण के सामने बैठी है, उतरा हुआ चेहरा, बिखरे बाल, गीली ऑखें, बड़ी देर तक दगण में अपने को देखती है, फिर अपने प्रतिबिम्ब से बोल उठती है—]

रिक्षते । यही है तू । यही गित होनी थी तेरी । कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहने आई । अब मर, मर, रिक्षते ।

(थोडी देर ऑखे मूँद लेती है)

मरेगी रक्षिते ? हाँ, हाँ, जीना चाहती है, किन्तु सिवा मृत्यु के कौन चारा है तेरे लिए ? यह उपेक्षित जीवन, अपमानित जीवन, लाछित जीवन ! क्या इस जीवन से मृत्यु अधिक दुखद, भयप्रद और वीभत्स होगी ? तुझे मरना चाहिये, मरने को तैयार होना चाहिये, रक्षिते !

(गला सहसा रुघ जाता है)

पिताजी, पिताजी,, यह आपने क्या किया न मुझे कहाँ भेज दिया पिताजी । अजीव यह देश है, अजीव यहाँ के लोग हैं । समझ में नहीं आता, क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं ?

(कोध की मुद्रा मे)

नहीं, जानबूझकर यहाँ मेरी उपेक्षा की गई है । रक्षिते, पगली,

अपने को धोखे में मत रख । जानबूझकर तेरी उपेक्षा की गई है ! हाँ, जान-बूझकर उपेक्षा की गई है, किन्नु इस ढग से कि तू घोखें में रहे ! उँह, इस सारे भवन में ढोग ही ढोग भरा है । धम का ढोग, प्रेम का ढोग, कला का ढोग !—डोग ! ढोग ! ढोग !

#### (मुस्कुराती हुई)

बूढे सम्प्राट् । अह, क्या कहने ह । दिन भर इस चिन्ता में कि इस देश में धमदूत भेजो, उस देश में धमदूत भेजो, यहाँ स्तूप खडा कराओ । स्तूप खडा कराओ, उनपर अच्छे-अच्छे उपदेश लिखवाओ । और उनका आरम्भ करो इस वाक्य से—'देवानाम् प्रिय, प्रियदर्शी अशोक ।' 'देवानाम् प्रिय' तो समझो, किन्तु, यह 'प्रियदर्शी' क्या बला हे बूढे सम्प्राट् ? क्या आप अपने को सुन्दर भी समझते ह । बूढा । (खिलखिला पडती है) नही, नही रिक्षिते, हुँस मत । सम्प्राट् कभी सुन्दर भी रहे होगे, जरूर रहे होगे—खडहर बताता हे, इमारत बुलन्द रही होगी। किन्तु कैसा करुण । खडहर समझ रहा, वह इमारत है। बूढे सम्प्राट् । तुम पर कोध नही, वरुणा ही आती है। किन्तु, किन्तु

#### (अचानक भौहे चढ जाती है)

किन्तु कुमार, तुम । तुम ।। सम्प्राट् दुबलताओ के साथ भी महान है, किन्तु तुम ? ओह, कैसा नाटक दिखाया तुमने ? जैसे भोले हो, जैसे बच्चे हो, जैसे कुछ समझने ही नही हो तुम ।

नहीं, नहीं, तुम्हें घमड है कुमार, अपने रूप का, अपनी आँखों का, उन आँखों का ! आखों का ?

#### (उत्तेजना कम हो जाती है, गला रुँध जाता है)

किन्तु, रिक्षिते ! सत्य से दूर मत भाग ! वैसी ऑखे ससार में कही देखी नहीं गई होगी। ! वे आखे, मादक ऑखे ! मोहक आखे ! कुमार, कुमार ! वे ऑखे तुम्हे कहाँ से मिली ?

# (फूटकर रो पडती है, फिर सम्हलती है)

नहीं, वह तो चला गया । कहाँ चला गया ? क्यो चला गया ? कचने । यह सारी खुराफात तुम्हारी है । तुम कुमार को ले भागी हो । मुझसे छीनकर तुम कुमार को ले भागी हो । तुम मुझसे डर गई। डर गई। जव-जव मैं तुम्हारे सामने हुई, देखा, तुम मुझे देखते ही कॉप उठनी रही । क्यो कॉपती रही ? क्यो, क्यो  $^{?}$  (कुछ सोचती हुई) हाँ, हाँ, मैं सिहल से आई हूँ न  $^{!}$  सिहल में राक्षसी बसर्त। है, तुम्हे डर था, तुम्हारे कुमार को (दर्पण में घूरती हुई)

किन्तु रिक्षते । तू क्या सचमुच राक्षसी है ? राक्षसी का चेहरा ऐसा ही होता है ? राक्षसी के बाल ऐसे ही होते हैं ? राक्षसी के अबर ऐसे ही होते हैं ? और, राक्षसी की ऑखें । ये ऑखें। (अचानक कुणाल की ऑखों को याद आ जाती है) और, वे ऑखें— —कुमार, कुमार !

#### (फिर ऑखें मूँद लेती है)

पिताजी, पिताजी! मुझे आपने कहाँ भेज दिया, पिताजी! किन लोगों के बीच में भेज दिया! यही भेजना था, तो किसी सघाराम में भेजा होता, भिक्षुणी बनाकर भेजा होता! इस राजभवन में क्या भेज दिया—िकन लोगों के बीच में भेज दिया? सिहल—अभिशा-पित देश! तुम्हे ये लोग राक्षसपुरी समझते ह, तुम्हारी बेटियों को राक्षसी समझते ह! राक्षसी! राक्षसी! कचने, क्या में राक्षसी हूँ? कुमार, क्या म राक्षसी हूँ?

#### (अचानक उठकर खडी होती है)

राक्षसी हूँ, तो सम्हल, कचने। कुमार को लेकर कहाँ भागी? कहाँ भागी, कहाँ जायगी?

यह राक्षसी जो तुम्हारे पीछे लगी है कचने कुमार कहाँ जाओगे, यह राक्षसी जो तुम्हारे पीछे पडी है। वे ऑखे। वे ऑखे। तुम्हे उन ऑखो पर घमड है कुमार। कचने, तुम उन ऑखो को बचाने के लिए भाग गई हो। और कुमार, उन ऑखो के वल पर तुमने मुझे अपमानित किया, लाछित विया? उन ऑखो के वल पर।

### (मुट्ठी बौबती हुई)

तो, तो जिन ऑखो के बल पर जिन आँखो के बल पर हाँ, हा, जिन आँखो के बल पर

(अचानक मुट्ठी ढीली पड जाती है-बेचैन हो उठती है)

आह, वे ऑखे—आह, वे मादक, मोहक ऑखे। वे आँखे, वे आँखें (फिर सम्हलती और मुट्ठी बाँघती हुई)

किंतु, तुम उन्हे देख न सकोगी कचने। तुम उन्हे बचा नही

सकोगी कचने । उनपर राक्षसी की नजर पड गई है। राक्षसी। राक्षसी।

#### (एक क्षण रुक्कर,)

कुमार याद है, तुमने कहा था, किह्ये, तो ये ऑखे निकालकर आपको दे दूँ। तुमने व्यग किया था कुमार। तुमने मेरी अभि-लाषा का उपहास किया था, कुमार। तो, तो

(गम्भीर होकर दपण के सामने फुसफुसाती हुई)

चुप रक्षिते। चुप रह। चुप रह। कोई सुन न ले, कोई जान न ले। वे ऑखे—वे आखे। इन हथेलियो पर! ऑखे हथेलियो पर । चेहरे पर आखे,—कितनी सुन्दर। (हँस पडती है) जब वे इन हथेलियो पर होगी—(अचानक विषण्ण होती हुई) उँह, उँह—उफ्, उफ्! (फिर सम्हलती सी) लेकिन, यह दुबलता कैसी? रिक्षिते, तू राक्षसी हे न! वे तुम्हे राक्षसी समझते है न? फिर क्यो यह कोमल भावना? मानवी रिक्षिता का जिसने अपमान किया, वह रिक्षिता की राक्षसी का प्रकोप सहे। जो मानव का अपमान करता है, वह राक्षस पाता ही है—सम्हलो, सम्हलो, कुणाल!

(उत्तेजना मे दपण के सामने से हट कर टहलती हुई)

कचने हाँ, हाँ, इन्हे अपने रग पर घमड है, सोने के ऐसे दमकते रग पर—तभी तो नाम रखा है—कचनमाला, कचनमाला और रिक्षिते तुम काली हो न तुम्हारे बाल काले है न तुम्हारी ऑख काली है न ऑखे (कुणाल की ऑखे याद आ जाती है) उफ्, उफ् नही, नही (पूरी दृढता से) हाँ, हाँ, वे ऑखे अब इन काली हथेलियो पर इन काली हथेलियो पर हाँ, हाँ, वे दोनो ऑखे, इन दोनो हथेलियो पर चहरे पर आखे—कितनी सुन्दर किन्तु हथेलियो पर—काली हथेलियो पर हाँ हा हा हा

(अट्टाहास करती हुई जाती है)

# . पाचवाँ दृश्य

[अधा होकर कुणाल अपनी पत्नी के साथ भिखारी के रूप में चल पडता है।

आगे-आगे कचनमाला, पीछे-पीछे उसका कथा पकडे, कुणाल। चलते-चलते, भूलते-भटकते वह पाटलिपुत्र के कही आसपास पहुँच जाता है,]

कुणाल-कचने, हम कहाँ पर है कचने?

**कचन**—हमने नाम-धाम कहना और पूछना छोड दिया है न?

कुणाल—यह तो अच्छा ही किया है हमने। भिखारी के लिए नाम क्या, घाम क्या? चले चलो, बढे चलो—कुछ मिल जाय, खा लो, जहाँ थक जाओ, सो लो। किंतु कचने, कुछ खास बात है कि पूछ रहा हूँ—हम कहा पर ह?

कचन-क्या खास बात अनुभव कर रहे ह आप?

कुणाल जानती है पगली, अन्थे की ज्ञानेन्द्रियाँ बडी तीव्र हो जाती हैं। अभी-अभी हवा का एक ज्ञोका आया और शरीर से स्पश किया, तो मालूम हुआ, जैसे कोई परिचित आकर गले मिल रहा हो। क्या निकट में कोई तालाब है? और उसमें कमल फूले हे पुरइन पर बूँदे किस तरह चमक रही होगी कचने? या— या बगल में कही नदी है? गगा तो नहीं? कचने, यो तो गगा हर जगह की शीतल, पवित्र। कितु, पाटलिपुत्र के निकट की गगा

अहा! कचने, कही हम पाटलिपुत्र के

निकट

कचन—कुमार, कुमार, पाटलिपुत्र का नाम न लीजिये, पुरानी बातो की चर्चा मत कीजिये—यह अच्छी बात है कि हम उन्हें भूल गये।

कुणाल—भूल तो गये ही हैं और भूलकर अच्छा ही किया है हमने। कितु, न जाने क्या बात है कचने, कि आज इतनी उत्सुकता जगी है। मालूम होता है कि कही पुरानी जगह में आ गया हूँ। वही हवा, वही गघ, वही स्वर-लहरी—जरा ध्यान से तो सुन। वह कोयल किसी घनी अमराई में बोल रही है या नही? यो तो कोयल जिस डाल पर बोल लेती है, उसकी बोली

भली लगती है—िकंतु, विस्तृत, सघन अमराई की बौराई कुज में उसकी बोली कुछ और ही होती है— जैसे स्वर के साथ गध घुल गई हो,—जैसे, काकली मलयानिल पर तैरती हुई आती हो।

कचन कुमार, छोडिये उन बातो को। मेरा मन कैसा तो हो जाता है।

कुणाल—हॉ, हा, तुम्हारा मन बहुत कोमल है—मुझसे भी कोमल जानती हो, कचने, में यह जानता था, इसीलिए उस दिन जब पाटलिपुत्र से वह राजदूत आया और उसने सम्प्राट् का आज्ञापत्र दिया, तो मैने झट निणय कर लिया कि मुझे यह काम तुरत कर लेना चाहिये—नही तो तुम्हे जरा भी पता चलता, तो क्या यह मेरे लिए सम्भव होता?

कचन-उफ, छोडिये उन बातो को!

कुणाल—मेरी भोली। तुम्हारे इस भोलेपन के कारण ही तो उस दिन मुझे अधिक डर हुआ था। तुरत मैंने राजदूत से कहा— ऑखे चाहिये? किस चीज में लोगे? क्या उन्हें लेने के लिए पात्र लाये हो? और कचने, तुम्हें सुनकर आश्चय होगा, उसके पास पात्र भी था और अस्त्र भी! ओहो, जिसे ये ऑखें चाहिये थी, उसकी आत्मा कितनी कोमल होगी, कचने। हाँ, जो करना है, वह जल्द कर लिया जाय और अच्छी तरह कर लिया जाय। कैसा सुन्दर था वह पात्र और किस तरह चम-चम कर रही थी वह छुरी! छुरी!—उसे देखकर एक बार तो म काँप उठा—िकतु, फिर सम्हला और झट उसे दाहिनी ऑख

कचन-उफ, उफ, यह चर्चा बद कीजिये, कुमार।

कुणाल—(हँसकर) पगली। जो होना था, हो चुका, फिर तुम व्याकुल क्यो होती हो? अच्छा, एक बात। कचने, बताओ तो, मैने पहले दाहिनी ऑख ही क्यो निकाली?

कचन-उफ्, उफ्,

कुणाल—उफ्, उफ्<sup>1</sup> लेकिन में तुमसे सोलह आने सच कह रहा हूँ, कचने, मैंने जरा भी उफ् नही की<sup>1</sup> छुरी की नोक भौ के नीचे घुसेड दी—और उसे इस तरह घुमा दिया कि वह ऑख एकबारगी निकलकर उस पात्र में आ रही<sup>1</sup> ओहो, सचमुच मेरी आँखे बडी खूबसूरत थी, कचने<sup>1</sup> मैंने उसे देखा—खून से लथपथ, फिर भी कितना साफ कोआ, और बीच की वह पुतली—मालूम होता था, जैसे वह मुझर्स पूछ रही हो—कुमार, मेरा क्या कसूर था कि मुझे यो

कचन-कुमार, कुमार!

कुणाल—और वह राजदूत भी चिल्ला उठा था, कुमार! कुमार! लेकिन, मेने सोचा, तिनक भी विचिलित होता हूँ, विलम्ब करता हूँ, तो फिर मुझसे यह काम पूरा नहीं होने का। मेने छुरी की नोक बाईं ऑख में भी उसी तरह घुसेड दी—लेकिन, आह! में उस बेचारी ऑख को देख भी न सका! बेचारी बाई ऑख—न जाने वह कहाँ गिरी, पात्र में या पृथ्वी पर!

**कचन**—ओह, ओह<sup>!</sup> (कुमार से लिपट जाती है)

कुणाल—(उसकी पीठ सहलाता हुआ) कचने, कचने। एक वात बता दो कचने। कचने, तुमने देखा था, वह कहा गिरी थी<sup>?</sup> कहीं जमीन पर न गिर गई हो। बेचारी बाई आख।

कचन—ओह, ओह, कुमार, कुमार! (फूट-फूटकर रो पडती है)
कुणाल—हाँ, हाँ, वह राजदूत भी इतने जोरो से चीख उठा था कि
राजभवन में हल्ला मच गया, और मैंने थोडी देर के बाद ही तो
तुम्हें इसी तरह चिल्जाते सुना था—"कुमार, कुमार, ओह, ओह!"
उफ, तुम कितनी रोई थी! (कचन के सिर पर हाथ फेरते हुए)
कचने, कचने, किंतु अब क्यो रो रही हो? पगली, वह स्वप्न था!
सारा स्वप्न! ससार को दाशनिको ने जो स्वप्न कहा है, वह
कितना सत्य है कचने! किंतु, एक बात है मेरी रानी! बार-बार
मन में प्रश्न उठा करता है—यह क्या हुआ? पिताजी ने यह क्या
किया? एक बार मन में आया था, कोई षड्यत्र तो नही—इसीलिए
उस राजाजा को कई बार अच्छी तरह देखा था! किंतु, नहीं,
पिताजी की ही तो मूहर थी!

कचन—पिताजी की ही मुहर थी, क्या इसका अय सदा यह होगा कि आज्ञा भी पिताजी की होगी?

कुणाल—जरूर, जरूर। पिताजी के अतिरिक्त कौन दूसरा उसपर उनकी मुहर लगा सकता है? सम्प्राट् की मुहर—ससार में सबसे पवित्र धरोहर!

कचन—पवित्र से पवित्र धरोहरो की भी चोरी होती आई है, कुमार।

कुणाल—अरे, तूक्या बोल गई कचने? चोरी!—किसने चोरी की होगी? नहीं, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वह मुहर सदा पिताजी के पास ही रहती है!

कचन---जैसे पिताजी के पास कोई नही रहता रहती।

**कुणाल**—रहता रहती तो क्या तुम्हे छोटी माताजी

कचन—उन्हें माता कहकर इस पिवत्र शब्द का अपमान न कीजिये कुमार! सत्य नहीं छिपता। पहले में भी भ्रम में थी, पिताजी के बारे में भी सदेह उग आया था। शायद, उसी का यह प्रायश्चित कर रही हूँ! कितु, आज वह सत्य तो घाट-बाट की चर्चा बन चुका है। में यह बात आप से जान-बूझकर छिपाये हुई थी कुमार! सब की जिह्वा पर यह चर्चा है—साम्राज्य की एक-एक प्रजा यह सब जान गई है।

कुणाल-सच? क्या सचमुच ऐसी बात है, कचने?

कचन—जाने दीजिये कुमार। हम सब कुछ भूल गये, इसे भी भूल जायें। जिसने भिखारी का जीवन वरण कर लिया है, वह अब साम्प्राज्य और सम्प्राज्ञी आदि की बाते भला क्यो सोचे?

कुणाल—(कहता जाता है) क्या सच<sup>?</sup> क्या सचमुच तुमने ऐसी चर्चा सुनो है<sup>?</sup> अरे, अरे, उफ्, <sup>!</sup> (और सोचने लगता है)

**कचन**—आप यह क्या सोचने लगे?

कुणाल—कुछ नही, कुछ नही। (कुछ रुककर) कचने, मेरी कचने मेरी दुलारी कचने एक बात मस्तिष्क मे कौध गई। तुमने सुना है न कचने, प्रेम अन्धा होता है?

कचन-हूँ।

**कुणाल—**और, क्या कला<sup>्</sup>भी अन्धी होती है<sup>?</sup> हह ह ह (हँसता है)

# . छठा दश्य

[सिहल द्वीप का सघाराम । दोपहर का सन्नाटा। भिक्षु महेन्द्र व्यग्रता से टहल रहे हैं। सघिमत्रा आती है—वह खडी है, किंतु महेन्द्र टहलते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद सघिमत्रा पुकारती है—]

सघमित्रा--भैया।

(महेन्द्र टहलते जा रहे है)

सविमत्रा-भैया!

(महेन्द्र फिर भी टहल ही रहे ह)

सविमत्रा--भैया, मैं।

महेन्द्र-(रुककर) ओ मित्रे<sup>!</sup>

सद्यमित्रा--भैया, यह

महेद्र—हाँ, यह उद्विग्नता। नहीं, नहीं, यह भिक्षु के उपयुक्त नहीं। क्ही पर कुछ हो, कुछ हो जाय, हमें तो हमेशा शात रहना है। सम्यक् समाबि, सम्यक् समाबि।

संघिमत्रा—इधर दो-तीन दिनों से आपको बहुत ही आकुल देख रही हूँ भैया। ज्योही आप एकान्त में हुए कि व्याकुलता

महेन्द्र-ओहो, इतनी बारीकी से देखा करती हो तुम मुझे।

सविमत्रा—यहाँ और कौन है, जिसे अपने से बडकर देखूँ? भैया ममता मनुष्य की सबसे बडी कमजोरी है न

महेन्द्र—सही कह रही हो मित्रे । ममता मनष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। नहीं तो रक्षिता कुछ करे, कुणाल का कुछ हो जाय, हमें क्या लेना-देना हे इन बातो से। (घूमने लगता है)

सविमत्रा—(आतुर होकर) रिक्षता कुणाल भया क्या आखिर कुछ होकर हो। रहा  $^{7}$ 

महेन्द्र—हा, मेरी आशका सोलह आने सच साबित हुई मेरी बहन आह कुणाल कुणाल (ऑखो मे ऑसू आ जाते है)

सविमत्रा-भैया। आपकी आखी मे ये ऑसू।

महेन्द्र—हॉ, जिन्दर्ग। में शायद पहली बार ये ऑसू निकले हैं मित्रे<sup>1</sup> कम-से-कम जब से होश हुआ, याद नही, कभी रोया होऊँ<sup>1</sup>

करुणा का स्रोत न जाने कब से अवरुद्ध था, बहुत दिनो पर फूटा है। और, जब फूटा है । आह, बहुने दो, बहुने दो। बहुने दो मेरी नन्ही बहुन। (ऑसू झर-झरकर गिरने लगते हैं)

सविमत्रा—(व्याकुल होकर) भैया, क्या बात है भैया? कुणाल भैया को क्या हुआ? क्या हुआ कुणाल भैया को? (निकट जाकर) बोलने क्यो नहीं? कुगाल भैया को क्या हुआ? उक्, ओह । (फूट पडनो है)

महेन्द्र—(अपने ऑसुओ को रोकते हुए) मित्रे, नही, नही। हम दोनो में से एक को तो होश में रहना ही है<sup>।</sup> हा कुणाल। (गला रुंध जाता है) कुणाल

सविमत्रा—कुणाल भैया। कुणाल भैया। उन्हे क्या हुआ भैया। वह कहाँ है भैया? भैया, भैया। (लिपट जाती हे)

महेन्द्र—कुणाल भैया को क्या हुआ? हाय रे कुणाल! बज्र गिरा भी, तो कमल-नाल पर! हम, तुम, पिताजी, माताजी सब मस्ते निकल गये! सस्ते निकल गये, निकल गये, और सबसे बडा दान देना पडा उसे, जो हम सबमें सबसे दुर्बल था!

सविभित्रा—दान ? क्या दान देना पड़ा कुणाल भैया को? बताइये भैया—बताइये, नही तो, मेरी छाती फट जायगी—ओह, ओह! (कलेजे को दोनो हाथो से पकडती है)

महेन्द्र—(सथिमित्रा को सम्हालते हुए) मित्रे । मित्रे । ठीक नहीं, यह ठीक नहीं, हम सबको कुछ-न-कुछ देना पडा हे—कुणाल जरा पीछे पड गया था, इसीलिए उसे सबसे बडा दान देना पडा।

सधिमत्रा—(लीझकर) दांन। दान। दान। क्या दान? बताइये, नहीं तो म पागल हो जाऊँगी भैया, पागल पागल पागल (विक्षिप्त-सी चिल्लाने लगती है)

महेन्द्र—शात बहन, शात<sup>।</sup> तुम इम तरह कर रही हो<sup>?</sup> सोचो, कचन कैसे होगी । बेचारी उफ्—अन्धे की लाठी ।

सघिमत्रा—अन्धे की लाठी कौन अन्धा हुआ भैया? कुणाल भैया अन्धा! कौन अन्धा?

महेन्द्र—(बात काटकर) हाँ, तुम्हारा कुणाल भैया अन्धा हो गया है। सद्यमित्रा—ओह, ओहू (मूच्छित होकर गिर पडती है। महेन्द्र उसे सम्हालते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी जॉघो पर उसका सिर रखे, मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहते ह)

महेन्द्र—अन्धा नहीं नहीं, कहने में भूल हो गई। कुणाल अन्धा नहीं,। कुणाल ने नेत्र-दान दिया है। नेत्र-दान मित्रे, नेत्र-दान प्राण-दान से भी बडा, महान्। सर्वोच्च दान—पवित्र दान। यह दान कुणाल ही दे सकता था मित्रे।

सधिमत्रा—(महेन्द्र की गोद में सिर रखकर हिचिक्यो पर हिचिक्यों लेती है—रह-रहकर फूट पडती है)

महेन्द्र—(उसका सिर ऊपर उठाते हुए) जो होना था, सो हुआ मित्रे। सारी बाते बडे स्वाभाविक ढग से हुई। रक्षिता बेचारी अपने पर जब्त न रख सकी। कुणाल अपनी रक्षा न कर सका। कचन ने उसे बचाना चाहा, कितु बात उलटी हो गई। आह, कुणाल—— दुर्बेल, कोमल, असहाय,

सविमत्रा—(जैसे अचानक चौककर, गुस्से मे आकर) और यह सब पिताजी के रहते ।

महेन्द्र—पगली, तुम इन बडे लोगों को नहीं जानती । ये अपनी धृन में इतने मस्त रहते ह कि इनकी नाक की सीध में भी क्या हो रहा है, नहीं जानते । सब से बडी बात तो यह होती है कि इनके अपने लोगों को ही सब से अधिक कष्ट सहना और उठाना पडता है। शायद, यह भी उचित ही है। इतिहास के कोने में इन्हें जो अनायास थोडा-सा स्थान मिल जाता है, उसकी कीमत तो चुकानी ही चाहिये। हम-तुम, सब चुका रहे हैं। किन्तु, कुणाल

संघिमत्रा—भैया, जरा विस्तार से कहिये भैया, ब्योरेवार बता-इये भैया !

महेन्द्र—विस्तार से सुनोगी । सुन लोगी । घबराओ नही, तुम सुनोगी, ससार सुनेगा । कुणाल के इस नेत्रदान ने, महादान ने इतिहास मे एक ऐसी घटना की सृष्टि की है कि युग-युग तक लोग इसे सुनना चाहेगे, सुनेगे । इस घटना पर आख्यान बनेंगे, काव्य बनेंगे, नाटक बनेंगे । मित्रे, आह । सचमुच कितनी बडी बात हो गई। नेत्र-दान।

सर्घामत्रा-हाय रे यह नेत्र-दान<sup>ा</sup> नेत्र<sup>!</sup> और कुणाल भैया

के नेत्र <sup>!</sup> कुणाल भैया की आखे—वे कितनी सुन्दर थी भैया <sup>!</sup> क्या रक्षिता की कुदब्टि उनपर पड़ी <sup>?</sup>

महेन्द्र—'कु' या 'सु'——ये तो मानव अपनी मनोभावना के अनुमार विशेषण लगाता है, मेरी नन्ही बहन । हम-तुम इसपर व्यय क्यो सिर खपाये ? जानती हो, किसी भी महान यज्ञ में सुदर-तम की बिल देकर ही पूणाहुति की जाती है ? पिताजी ने जो महानतम धम-यज्ञ प्रारम्भ किया था, इस बिल के बाद, वह अब पूण हो गया ।

संघिमत्रा—हाय रे वह यज्ञ, आह री यह बिल <sup>1</sup>

महेद्र—मित्रे, यज्ञ ओर बिल दोनों में गठबन्धन है। जहाँ यज्ञ, वहा बिल। और निरीह मूक पशुओं की जगह, चेतन, उद्बुद्ध मानवों की बिल कहीं सुन्दर है, श्रेयस्कर है। ओर उसमें भी कुणाल ऐसे शुद्ध और शुभ्र मानव का सुन्दरतम आँखे पाकर तो बिल भी धन्य हो उठी होगी। मित्रे । उठी मित्रे । ऐसे भाई को पाकर हम भी अपने को धन्य-धन्य समझे।

संघिमत्रा—भैया, भैया । ओह । कुणाल भैया (फिर फुट पडती है )

महेन्द्र—मित्रे, किलग का प्रायश्चित अब पूरा हो गया। हमने जो असख्य गदने काटकर रक्त बहाया उसका मूल्य हमें आखो के रक्त से चुकाना पडा —सुन्दरतम आखो के रक्त से । शुद्ध, शुभ्र, कोमल, निमल मानव की सुन्दरतम आखो के पवित्रतम रक्त से। इतिहास का यह सबसे बडा पाठ

सधिमत्रा—हाय रे यह पाठ <sup>|</sup> आह रे कॉलग <sup>|</sup> कॉलग <sup>|</sup>

#### (ऑखे मूद लेती है)

महेन्द्र—मित्रे, किलग पर नाराज मत हो। किलग स्थान नही, एक प्रतीक है, —किलग प्रतीक है युद्ध का, हत्या का, मानवता के सहार का । युग-युग से किलग होते रहे हैं, और अभी शायद

संघिमत्रा—क्या फिर कॉलिंग होगे भैया  $^{9}$  क्या फिर कोई कुणाल बनेगा भैया  $^{9}$  कुणाल भैया  $^{1}$  कुणाल भैया  $^{1}$  भैया, भैया, भग-वान फिर कही कॉलिंग न बनाये

#### नेत्र-दान

महेन्द्र—फिर किलग न बने, बहुत ठीक ! लेकिन किलग न बने, इसके लिए हमें एक नया ससार बनाना होगा, मित्रे ! उठो, चलो, हम एक ऐसा ससार बनाये, जहाँ किलग न हो, युद्ध न हो, हत्या न हो, सहार न हो । किलग, अशोक, सघिमत्रा, रिक्षता, कुणाल,—ये सब एक ही घटना-श्रृंखला की किंडया है मित्रे ! कुणाल ने नेत्र-दान देकर हमारे, और ससार के नेत्र खोलने की चेष्टा की है । यिद इतने पर भी हम न चेते, तो ससार की रक्षा कोई भगवान भी नहीं कर सकता, मित्रे ! उठो, चलो——ऑसू पोछो, प्रयत्न में लगो । यदि एक-एक व्यक्ति अपने कत्तव्य को समझे, उस में जुट जाय, तो फिर नया ससार बसकर रहेगा— बसकर बसकर, बसकर रहेगा !

#### [पटाक्षेप]

# गाँव के देवता [रेडियो रूपक]

# गाँव के देवता

# पोखन ठाकुर

(दूर से झाझ-करताल के शब्द सुनाइ पडते है-शब्द धीरे-धीरे धीमे होते जाते हैं और पृष्ठभूमि में बाते होती हैं)

गिरिजा—भैया, भैया, ब्रह्म-बाबा के गीत शुरु हो गये । चलो भैया, हम तमाशा देखे—चलो ।

शकर—हाँ, हाँ, गीरू, अभी चला। लेकिन, खाली हाथ चलोगी ब्रह्मबाबा के स्थान में जाओ, तुम माँ से अक्षत-सुपारी माँग लाओ, में अभी बाडी में से कुछ फूल तोड लाता हूँ।

गिरिजा—लेकिन देर न करना भैया । कही ऐसा न हो कि हम यही रहे और वहाँ ब्रह्मबाबा आवे और चले जावे।

शकर—अवि और चले जावे । तुम निरी पगली है गीरू। अरी, ब्रह्मबाबा न आते हैं, न जाते हैं। वह तो हमेशा उस पीपल के पेड पर रहकर हमलोगो की रक्षा करते हैं। जब हमारे गाँव में हैजा-प्लेग आता है, वह दूर भगते हैं उसे। जब वर्षा के अभाव में हमारा खेत सुखता है, वह पानी बरसा देते हैं

#### बेनीपुरी-ग्रथावली

गिरिजा---और, भैया, उस दिन जब तुम बीमार पडे थे ब्रह्म-बाबा ने ही तो तुम्हे अच्छा किया--दीदी कह रही थी।

शकर—और उस दिन जब तुम मेले मे खो गई थी, किसने तुम्हे माँ के पास ला दिया। वह जो बूढा साधू था न—दीदी कहती थी, ब्रह्मबाबा ही उस रूप मे आये थे। हम पर जब कोई सकट आता है, ब्रह्मबाबा हमारी सहायता के लिए नाना रूप घर कर दौड पडते हैं।

**गिरिजा**—उस साघु ने मुझे मिठाइयाँ खिलाई थी भैया । उसका चेहरा कैसा दिप था ।

शकर-देवता के चेहरे वैसे ही दिपते होते है, गीरू !

(झाझ-करताल के शब्द फिर तेज हो जाते हैं और जोर से डाक देकर कोई बोल उठता है--"हे है है। दुहाई पोखन ठाकुर ब्रह्म की ।")

शकर— तो क्या हमारे ब्रह्म बाबा कोई आदमी थे चाचाजी?

माधोसिह—हॉ आदमी ही थे । और हमी लोग के पुरखो में
से थे। तभी तो हम पर इतनी कृषा रखते हैं वह!

शकर-आदमी थे ?

गिरिजा-क्या सचमुच वह आदमी ही थे चाचाजी?

माधोसिह—हाँ, हाँ दह आदमी थे । हाड-माँस के आदमी। हमी लोगो की तरह जमीन पर चलनेवाले आदमी — दो पैर के, दो हाथ के। किन्तु, आदी होकर वह आदमी से कुछ ृथक 1, तभी वह देवता हो गये।

**शकर**—आदमी से देवता हो गये ? गिरिजा—अरे ?

माधोसिह—अचरज की बात है, किन्तु सही बात यही है बेटी!
यह जो हमारा गाँव है, वह पहले जगल था। हमारे पुरखे पिन्छम
से आये गायो का एक बडा झुड लिये! यहाँ अच्छी चरागाह थी,
यह छोटी-सी नदी थी। बस गये यहाँ। तब तक गाँव छोटा ही
था—कि पोखन-ठाकुर का अवतार हआ!

शकर—अवतार ! अवतार तो भगवान के होते हैं चाचा जी ! माधोसिंह—हर बडे आदमी में देवत्व का अश होता है, बेटा ! पोखन ठाकुर बचपन से ही कुछ अजब स्वभाव के थे। बडे सूधे, बडे सरल ! गायो को ले जाकर दिन भर जगल में चराया करते, गाये चरती और आप पेड पर चढकर बशी बजाया करते !

गिरिजा—चाचाजी, तभी दीदी कहती थी, ब्रह्मबाबा अब भी कभी-कभी आधी रात की बशी बजाया करते हैं, वह बशी बजाते हैं।

(बशी का स्वर सुनाई पडता है)

शकर—(डर के स्वर मे) चाचा जी यह वशी

माधोसिह—हाँ, हाँ, बडी रात हो गई न । किन्तु इस बशी से डरो मत बच्चो । यह बशी हमारी रक्षा की बशी है । मालूम होता है, हमारी आज की पूजा से ब्रह्मवावा बहुत प्रसन्न हुए ह ।

गिरिजा—चाचार्जा मुझे भी डर?

माधोसिंह—नू तो पूरी डरपोक हे गिरिजा । नजदीक आ, या माँ के पान जा। शकर, तुम आर सुनना चाहते हो ?

**शकर**—डर तो मै भी गया था। चाचाजी । लेकिन , किस्सा सुना ही दीजिय । बडी विचित्र कहानी

माधोसिह—हाँ, हा देवताओं की कहानियाँ विचित्र होती ही हैं। तो, हमारे पोखनवाबा धीरे-धीरे जवान हुए। देवताओं की तरह का ही शरीर था उनका। पाच-पाच हाथ के गमरू जदान। साड ऐसी ऊँची गरदन, भैसे के पुट्ठे ऐसी चौडी छाती, जामुन के पेड में घक्के दे देते, तो सारे पके जामुन जमीन पर प्यार लग जाते थे।

गिरिजा—आह, तव में नहीं हुई। नहीं तो ब्रह्मवाबा से जामुन गिरवा कर खूब खाती।

शकर—तुझे तो हमेशा भूख लगी रहती है गिरिजा। हॉ, तो चाचार्जा.

माधोसिह—पोखन बाबा वडे हुए तो लोगो ने शादी की चर्चा चलाई, लेकिन उन्होने नाही कर दी। उन्हे अब कुश्ती लडने, मुग-दर भॉजने और खेत नापने से ही फुसत कहाँ थी? गाव के खरे के इन सारे खतो को उन्ही ने ही पहले पहल पैदावार के लायक

#### बेनीपुरी-प्रथावली

बनाया था शकर । लेकिन, गाय से उनका प्रेम अन्त तक न छूटा । दोपहर तक ये सारे काम होते, दोपहर से शाम तक गाये चराते । एक दिन सध्या समय वह गाये लिये आ रहे ये कि एक अजीब गुर्राहट सुनाई दी

(बाघ की गुर्राहट की आवाज—िकर दूर पर हल्ला—आदिमयो— और पशओ के भागने के शब्द—जोग चिल्लाते हैं "बाघ—बाघ")

एक व्यक्ति—क्या कहा? पोलन ठाकुर बाघ से लड रहे हैं!

दूसरा व्यक्ति—पोलन ठाकुर बाघ से लड रहे हैं!

तीसरा व्यक्ति—बाघ से लड रहे हैं, पोलन ठाकुर

(बाघ की गुर्राहट घम-धम की आवाज)

माथोसिह—और थोडी देर के बाद लोग वहाँ पहुँचे तो देखते है, बाघ का सिर भुर्ता-भुर्ता हो गया हे और पोखन ठाकुर लहू-लुहान खडे मुस्कुरा रहे है।

शकर-अब तो सचमुच डर लग रहा हे चाचाजी।

माधोसिह—लेकिन देवता की कहानी अबूरी नहीं छोडी जाती है, बच्चों। पोखन-बाबा का उससे भी बड़ा करतब तो तब देखा गया जब हमारे इस गाँव की सीमा को लेकर झगड़ा ठन गया।

शकर-गाँव की सीमा?

माधोसिह—हॉ जी। गॉव की सीमा । जब यह गाव बस चुका, तो पीछे से बगल के जगल में एक और बस्ती बसी। उस बस्ती और हमारे गॉव के बीच में क्या सीमा रहे, इमको लेकर तकरार मची। पच ने फैसला दिया, तो भी उन लोगों ने नहीं माना। एक दिन वे लोग सीमा पर आ डटे—भाले, गँडासे ओर लाठियों से लैस होकर । उनकी तायदाद बडी थी। हम लोगों के पुरखे डर गए कि पोखन -बाबा का ब्रह्म जागा—उन्होंने अपनी लाठी निकाली और

पोखन बाबा की माँ—वेटा, बेटा, अकेले मन जाओ, बेटा। सुना है, उन्होने कितने पहलवान बुलाए है।

पोखन बाबा—माँ, चुप रहो। यह हो नही सकता कि कोई सीमा पर चढ आवे और हम घर में बैठे रहे। और पहलवान । पहलवान ही अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, अम्मा।

गाँव का एक बुजुर्ग—रहने दो पोखन, अभी हम टाल जायें। हम भी तैयारी कर लेगे, तो

पोखन बाबा—नहीं नहीं। जब दुश्मन ने चुनौती दे दी, तो रुकना कायरता है। आपलोग मेरे पीछे आवे, में चला

मां बेटा, बेटा। मै तुम्हे नही जाने दूँगी, बेटा।

माथोसिह—कहते है, मॉने उनकी बाँह पकड ली। माँ को बाँह से टॉगे हुए पोखन बाबा आगे बढे। बेटे की इस रुद्रमूर्ति के सामने मॉ को हार माननी पडी।

(माँ के रोने की आवाज)

पोखन-पहला वार तुम करो।

एक पहलवान—पोखन, आज नहीं बचोगे, लौट जाओ। माँ को निपूती मत बनाओ।

पोलन—तुम अपनी जोरू को विधवा मत बनाओ। जाओ उसकी वृडी पहनकर उस बेचारी के सिन्दूर की रक्षा करो।

पहलवान—बढ के बोल रहे हो पोखन। पोखन—बढ के बार करो या भागो।

(लाठियो का खटाखट)

शकर—उफ! बडी लडाई हुई होगी चाचाजी।

गिरिजा-हमारे पोलनबाबा क्या वही मारे गए चाचाजी ?

मार्घोसिह—नहीं। दुश्मनों के वारों को उन्होंने बचा लिया और फिर वार-पर-वार करने लगे—एक गिरा , दूसरा गिरा, फिर तो भगदड मच गई। हमारी सीमा रह गई। हमारी इज्जत रह गई। हम उन्हीं की दी हुई जमीन को आज तक भोग रहे हैं। प्रणाम है पोखन बाबा।

गिरिजा-प्रणाम है, ब्रह्मबाबा।

शकर-प्रणाम है, पोखन बाबा।

माधोसिह—िकन्तु, जैसी शानदार थी हमारे पोखन बाबा की जिन्दगी, उससे भी शानदार तो हुई उनकी मृत्यु।

गिरिजा-किस तरह उनकी मृत्यु हुई चाचाजी।

#### बेनीपुरी-ग्रथावली

माथोसिह—उसे मृत्यु कहना भी अपराध होगा गीरू। वह मृत्यु नहीं शहादत थी—शहादत। एक दिन आधीरात को गाँव में आग लगी। जाडे की रात थी। सभी गाये गोठों में बँधी थी। लोग तो भगे, किन्तु बेचारी गाये। वे खूँटों में बँधी छटपट कर रहीं थी, रँभा रहीं थी, चिल्ला रहीं थी।

एक स्वर—हाय, हाय, गाये जल रही है।

दूसरा स्वर—उफ, उफ, कीन भीतर जाकर उन्हें खोले।

तीसरा स्वर—इन लपटो में कौन कृद सकेगा?

माथोसिह—लपटो में कौन कूदेगा? वह देखो पोखन बाबा। पोखनबाबा ने बदन से उतार कर कपडे फेक दिए। कमर में सिर्फ लँगोट, और शरीर को कँबल से लपेट कर, एक हाथ में बधन काटने का हँसुआ लिए हुए, लपटो में कूद पडे।

(हाय-हाय- - हा-हा- हा- हा-की आवाज)

माथोसिह—उसके बाद लोगों ने देखा, एक एक गाय बधन कट जाने पर गोठ से निकल कर भागी आ रही है। एक-एक कर सारी गायों निकली—किंतु !

(हाय-हाय ! हाय-हाय की आवाज)

शकर-क्या पोखन वाबा जल मरे<sup>?</sup>

**गिरिगा**—चाचाजी, चाचाजी । पोखनदादा को क्या हुआ चाचाजी ?

माधोसिह—वह शहीद हो गए—अमर शहीद। जब आगबुझी, लोगो ने देखा उनकी अधजली लाश एक खूँटे के निकट है। उनका यह बिल्दान उनकी यह वीरता। हमारे पुरखो ने उनकी स्मृति मे यह पीपल का पेड रोपा। वह प्राय उन्हें दिखाई पड़ते थे। हमलोग पापी हो गए हैं, इसलिए हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। किन्तु जब कभी सकट आता है

(झाझ और करताल के शब्द)

गिरिजा—भैया भैया, ब्रह्म बाबा के गीत शुरू हो गए। चलो भैया, हम तभाशा देखे।

शकर—चाचाजी ने उस दिन जो कहानी कही थी उसके बाद भी इसे तमाशा समझती हो गीरू। चलो अपने गाँव के अमर शहीद के नाम पर हम श्रद्धाजिल अर्पित करे। अमर शहीट के नाम पर। गाँव के त्राता के नाम पर।

गिरिजा—ठीक भैया, ठीक। मै अभी अक्षत-रोली, चदन, आरती लाई। आप फुलवाडी से फूल लेते आवे।

(झाझ-करताल के शब्द फिर एकबार तेज होकर विलीन हो जाते है)

# बिकू बाबू

(चार-पाँच आदिमियो की एक ही साथ आवाज—"ॐ विष्णवे स्वाहा, नमोश्री विष्णवे, ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, नमोश्री ब्रह्मणे"—इस मत्र की पढकर जैसे वे आहुतिया दे रहे हो!)

शकर—उमा, उमा, जल्दी कर उमा । देख, देख, आहुति शुरू हो गई। क्या प्रसाद नहीं पायगी ?

उमा—हाँ, हाँ, आज पूर्णिमा न है भैया हर पूर्णिमा को यह अच्छा प्रसाद मिल जाया करता है हमें—खडे दूध की खीर।

छा प्रसाद मिल जाया करता है हमें—खडे दूघ की खीर<sup>।</sup> **शकर**—खीर की कल्पना से ही तेरी जीभ पानी-पानी हो गई।

उमा—भैया, खीर है ही ऐसी चीज । उस पर भी बिकू-बाबू पर चढी हुई खीर । —नया-नया मिट्टी का बर्तन—बकैन-भैस का गाढा-गाढा दूध । वासमती का चावल—जूही-सा उजला, चदन-सा महमह । फिर गोयठे की मीठी-मीठी आग मे पकी यह खीर—कितनी मीठी, कैसी सुगन्ध-सनी, कितनी स्वाद-भरी । भैया, बिकू-बाबू के प्रसाद की यह खीर खाने को जीभ पर पानी न आए, तो समझिए, वह जीभ ही नही । क्या आप नही ललचते है भैया, इस खीर के लिए?

शकर—देख, देवता के प्रसाद पर यो लार न टपकाया कर। पहले उन्हें चढ़ा लेने दे—रस देवता पार्येंगे, हम तो सीठी पाते हैं।

उमा-और सीठी जब इतनी मीठी है, तो

शकर—फिर कहता हूँ, देवता के प्रसाद पर यो मत लार टप काया कर समझी ? उमा—आपने कहा तो मैंने मान लिया । दुहाई बिकू-बाबू की, कसूर हुआ हो तो माफ करना । अच्छा, भैया एक बात। क्या बिकू बाबू भी पोलन ठाकुर की तरह कोई आदमी ही थे ?

शकर—अच्छी याद दिलाई तूने, आज शाम को चाचाजी से पूछेगे। किन्तु, सुनो उमी, मालूम होता है, अब होम समाप्त हो रहा है, चलो जल्दी चले।

(चार-पाँच आदिमियो की एक ही साथ आवाज —ॐ विष्णवे स्वाहा, नमोश्री विष्णवे आदि)

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

चाचा—हा, विकू-बाबू भी आदमी ही थे हमारे वाबा पोखन ठाकुर की तरह। पोखन ठाकुर तो हमारे गाँव के थे, किन्तु विकू- बाबू तो हमारे खान्दान के—हमारे अपने खास पुरखे।

शकर-वह कब हुए थे, चाचाजी ?

चाचा—हमलोगो की सातवी पीढी मे—वह हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबुजी के बड़े भाई थे !

उमा-उनकी अपनी औलाद से हममे से कौन है चाचाजी?

चाचा—उनकी अपनी औलाद कोई थी ही नहीं। एक बात देखोगी बिटिया, हमारे गाँव के जितने देवता है, वे, प्राय सब-के-सब, ब्रह्मचारी रहे है—कोई अपना बाल-बच्चा बाबू कहनेवाला नहीं था, इसीलिए गाँव-भर के बच्चे उन्हें बाबू कहते थे और कब न चल बसे, आज तक वह बाबू कहला रहे है—अब सारे गाव के बाबू है वह।

**शकर**—शादी नहीं की थीं  $^{9}$  क्यों नहीं की थीं  $^{9}$  क्या वह साधु हो गए थे  $^{9}$ 

चाचा—साधु का मतलब अगर घर छोडकर वैरागी या सन्यासी बन जाने से है, तो उन्होंने घर कभी नहीं छोडा। किन्तु घर रहकर भी वह साधु थे! बडे सूधे-सादे, बडा नेक स्वभाव। घर-गृहस्थी से जो समय बचता, उसे पूजा-पाठ में लगाते। कभी किसी को दुर्वचन न कहा, कभी किसी ने उन्हें कोध में नहीं देखा। शान्त, निरीह! तुम्हें सुनकर अचरज होगा, बडे-बडे विगडैंले भैसे उनकी बोली सुनकर ही खडे हो जाते थे। अच्छा, कभी तुमने भैस की लडाई देखी हैं शकर!

#### बेनीपुरी-प्रयावली

उमा—भैंस की लडाई ? बडी भयानक होती होगी चाचाजी ! क्यो भैया, आपने कभी देखा है ?

**शकर**—नहीं रे<sup>।</sup> कैसी लडाई होती है चाचाजी ।

चाचा—सचमुच बडी भयानक, बडी भयानक! ये भैसे पालतू तो हो गए है, लेकिन अभी इनके मन से जगलीपन नही गया। जगल में तो य बाघो से भी भिड जाते हैं और उसे टुकडे-टुकडे कर देतें हैं—जगली भैसो से भयानक जानवर शायद ही कोई दूसरा हो!

शकर-अरे रे, चाचाजी, वे बाघ से भिड जाते हैं?

चाचा—हॉ, रे! मैंसो का यह भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब दो मैंसे लड जाते हैं। एक दूसरे को कोसो तक खदेडता है और तबतक चैन नहीं लेता है जब तक एक दूसरे की अँतिडियॉ न निकाल दे।

उमा-उफ, उफ, चाचाजी, चाचाजी, सुनकर ही डर लगता है!

चाचा—एक बार ऐसे ही दो भैसो में लडाई हो रही थी। दोनों लड रहे थे—उनकी सीगों की ठक, ठक—उनके नथुनों से निकली राक्षस ऐसी सॉसे—उनकी उठापटक—लोग दूर पर खडे देख रहे थे कि इतने में लोगों ने देखा, एक भैसा शायद हार कर भागा लोगों की तरफ—अपनी जान बचाने को लोगों में हाहाकार मच गया, भगदड मच गई। "भागों, भागों"—"बापरे, दैया रे" का शोर मचा था। सब भगे। किन्तु बिकू बाबू खडे रहे!

उमा-खडे रहे।

शकर—खडे रह गये।

चाचा—हाँ, खडे रह गए। अगला मैसा काफी आगे था, वह बिकू-बाबू को सामने देख कर कुछ कतिरया गया और उनके पीछे आकर खडा होगया—जैसे उसे शरणस्थली मिल गई हो। पिछला भैसा बेतहाश आ रहा था। ज्यो ही निकट आया, लोगो में हाहाकार मच गया। किन्तु, बिकू-बाबू खडे हैं, मुस्कुराते हुए।

उनके मृँह से निकला—"रुको । रुको महेसर ।।"

"रुको, रुको महेसर।" यह क्या, भैंसे के अगले पैर अचानक ऐसे रुके कि मालूम हुआ, पीछे से वह उलट जायगा। फिर वह सम्हल कर खडा हुआ। अब दोनो तरफ दो भैसे हैं और बीच में बिकू-बावू। भैसो की नाक से जोरों, की सॉसे चल रही है—जैसे दो भाधियाँ चल रही हो। दोनो भैसे एक दूसरे को देख रहे हैं—एक मानो कह रहा हो, अब छिप कहाँ रहे हो ? दूसरा कह रहा हो—अब तो मै शरण में आ गया, तुम करोगे क्या?

अब बिकू-बाबू आगे बढे और चढाई करने वाले भस के निकट पहुँचकर उसकी गरदन सहलाते हुए कहने लगे— "महेसर, महेसर, यह क्या महेसर? भगे हुए पर वार कर रहे हो? छी, छी, छी। यह तो तुम्हारी आदत नहीं थी।" और वह भैसे को यो ही सहलाते ए अपने घर ले आए। तब से वह भैसा अपने ही गाँव में रहा। हाँ, जब बिकू-बाबू चल बसे, वह भी कहा चला गया, लोगो को पता न लगा।

शकर—चाचाजी, चाचाजी, इस कहानी पर तो विश्वास नहीं होता !

चाचा—वडे आदिमियो की जिन्दगी में ऐसी चीजे होती है, जो हम साधारण आदिमियों के दिमाग में नहीं आती । सुना नहीं, एक बार गाँधीजी की देह पर से एक मणिबर नाग ससर कर चला गया था।

उमा—शायद इसीलिए ऐसे बडे आदिमियो को हम देवता कहने लगते हैं, चाचा ?

चाचा—हॉ, हॉ, बहुत सही कह रही बेटी । अब तुम लोग जाओ, मुझे खेत मे काम करने जाना है। फिर कभी उनकी बाते सुनाऊँगा।

शकर-अच्छा चाचाजी ।

उमा-हॉ, सुनाइयेगा जरूर चाचाजी <sup>!</sup>

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

उमा—चाचाजी, बिक्-बाब के बारे में और कुछ बताइये न ? चाचा—अच्छा, लेकिन शकर कहाँ है ? उसे भी बुलाओ न ? उमा—भैया, भैया । चाचाजी बुला रहे है, भैया । विक्-बाबू की कहानी सुनिए।

चाचा—अभी आया, उमा ।

शकर—हाँ, तो कहिए चाचाजी । हमारे विकृ-बावृ ।

## बेनीपुरी-प्रथावली

चाचा—कहा था न े विकू-बाबू बडे सरल, बहुत सूघे आदमी, बिल्कुल ही निरीह थे। कभी किसी पर हाथ न उठाया—कभी किसी जीव की हत्या न की। उनके सामने कोई साँप को भी नहीं मार सकता था। और, बडे अचरज की बात—बडे-बडे विषधर उनके सामने फन झुका देते थे। कहते ह, एक बार हमारे उस दलान से एक बडा पुराना गेहुँअन निकला—इतना पुराना कि वह काला पड गया था, उसकी दुम पूरी -की-पूरी झड गई थी।

"सॉप, सॉप" ! "सॉप, सॉप" !

इस चिल्लाहट को सुन कर बिक्-बाबू दालान से बाहर हुए। देखते है, वह सॉप गड ली मारे, फन काढे बैठा है और लोग उसे घेरे हुए हैं। रह-रह कर वह फुफकारे मार रहा है। उसकी फुफकार से ही भगदड मच जाती। किन्तु वह निश्चित बैठा है, मानो वह खेल-वाड कर रहा हो। लेकिन, शायद वह भूल गया था कि उससे भी खेलवाड करनेवाला कोई इस दुनिया में है। बिक्-बाबू आए।

बोले—"ओहो, तुम ? नगेमर! अरे, यह क्या नगेसर!"

बिक्-बाबू कहते हुए उस विषयर के निकट । वह जोरो से फुफकारा । बिक्-बाब् अट्टहास कर उठे—हा हा हा हा ।

"नगेसर, अरे तू मुझसे दिल्लगी करने चला है। किन्तु तेरा रग-रग पहचानता हूँ नगेसर । चल, चल, तुझे तेरी जगह पर पहुँचा आऊँ।"

अब नागराज का फण नत है और बिकू-बाबू उसके निकट पहुँच-कर उसकी गरदन पकड लेते हैं । वह लटक रहा है, जैसे वह काले लत्ते का बना गुडिया-सॉप हो ।

उमा—चाचार्जा, चाचार्जा । यह तो अर्जाव बात मालूम पडती है—सचमुच वह अलौकिक पुरुष थे ।

चाचा—उमा, वह खूँखार जीवों के बारे में, कहते थे—"ये लोग हमारे पूव जन्म के साथी हैं। बेचारों ने गलतियाँ की थीं, इससे इन योनियों में इन्हें जन्म लेना पड़ा है। इसलिए हमें सदा सुकम ही करना चाहिए। बुरे करम इसी जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों तक हमें रगेद मारते हैं, उमा।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

(चार-पाँच आदियो द्वारा किए गए फिर हवन और आहुतियो के मत्र सुनाई पडते हैं—"ॐ विष्णवे स्वाहा, नमोश्री विष्णवे। ॐ श्री ब्रह्मणे स्वाहा, नमो श्री ब्रह्मणे।")

उमा—भैया, भैया, पूर्णिमा आई—फिर खडे दूघ की खीर । शकर—और फिर चाचाजी से बिकू-बाबू की कहानी !

उमा—हॉ, हॉ । चाचार्जा, बिकू-बाब के बारे मे कुछ और बता-इये चाचार्जा।

चाचा—विकू-बाबू को डर तो छू नहीं गया था। दया और करुणा भी उनमें कूट-कूट भरी थीं। गाँव में कोई बीमार पड़े उसकी सेवा में हाजिर! उसके पास जाते, उसे दवा देते, उसकी शुश्रूषा करते—अरे, यदि कोई उसके घर में नहीं हुआ, तो उसकी गदगी साफ करने में नहीं हिचकते!

शकर-अपने हाथो से ही उनकी गदगी साफ कर देने !

चाचा—हाँ, रे । ओर बीमार आदमी चमार ही क्यो न हो। एक बार बिकू-बाबू रात में कही से आ रहे थे कि उन्होने पुकार सुनी—

"आह | पानी | आह पानी | पानी | पानी |" वह झटपट घर के भीतर घुसे। देखा रघुआ चमार बीमार होकर पडा है।

"क्या है रघु ? ओह, तुम्हे यह क्या हुआ है ?"

"पानी । पानी । हाय, पानी ।"

बिकू-बाबू दौडते हुए घर पहुँचे, पानी लाए, उसे पिलाया। उसे हैजा हो गया था, लोगो ने मना किया, छूत लग जायगी, वहाँ मत रहो —

"विकू-बाब्, विकू-बाब्, हैजा है हैजा! भगवती माई से खेल-वाड मत कीजिए"

"भगवती माई से खेलवाड! बच्चा माँ से न खेलवाड क्रूरेगा, तो करेगा किससे? किन्तु यह हैजा भगवती माई नही है, यह गदगी की चुडैल का करतव है! सफाई से रहो, फिर यह चुडैल पास न फटके!"

#### बेनीपुरी-ग्रथावली

और वही हुआ। बिक्-बाबू ने रघुआ को चगा कर ही लिया— यद्यपि इसके लिए उन्हें कई रातो जागना पड़ा।

उमा-ओहो, कितने दयावान ये हमारे बिन्दू-बाबू !

चाचा—उनकी करुणा की हद तो तब हो गई, जब गाँव मे एक आदमी को कुष्ठ हो गया, तो उमकी जिन्दगी भर-सेवा करते रहे।

शकर—कुष्ट, कोढ ! चाचाजी, चाचाजी, कोढियो को तो देखते ही मेरी आत्मा कॉप उठती है

चाचा—िकसकी नहीं कापती है, शकर । किन्तु बिकू-बाबू के नजदीक तो वह सब से प्यारा, जो दूसरों के लिए, सबसे घिनावन । उस कोढी के घाव घोते, पीव पोछते, उस पर चदन लेप करते और जब वह मरा तो अपने कथो पर उसे नदी घाट तक ले आये।

उमा—ओह, ओह, चाचाजी विक्-बाबू सचमुच देवता थे। शकर—चाचाजी, मै कहूँ। जब वह जीवित थे, तभी देवता हो गए थे—मरके तो देवता बहुत लोग होने हैं।

चाचा—बहुत मही कहा तुमने वेटा। और वह मरे भी देवता ही की तरह शकर वह हो चले थे, किन्तु काफी चलते-फिरते। एक दिन घर में जाकर कहा—मेरे लिए खीर बनाओ। यही खडे दूध की खीर। खीर बनी। खूब सराह-सराह कर खाया। खाकर जरा लेटे, फिर खेतो की ओर गए आर खिलहान में पहुँचते-पहुँचते लोगों से कहा—

में जा रहा हूँ-आज पूणिमा है न?

लोग चिल्ला पडे-

'हाँ, हाँ, पूर्णिमा है--आसिन की पूर्णिमा किन्तु यह क्या कह रहे हैं आप?"

"जो कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। जरा पुआल डाल दो और उस पर कुश की चटाई। मैं चला।"

कुश की चटाई डाली गई। विकू-वाबू उत्तर दिशा सिर करके लेट गए। उनकी ऑखे झिपने लगी। लोग रोने लगे।

एक—बिकू-बाबू, बिकू-बाबू । जापके बिना यह गाँव सूना हो जायगा, विकू-बाबू ।

दूसरा—विक्-बाब्, विकू-बाव् । आपके बिना हम गरीबो की ओर कौन ध्यान देगा विक्-बाब् ।

एक बुढिया तो उनके चरणो से लिपट गई—"बिकू-बाबू, हम आपको जाने नहीं देगे बिकू-बाबू । मेरे बच्चे को आपने ही बचाया था? अब मुझे मी साथ लेते चलिए।"

लेकिन रोने-घोने से कही जानेवाला रुक्ता है। बिकू-बाबू ने एक बार ऑखे खोली । बोल न सके—हाँ, हाथो को इस तरह उठाया, मानो लोगो को अभय दे रहे हो।

**शकर**—तो इसी से पूर्णिमा को यह हवन होता है उनके नाम पर, 'क्यो चाचाजी।'

उमा—और, चूँकि खीर लाकर अन्तिम प्रस्थान किया था, इसके लिए खीर का प्रसाद चढता है।

चाचा—बहुत ही सही कहा तुम लोगो ने । यह हवन, यह प्रसाद, सारे गॉन को, विशेषत हमारे वश को अनेको सकटो से बचाता आया है।

(धीमे स्वर मे हवन के मत्र की आवाज)

शकर-शायद हवन पूरा हो गया चाचाजी !

उमा—तब चलो भैया, हम प्रसाद

**शकर**—खीर, खीर, खीर । तुम्हारा ध्यान तो सिफ खीर पर रहता है उमा ।

चाचा—हॉ, हॉ, बेटी, सिफ प्रसाद पर ही ध्यान नही रखना। बिक्-बाबू के जीवन से हमे शिक्षा भी लेनी है। हम लोग यदि उनके पथ पर चले, तो हममे से हर आदमी देवी-देवता बन जा सकते है। प्रणाम करो उन्हें बेटी।

\_ 0 \_\_

उमा—प्रणाम बिकू-बाबू । शकर—प्रणाम बिकू-बाबू ।

नया समाज

[एकॉकी]

# नया समाज

## पहला दश्य

पर्दा उठते ही एक करण दृश्यावली ऑखो को नम कर देती है। मच की एक ओर से एक बूढा किसान दुबला-पतला, अस्थिककाल, कमर में सिफ लगोटी लगाये, कवे पर कुदाल रखे, रग-मच पर आता है। उसकी बगल में नगधड़ग एक छोटा-सा बच्चा है। एक मुस्तड़ा आदमी हाथ में लाठी लिये उसके पीछे हे। वह किसान को घक्के देता है, घूँसो से पीटता है। बच्चा चीखता है। बच्चे को झटका देकर मच की बगल में फेक देता है। बच्चे का चित्कार सुनाई पडता है। बूढ़ा किसान उस मुस्तड़े की ओर चिनगारिया भरी ऑखो से देखता है। मुस्तड़ा आदमी उसके सिर पर एक लाठी जमाता है। सिर को हाथो से पकड़े आह । ओह । करता वह मच की बगल से निकल जाता है। मुस्तड़ा आदमी मूँछो पर ताव देता मच की दूसरी ओर से बाहर होता है।

मच की दूसरी ओर से एक फर्टी हाफकमीज पहने एक नौजवान मजदूर रुखा-सूखा चेहरा लिये मच पर आता है। उसकी आँखे घँसी हैं उसकी कमर झुकी है। उसके पीछे खाकी कोट-पेट लगाये मिल का जमादार है। अपनी छडी से खोदता, ठेलता वह उस मजदूर को लिये जा रहा है। उसके पीछे मजदूर की नवयुवती पत्नी है, फटी-चिटी साडी पहने। उसके हाथ में टूटी टोकरी है। वह लडखडाती यहराती, उसासे लेती, उनके पीछे-पीछे जाती। है। तीनो मच की पहली ओर से निकल जाते हैं।

### बेनीपुरी-ग्रथावली

मच की पहली ओर से एक पढा-लिखा बेकार नौजवान आता है। कोट-पेट-टाई सब ह, किन्तु सब गदे, जगह-जगह पैबद। उसके पीछे उसकी पत्नी हैं—तीन बच्चो को साथ लिये। पत्नी और बच्चो के पहनावे भी गदे ओर अबतर। सबसे नीछे एक बुढिया और एक बुढ्ढा। इन दोनो की ऑखो से ऑसू आ रहे हैं। पढा-लिखा बेकार नौजवान करण दृष्टि से कभी दर्शको की ओर कभी बाल-बच्चो की ओर, तो कभी अपने वृद्ध माँ-वाप की ओर देखता है। सबके सब धीरे-धीरे मच की दूसरी ओर से निकल जाते हैं।

मच की दूसरी ओर से जमीदार का एक नौजवान बेटा, एक बूढ़ा मिल-मालिक, एक चौर-बाजार का व्यापारी और उनके पीछे उनके करिदे और कर्मचारी आते हैं। मब-के सब बने-ठने। सबके हाथ में शराब की बोतले। सभी पाते हैं, ठहाके लगाते हैं, गुनगुनाते ह, शोर करते हैं और इसी प्रकार रंग और मौज में शराबोर हैं कि पर्दा गिरता है।

# दूसरा दृश्य

कैलाश का बगला। एक सजा-सजाया कमरा। कैलाश और विनय बाते कर रहे है। कैलाश गाव के जमीदार का पढा-लिखा बेटा विनय उसी गाॅव के एक गरीब किसान का बेटा—शिक्षित, नये विचारों में पला, पगा।

विनय—यही है तुम्हारा समाज—आज का समाज। जिसमे अन-दाता किसान भूखो मरता है, जहाँ वैभवदाता मजदूर धक्के खाते फिरते हैं, जहाँ पढे-लिखे लोग या तो परीशान है या सारे अनै-तिक कार्य किया करते हैं, जहाँ माताएँ और बहने अद्धनग्न घूमा करती है और जहाँ देश के भावी नेता वे सुकुमार बच्चे बिललाते चलते हैं। और एक मुट्ठी लोग उनके मीने पर बैठ कर मौज उडा रहे हैं। कैलाश, कैलाश, यह समाज चल नहीं सकता, चल नहीं सकता।

कैलाश—फिर तुम्हारा लेक्चर शुरू हुआ। अरे यार, छोडो इन झमेलो को। खाओ-पीओ, जुछ मीठी गप करो। विनय—खाओ-पीओ, कुछ मीठी गप करो । कैलाश, तुम खाने-पीने की बात इसिलए करते हो कि तुम्हारे पास इसकी प्रचुरता है किन्तु देश में ऐसे कितने सौभाग्यशाली है, जो अच्छी तरह खा-पी सके। और, जिनके पेट में भूख का राक्षस खॉव-खाँव करता है, उनके दिमाग में मीठी गप आ नहीं सकती है, कैलाश।

कैलाश—फिर तुममें हीन भावना आई विनय। हमेशा यह क्या सोचा करते हो कि तुम गरीब हो? अरे यार, युनिवसिटी के सबसे अच्छे लडके हो तुम, एम० ए० हुए कि प्रोफेसर, अफसर जो चाहो बन जाओ। फिर तो मौत्र-ही-मौज।

विनय—मौज-ही-मौज । मालूम होता है जैसे दुनिया में मौज के सिवा कुछ है ही नही।

कैलाश-यार, है क्यो नहीं किन्तु और चीजे छाँछ हैं, और मौज है मक्खन । अपना सिद्धान्त है-मक्खन खाओ, छाँछ को फेको।

विनय—और मक्खन सबके सामने घरा पडा है न? कैलाश, जब-जब तुमसे बाते करता हूँ, इच्छा होती हे, इतना बल पाऊँ कि इस समाज को जल्द-से-जल्द चूर-चूर कर डालूँ और उसकी जगह पर एक ऐमा समाज बनाऊँ दहाँ कैलाश की तरह के पढे-लिखे समझ-दार लड़को को इस तरह बुद्धिहीन नहीं बन जाना पडे। कैलाश, आज के सनाज में कोई मौज कर नहीं सकता!

कैलाश—वाह यार, दाह । कैसी अनोखी सूझ है तुम्हारी। आज के समाज मे कोई मौज कर नहीं सकता? तो हम लोग यह क्या कर रहे हैं?

विनय—जिसे तुम मक्खन समझते हो, वह प्राणनाशक कीटाणुओ का लोदा है—हाँ प्राणनाशक कीटाणुओ का लोदा जो तुम्हारी जीवनी शिक्त खाया करता है । तुम मौज नहीं करते मौच के नाम पर आत्मघात कर रहे हो । तुम देख नहीं रहे, सवनाश तुम्हारे सामने खडा है । (गभीर बन जाता है)

कैलाश—सवनाश । विनय, विनय, में बार-बार कहता हूँ मुझे ऐसे शब्दों से मत डराया करो। सचम्च जब तुम भवो पर त्योरी डालकर, चेहरे को गम्भीर बनाकर, एक अजीत्र सजीता आवाज में कहते ही—'सबनाश तुम्हारे सामने खडा हे', तो सच कहता हूँ मालूम होता है, कोई राक्षम सामने खडा हो गया। उफ!

#### बेनीपुरी प्रथावली

विनय—हा, वह राक्षस ही है कैलाश! राक्षस से भी भयानक! वह आ रहा है, वह आ रहा है हमारे समाज से उन सब को बीन लेने, चुन लेने की जो हमारे समाज में राक्षस है—

कैलाश—विनय, लेकिन म उनलोगो मे नही। देखो, मै किसी धड से भी राक्षस लगता हुँ ?

विनय—(मुस्कुराते हुए) कैलाश, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल हे प्रणाली का। जहाँ मेहनत करनेवाले, उत्पादन करनेवाले भूखों मरे, नग रहे, और बैठे-ठाले लोग मौज उडावे, जहाँ जन्मते ही कोई अपने को परम पवित्र और अन्य लोगों को अछूत समझने की गुस्ताखी करे, जहाँ नारिया को अपना सौदय ओर यौवन बेचने को मजबूर होना पड़े, जहाँ कुत्तो-बिल्लियों को दूध पिलाया जाय और आदमी के बच्चे दाने-दाने को बिललाते फिरे—कैलाश, जहां गरीबी, गुलामी, अनैतिकता और अत्याचार का बोलबाला हो, उस समाज की भित्ति में ही राक्षसता हे ओर वह राक्षस का ही शिकार होगा!

कैलाश—उफ, उफ । फिर वही राक्षस । अरे यार, बारबार आग्जू करता हैं, छोड़ो इन बातो को । कुछ मीठी बात करो—आशा, आशा ।

### (भीतर से आवाज—"हॉ, भैया।")

जरा चाय भेजो आशा! (फिर विनय से) विनय, धवराओ मत, अब थोडे दिनो में तुम भी कोई अच्छी जगह पर पहुँच जाओगे, फिर तो

विनय—फिर तो में भी मौज किया कहेंगा, क्यो ? कैलाज़—और क्या ?

विनय—कैलाश, फिर कहता हूँ, सवाल व्यक्तिगत सुखदुख का नहीं है और सच पूछों तो —यह युग ही नहीं है जिसमें कोई समझ-दार और ईमानदार आदमी सुख से रहने की बाते भी सोच सके। जब घर में आग लगी हो, क्या कोई चैन से खुर्रीटे ले सकता है? आह ! (उदास मुद्रा)

(चाय लेती हुई आशा आती है)

कैलाश—फिर बैताल पीपल की डाल से जा लटका! अरे यार, छोडो इन बातो को। पीओ चाय। आशा, जरा मन से चाय बनाना! हाँ!

#### (आशा चाय बनाकर देती है)

कैलाश—(चाय पीते हुए) कैसी अच्छी चीज है यह चाय ! विनय, क्या चाय से भी कोई अच्छी चीज है दुनिया में ? बताओ—

विनय—क्या सबसे अच्छी चीज तुम्हे यही मालूम पडती है, कैलाश !

कैलाश—नहीं, नहीं गलती हो गई—इससे भी अच्छी चीज हैं। — (खीसे निपोड कर हँसता है)

विनय—जिन अच्छी चीजो को तुम देख रहे या कल्पना कर रहे हो, उससे भी अच्छी चीजे दुनिया में हैं, कैलाश! किन्तु, हमारा यह वर्तमान समाज उनकी ओर हमारा ध्यान कहाँ जाने देता है! अभी तो हम पत्तियो और फूलो पर, बाहरी रग और गध पर ही लट्टू है—अभी तो क्षणिक वस्तुओं के ही फेरे में बैंघे हैं! यह समाज बदलने दो, फिर ऐसी अच्छी से अच्छी चीजे ऊपर आयेगी, जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। वह समाज, नया समाज! काश, उसकी कल्पना तुम कर पाते कैलाश!

कैलाश—तुम्ही उस कल्पना की दुनिया के पीछे दौडते रहो, विनय, अपने को तो जो सामने है

विनय—उफ, उसकी कल्पना तुम कर पाते कैलाश (कल्पना करते-करते खिल उठता है।)

आशा—कैसा होगा वह समाज विनय बाबू, जिसकी कल्पना ही आपको तन्मय कर रही है ।

कैलाश—आशा, तुम इन बातो मे न पडो। यह पागल है, पागल, तुम्हे भी पागल बना देगा। इसका पागलपन सकामक है, मुश्किल से अपने को मै बचा पाता हुँ। चलो, जाओ यहा से, हटो

(आशा करुण दृष्टि से विनय की ओर देखती है, किन्तु विनय जब तक कुछ बोले, कैलाश गुस्से में कहता जाता है)

आशा, हटो, जाओ !

#### (आशा जाती है)

विनय-तुमने उन्हे भगा दिया। तुम उन्हे भगाओ, या खुद भागो, इस राक्षस की चपेट से बच नही सकते। देखो, कैलाश, वह

## बेनीपुरी-ग्रथावली

सवनाश तुम्हारे ऐसे लोगो को निगलने के लिए खडा है—देखों, देखों , वह, वह

(विनय उँगलियो से ऊपर की ओर दिखाता है—कैलाश काँपने लगता है)

# तीसरा दृश्य

गाँव के चौराहे पर कुछ किशोर-किशोरियाँ गाते हुए जा रहे है---

बदल दो,
बदल दो इस समाज को
बदल दो इस समाज को
बदल दो!
जहाँ न प्रेम-प्रीति है,
अनीति ही अनीति है,
कुटेव है, कुरीति है,
उलट दो,
उलट दो उस समाज को,

जहाँ मनुष्य खून पी रहा,
हाँ,
जहाँ मनुष्य खून पी रहा,
जहाँ मनुष्य मर के जी रहा,
न जी रहा, न मर रहा,
विलख रहा, कहर रहा,
मगर न कोई देखने वाला,
उजाला कहाँ काला ही काला,
उजट दो,
उलट दो तस्तो ताज को,
उलट दो यह चीख, यह पुकार
यह दानवी ललकार

सुनो, सुनो,
सुनो, सुनो,
इन्हे हमे हटाना है,
नया जगत बसाना है
बसाना है
बसाना है
नया समाज लाना है—
बदल दो,
बदल दो इस समाज को
बदल दो !

# चौथा दृश्य

विनय की झोपडी। वह एक पुस्तक पढ रहा है कि गाँव का किसान बूढा गरभू लाठी ठेकते उसके सामने आता है। कैलाश पुस्तक रख देता है। उसी समय दूसरी ओर से रहमान आता है, चीनी-मिल का एक मजदूर। तीनो में बाते होती है—

गरभू—विनय भैया, विनय भैया, तुम हमलोगो के लिए अव-तार हो, भैया । आह, इस जालिम जमीन्दार ने

रहमान—विनय दादा, विनय दादा, सचमुच आप हमलोगो के लिए पैगम्बर बनकर आये हैं। दादा। यह कारखाना न कौन कहता है, इसमें ऊख पेरी जाती है—इसमें तो पेरी जा रही है इन्सानियत।

गरभू—ये जमीन्दार जमाने से हमे बेगार मे, तरह-तरह के अबवाब मे, जुल्म मे, पीसते रहे, अब ये हमारी जमीन छीन रहे है यह कहकर कि बड़े पैमाने पर खेती करेगे। यह ट्रैक्टर हमारे खेतो पर नहीं चलता है भैया, हमारी छाती पर चलता है, छाती पर। उफ।

रहमान—ढोग की हद हो गई विनय दादा । कैलाश बाबू ने पहले कहा—हम ट्रैक्टर से खेती करेगे कि जमीन की पैदावार बढे। और कारखाना खोला यह कह कर कि देश में उद्योग-धधे फैलाने हैं। किन्तू कैसा तमाशा ? पैदावार बढाने के पहले किसानो के मैंह

#### बेनीपुरी-ग्रथावली

से अन्न छीना जा रहा है। उद्योगधधे बढाने के नाम पर मजदूरो का खून चूसा जा रहा है—हिंडुयाँ पीसी जा रही है।

गरभू—विनय भैया, विनय भैया, यदि जमीन छिन गयी, फिर हम करेगे क्या? जीयेगे कैमे? यह हमारी पुश्तैनी जमीन—जिसमे हमारे पुरुवो की हिड्डियाँ गली है, जिसे जरखेज बनाने के लिए हमने खून को पसीना बना दिया, उसे ही वे हम से छीन रहे हैं। उफ! हमें बचाओ—भैया। हम तुम्हारे पैर पडते हैं। (पैर पकडना चाहता है)

विनय—(मना करता हुआ) यह क्या कर रहे हैं गरमू बाबा! ओह, क्या आज तक आपने नही देखा कि आपकी दुर्गत इसीलिए होती रही कि आप अपने दुश्मनो को बाबू भैया कहते रहे, उनके पैर पडते रहे। झुके हुए सर पर पैर पडते ही हैं, गरभू बाबा। यदि आप इज्जत से जीना चाहते हैं, तो सीना तान कर खडा होइये और अकड कर कहिए, यह जमीन हमारी है—इसे हम जोतेगे! फिर देखिये, कौन आपके सामने आता है? हाँ, सीना तानकर, जरा इस तरह (बताता है)

किसान—भैया, हमारी तो कमर तोड दी गई है, भैया । हम कैसे खडे हो—

विनय—जिन्होंने आपकी कमर तोडी है, उनकी कमर भी टूट चुकी है गरभू बाबा। उनके दिन भी लद गये ह। जिन विदेशियों ने उन्हें बनाया, वे चले गये, फिर ये क्या खाकर बचेगे हैं, अपने को बचाने के लिए ये तरह-तरह के तिकडम कर रहे हैं। किन्तु कोई ताकत इन्हें बचा नहीं सकती। आप सब मिलजुलकर, सीना तान कर, खडे तो हो!

रहमान—इनका मायाजाल बडा लम्बा है विनय दादा । देखिए न, ये अब नये रूप धारण कर रहे है—!

विनय—हाँ, रहमान, देख रहा हूँ, ये एक ही छलाँग में सामत-शाही से पूँजीवाद के दौरे मे मौज मारना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल गये है कि गरीब हल्का-फुल्का होता है, उनसे भी लम्बी छलाँग ले सकता है। जब तक यह पूँजीवाद तक पहुँच भी न सकेगे, ये गरीब समाजवाद तक पहुँच चुके होगे। जमीन किसानो की, कार-खाने मजदूरो के—अब इस नारे को कोई रोक नहीं सकता। तुम अपना सगठन तो करो। रहमान—हमने अपना सगठन शुरु कर दिया है भैया, जिस दिन आपका हुक्म होगा, कारखाने की चिमनी बुत के रहेगी !

विनय—हमें कारखाने की चिमनी बुतानी नहीं है, बिल्क उसे और जोरों से जलाना है, चलाना है। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि जो उपजावे, वह मजदूर तो भूखों मरें और मुट्ठीभर पूँजी-पित ससार के सारे सुख-ऐश्वय का मोग करे। हमें इस समाज को ही बदल देना है, रहमान!

गरभू—समाज को बदलना है? विनय भैया, हमारे बाप-पुरखे

विनय—(मुस्कुराते हुए) समझा, समझा, गरभू बाबा । किन्तु सोचना यह है कि हमारे बाप-पुरखे भी हमारी ही तरह के आदमी थे। जिस तरह हम गलतियाँ किया करते हैं, उन्होने भी गलतियाँ की होगी। देखिए, उनकी गलतियों से ही तो विदेशी हमारे देश में आमे थे, और आई थी उनके साथ ही यह जमीन्दारी। यह शोषण और लूट भी तो उन्ही के सूधेपन के चलते जारी हुए। सपूत वह है जो बाप-दादो की गलतियाँ दुहस्त करे। हमें इस समाज को हटाना है, नया समाज बनाना है।

भीतर से आवाज-

इन्हे हमे हटाना है,
नया जगत बसाना है,
बसाना है,
नया समाज लाना है,
नया समाज लाना है,
बदल दो,
बदल दो इस समाज को
बदल दो।

रहमान—अहा, कैसा सुन्दर, कैसा जोशीला (मजदूर) हाँ, हाँ, जरा तुम भी गाओ बूढे बाबा, जरा तुम भी सुर मिलाओ। जानते हो, ये गाने तराने नहीं है, ये हमारे गोले-बारूद है, बाबा इनके सुनते ही दुश्मनों के होश गुम हो जाते हैं। जरा गोले-बारूद चलाना सीखो बाबा!

गरभू-इस बुढ़ापे में ?

#### बेनीपुरी-प्रथावली

विनय-कोन कहता हे आप बूढे ह<sup>7</sup> आप ही तो कहते थे, साठा, तो पाठा ।

गरभू—अच्छा, तो एकबार हमारा करतब देख लेना विनय भैया। (तनकर खडा होता, मूँछ पर ताव देता)

विनय-क्यो रहमान ।

रहमान—रहमान से कुछ मत पूछिये विनय दादा! उसने तो तय कर लिया है, इस समाज को वह बदलकर रहेगा, या इस कोशिश में अपनी जान दे देगा।

वित्तय—तो तुम दोनो मिलकर उस सुर मे सुर मिलाओ। पुराना समाज तभी हटेगा, नया समाज तभी बनेगा, जब मजदूर और किसान एक हो जायेगे, एक साथ लडेगे, एक साथ गायेगे।

मजबूर—और, जब आपके ऐसा नेता उन्हे मिले, जिसने अपने सारे भविष्य पर लात मारकर गरीबों के उद्घार का ही बीडा उठाया हो। उक, जब आपके साथी धन जोडने में, मौज उडाने में लगें हैं, आए दिन-रात भूखे-प्यासे गॉव-गॉव, गली-गली चक्कर काटा करते हैं।

गरभू—विनय भैया । भगवान तुम्हे भेरी आयु दे। (आखो में आँसू)

विनय—गरभू बाबा, मजा लम्बी जिन्दगी पाने में नहीं है, मजा है जिन्दगी को किसी अच्छे काम में मशाल की तरह जलाने मे—बह जलती रहे, बलती रहे, रोशनी देती रहे, प्रकाश फैलाती रहे

## पॉचवॉ दश्य

कैलाश का बँगला। कैलाश अपनी बहन आशा से बाते कर रहा है----

केलाश—आशा, आशा, सुना है तुमने आशा? उस विनय ने आशा—विनय बाबू ने  $^{2}$  कहाँ हैं विनय बाबू, भैया? केलाश—कहाँ है  $^{2}$  वह आग लगाता फिर रहा है, आग!

आज्ञा-आग ? विनय बाबू ?

कैलाश—हॉ, हाँ आग लगा रहा है ? शैतान की तरह आग लगा रहा है जिसमें में जलूँगा, तुम जलोगी, सारा समाज जलेगा, वह खुद भी जलेगा, आशा, खुद भी।

आशा-यह आप क्या कह रहे हैं भैया ?

कैलाश—जो अपनी आखो से देख रहा हूँ। वह मेरी सारी जमीन्दारी में किसानों को भड़का रहा है, उनसे खुराफाते करवा रहा है। गाँव-गाँव में उसने किसान सभाये बनवाई है। बेगार, अवबाव की कौन सी बात, मालगुजारी में। नहीं मिल रही है, मालगुजारी। वह किसानों को ऐसा खूँखार बना रहा है कि मेरे ट्रैक्टर घरे रह जायेगे। और तो और, मैंने जो चीनी मिल खोली है, उसे भी सत्यानाश में मिलाने पर तुला है वह शैतान

आज्ञा-वह तो बहुत ही सीधे-सूधे है भैया। आप उन्हे शैतान

कैलाश—ऐसे लोगों के चेहरे ऐसे ही धोखे देनेवाले होते हैं आशा! तमाशा तो यह है कि वह सारे देश में आग लगाता फिर रहा है, फिर भी अपने को देशभक्त

आज्ञा-अगस्त क्रान्ति में तो उन्होने बहुत कुछ किया था भैया!

कैलाश—तभी तो उसका दिमाग और फिर गया है। लेकिन आशा, थाने को लूटना, डाकघर में आग लगाना या कचहरी पर झडे उडाना ही देशभिक्त नहीं है। मैं तो कहूँगा, घडी भरके जोश में आ-कर गोलियों के सामने छाती खोल देना भी देशभिक्त की कसौटी नहीं है। परिस्थिति के अनुसार देशभिक्त की कल्पना भी बदलती है।

आशा—देशभिक्त ? बदलती है ?

कैलाश—हॉ, बदलती है। आज की बदली हुई परिस्थिति में एकमात्र देशभिक्ति है पैदावार बढाना। सुना नहीं, प० नेहरू ने कहा है—(Produce or perish) पैदावार बढाओं, नहीं तो नाश में मिल जाओंगे। सरदार पटेल भी यहीं कहते फिर रहे थे। आशा, आज देश सकट काल से गुजर रहा है, इसलिए जो कोई भी पैदावार बढाने में अडचन डालता है, वह देशद्रोहीं है।

आशा—देशद्रोही ?

#### बेनीपुरी-प्रयावली

कैलाश—हॉ, हाँ, देशद्रोही और में यह इके की चोट कह सकता हूँ कि तुम्हारा वह विनय भी देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है।

आशा—विनय बाबू और देशद्रोही उफ, उफ

(विनय का अचानक प्रवेश)

विनय—और यह देशद्रोही तुम्हारे सामने खडा है, कैलाश! क्या सजा देते हो इसे ?

कैलाश-तुम यहाँ ? कैसे ?

विनय—तुमसे मिलने आया था। बाहर खडा तुम्हारे नौकर की इन्तजार में था कि इजाजत लेकर भीतर आऊँ। किन्तु, जब अपने ऊपर फतवा काट देते सुना, तो सोचा, अपराधी हूँ ही—चलूँ, सजा ले लूँ।

कैलाश—विनय, तो यह बात तुम्हारे मुँह पर भी कहूँगा कि तुम देशद्रोही का काम कर रहे हो। देश जब इस सकट में है, तब पैदावार

विनय—पैदावार, पैदावार मत चिल्लाया करो कैलाश। पैदावार बढे, यह कौन नही चाहता है—िकसान नही चाहेगा? मजदूर नही चाहेगा? उससे बढकर पैदावार करनेवाला है कौन, उसका महत्व समझनेवाला है कौन? किन्तु, कैलाश, पैदावार के साथ कुछ सवाल लगे हुए है, सवाल। पैदावार क्यो? पैदावार कैसे? और पैदावार किसके लिए?

कैलाश-तुम हर बात में सवाल ही ढूँढते हो।

विनय—इसीलिए हम उसके तथ्य पर भी पहुँच पाते है—जिन हूँ दा तिन पाइयाँ । तुमलोग हर चीज पर पर्दा डालते रहे हो आज भी पर्दा डाल रहे हो। किन्तु, अब यह नही चलने की। जिस पैदावार के पहले किसानो के मुँह का अन्न छिन जाय, जिस पैदावार के पहले किसानो के मुँह का अन्न छिन जाय, जिस पैदावार के पहले मजदूरो की हिड्डयाँ तोड दी जायँ—वह पैदावार नहीं है, कैलाश । पैदावार का मानी है, जनता के लिए सुख-ऐश्वर्य के सामान मुहय्या करना। जो पैदावार शुरू होने के पहले ही मेहनत करनेवालो को सत्यानाश मे मिला दे वह पैदावार नहीं, कोई राक्षस है राक्षस । उस राक्षस को मार डालना होगा।

केलाश-फिर वही राक्षस।

विनय—हाँ, राक्षस, राक्षस, राक्षस । में देख रहा हू, कैलाश, आज हर जमीन्दार, हर पूँजीपित, हर मालदार देशभक्त बन गया है—िकन्तु तुम्हारी देशभिक्त की परीक्षा—बार बार हो चुकी है। तुम अब लोगो को ध्मेखा नहीं दे सकते। कैलाश, कैलाश, शुतुरमुग की तरह बालू के नीचे सिर मत छुपाओ। परिस्थित का सामना करो—देखो, वह सर्वनाश!

कैलाश—ओह, आशा, तुम भीतर जाओ। जाओ। (आशा जाती है)

विनय—तुम फिर उन्हें भीतर भेज रहे हो। किन्तु हवा को क्या भीतर जाने से रोक सकोगे ? ये दीवारे ढहेगी, ढहेगी, कैलाश—

कैलाश—विनय, मेरे प्यारे विनय, उत्तेतित मत हो। आशा को हटाया, क्योंकि तुमसे कुछ निवेदन करना है। (आजिजी मे) मेरे भाई, में पूछता हू, तुन मुझ पर ही क्यों फट पडे हो वहुत सी जमीन्दारियाँ है, बहुत-सी मिले है। तुम मुझे छोड दो, भाई में तुम्हे हाथ जोडता हूँ

विनय--तो, तुम मुझे भी घोखा देना सिखा रहे हो? म उन किसानो और मजदूरो को घोखा दूँ, जिन्होने मुझ पर विश्वास किया, जिन्होने मेरे हाथो मे अपना भविष्य सौप रखा है--कैलाश, यह नीचता है!

कैलाश—ओह  $^{|}$  तुम फिर नहीं सुनते  $^{|}$  अच्छा दूसरी बात  $^{|}$  तुम चाहते हो न कि पैदावार बढे  $^{|}$ 

विनय--हॉ ।

कैलाश—तुम चाहते हो न कि किसानो और मजदूरो का हित हो ? उनकी उन्नति हो ?

विनय-हॉ, हॉ !

कैलाश—तब लो, यह सारी जमीन्दारी और कारखाना तुम्हे सुपुर्द करता हूँ। तुम्ही इसका इन्तजाम करो—तुम मैनेजर बनो

विनय—जबान सम्हालो कैलाश, जबान! ओहो, अब तुम मुझे घूस देने चले हो? क्या तुमने मुझे इतना नीच समझ लिया है? ओहो! अब नुमसे कोई बात करना भी नीचता होगी, मैं चला कैलश

(विनय चल देता है)

#### बनापुरा-प्रथावला

कैलाश—विनय, विनय ओह, आशा, आशा । (आशा आती है)

आशा-मैया, भैया । विनय बाबू क्यो भाग गये भैया

कैलाश—वह मेरे मुह पर तमाचा मार कर चला गया है। उस पर इस समय लीडरी का भूत सवार है आशा । लीडरी का भूत। (मैनेजर का प्रवेश)

मैनेजर—नो थोडी झाड-फूँक कर देने से सब ठीक हो जायगा। नमस्कार सरकार बेटी, आशा बेटी, जरा मेरे लिए नाश्ते का तो कोई इन्तजाम करना बेटी जा, भीतर जा। इन मामलो मे तुम्हे नहीं पडना चाहिए बेटी जा मेरी बिटिया।

(आशा जाती है)

तो सरकार ने देख न ली इनकी शोखी। इनकी सारी शोखी हवा हो जाय, यदि

कैलाश-यदि क्या मैनेजर साहब?

मैतेजर-यदि सरकार की आज्ञा हो और क्या?

कैलाश-न्या आज्ञा चाहिये?

(मैनेजर कान में कुछ कहता है)

कैलाश-नहीं, नहीं, यहाँ तक नहीं जाना चाहिये।

मैनेजर—यहाँ तक नही जाइये, तो जैमा विनयबाब कहा करते है—सवनाश मुँह बाये खडा हे, उसके मुँह मे जाना होगा सरकार।

कैलाश—मैनेजर साहब, मनेजर साहब, ओह, ओह । उसकी चर्चा यत की जिये।

मंनेजर—हजूर, बह सामने खडा है । या तो आज्ञा दीजिए, या

कैलाश-उफ मै क्या करूँ, क्या करूँ?

मैनेजर—आपको कुछ करना नही है, सरकार, कुछ करना नही है। आपकी आज्ञा, बम । बोलिए सरकार।

कैलाश—मैनेजर, मैनेजर, जो चाहो करो। हाँ, हाँ, जो चाहो करो—सन्न की हद होती है, इसने मुझे तग कर रखा है— अब चखे उसका फल। मैनेजर—तो सलाम, हुजूर ! (मैनेजर जाता है—आशा आती है)

आशा—भैया, भैया, मैनेजर यह क्या आज्ञा माँग रहे थे भैया? आपने क्या आज्ञा दी है भैया।

कैलाश-आशा, भीतर जाओ, भीतर जाओ-जाओ-

आशा—(गभीरता से जैसे कुछ निश्चय कर चुकी हो) हॉ, मैं जाती हूँ, भैया

## छठा दश्य

एक खेत। घायल, लहलहान विनय पडा हुआ कराह रहा हे।

विनय-आह । आह । आह !

आशा-कौन ? विनय बाबू ? विनय, बाबू ? आह, आह!

(उन्हें सम्हाल कर बैठाती है) हाय, यह क्या किया?

विनय-आह । (ऑखे खोलते हुए) कौन ? आशा?

आशा— ओह, मुझे देर हो गई विनय बाबू । देर हो गई, तब तक दुष्टो ने अपना काम कर लिया । कोई है, कोई है।

(रहमान का प्रवेश)

रहमान-अरे, यह क्या हुआ? क्या हुआ?

विनय-पानी, पानी !

**आशा**—आप जल्द पानी लाइये, जाइये, जल्दी कीजिये। आह

(रहमान जाता है)

आशा—ओह, यह क्या हुआ  $^{7}$  मैनेजर, दुप्ट मैनेजर  $^{1}$  तुमने यह क्या किया  $^{7}$  भैया, भैया, आपने यह क्या कराया  $^{7}$  ओह  $^{1}$  (फूट कर रोती है)

विनय-पानी । पानी ।

(रहमान पानी लेकर आता है)

### बेनीपुरी-प्रथावली

आज्ञा—पानी है विनय बाबू, पानी ! .

(विनय के मुँह मे पानी देती है—वह पीता है—उसके चेहरे पर पानी का छीटा)

**आज्ञा**—ओह, यह क्या हुआ विनय बाबू । **रहमान**—यह क्या हुआ, विनय दादा ।

विनय— हुआ वही, जो होना था। सघष के साथ यह सब लगा हुआ है, रहमान कोई घायल होता है, कोई गिरता है, कोई जेल में मरता है, कोई खेत पर मरता है। सघर्ष के साथ यह सब लगा हुआ है—

आशा-दुष्ट मैनेजर! भैया-भैया! ओह!

विनय—अाशा, बात व्यक्ति की नही है आशा! सवाल है प्रणाली का, प्रणाली का। आज के समाज में ही यह सब निहित है आशा—शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, खून, हत्या! सिर्फ लाठी और हाथ नहीं देखों, देखों उस राक्षस को, जो उसके पीछे छिपा है! आह!

रहमान-(गुस्से मे) हम इसका बदला लेगे!

विनय—बदला लोगे ? जारूर बदला लेना, रहमान, जारूर ! जो बदला नही ले, वह आदमी नही है, रहमान ! लेकिन आदमी का बदला आदमी की तरह का होना चाहिये शैतान या हैवान की तरह का नही ! आह !

रहमान—आह | आप यह क्या कह रहे हैं मेरे सरदार | विनय—बदला लो आदमी से नहीं, उस प्रणाली से, उस समाज से जिसके चलते आदमी इन्सान से हैवान, मनुष्य से पशु बन जाता है । उस प्रणाली को, उस समाज को बदलों, मेरे भाई । आह । जरा पानी ।

(आशा पानी पिलाती है—देखती है, खून बद नहीं हो रहा है) आशा—ओह, यह खून बहा ही जा रहा है! (रहमान से) जाइये, किसी डाक्टर को बुलाइये—डाक्टर को

विनय - खून । उसे बद मत करो आशा । उसे बद करने की ज़रूरत नहीं है रहमान । उसे बहने दो, बहने दो । इसी खून मे

स्नान कर नया समाज आयेगा। वह नया समाज—जहाँ सब आदमी बराबर होगे, सब आदमी सुख-चैन से रहेगे। जहाँ गरीबी नहीं होगी, मूखता नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। जहां सब हिलमिल कर रहेगे, सब हिलमिल कर नाचेगे, गायेगे। ओह, वह ऐश्वर्य का समाज, आनन्द का समाज, सौदय का समाज, सगीत का समाज। वह समाज। पृथ्वी पर स्वग। आशा, आशा, देखों, वह स्वग पृथ्वी पर उतर रहा है। देखों, देखों वह पृथ्वी पर बस रहा है, देखों, देखों

आशा-अाह! आहं!

विनय—तुम देख नहीं रही आशा—वह नया समाज । वह पृथ्वी पर स्वग बस रहा है, आशा । पृथ्वी पर स्वग—जहां ऐश्वर्य, आनन्द, सौन्दय, सगीत

(आखे मुँद जाती है)

मजदूर-ओह ओह ! क्या हमे छोड कर

विनय—रहमान । प्यारे रहमान । आदमी के खान्दान की तरह विचारों का भी खान्दान होता है, रहमान । एक आदमी जाता है, हजारों का कुनबा छोड़ कर। विचार का मुनहला घागा भी कभी नहीं टूटता—उसे जोडनेवाले, उसे लम्बा करनेवाले आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। उस घागे को—विचारों के घागे को, सिद्धान्तों के घागे को—उस सुनहले घागे को—देखों, उसे जोडों, उसे लम्बा करो—वह ससार को छाने जा रहा है—वह ससार पर छाते जा रहा है—वह सुनहला घागा—जिसके सामने आदमी तिनका है, तुच्छ तिनका । तिनके का मोह और इन्कलाबी करे ? रहमान कहो—इन्कलाब—

रहमान-जिन्दाबाद ।

(गरभू का प्रवेश)

गरभू—विनय भैया, विनय भैया। यह क्या हुआ विनय भैया। विनय—गरभू दादा, गरभू दादा—कुछ नही गरभू दादा—कहिये, इन्कलाव। बोलिये, इन्कलाव——

किसान—(धीमे) जिन्दाबाद

**विनय**—जोर से जरा जोर से दादा <sup>!</sup> आशा—आह <sup>!</sup> ओह <sup>!</sup> (रोती है)

### बेनीपुरी प्रथावली

विनय—आशा, इन्कलाबो जब बिदा ले रहा हो, रोना नहीं चाहिये आशा कान्ति अमर है, तो क्रान्तिकारी भी अमर है। बोलो तुम सब मिलकर बोलो—इन्कलाब—

सब--जिन्दाबाद ।

विनय-इन्कलाब-

सब-जिन्दाबाद ।

[पर्दा गिरता है—स्वर धीरे-धीरे घीमा होता जाता है]

# विजेता

### भूमिका ?

(वि)

हाँ, इस नाटक के लिए एक भूमिका चाहिए, लम्बी भूमिका। किन्तु, इस प्रलोभन से मैं अपने को बचाऊँगा।

बारह वर्षो तक मेरे मस्तिष्क मे चक्कर काटते रहने के बाद कही यह सूर्य का प्रकाश देख पाया है। अब भी मेरे सामने वह कापी है, जिसमे मेने इसकी रूप-रेखा तैयार की। उसपर हजारीबाग-सेन्ट्रल-जेल की सरकारी मुहर है और मेने उसपर तारीख लिखी है. विजयादशमी १९४३।

'अम्बपाली' लिखने के बाद मैंने इसका शुभारम्भ जेल में ही किया था और जब दिल्ली के 'राष्ट्रीय नाटक महोत्सव' के लिए 'अम्बपाली' का रिहर्सल किया जा रहा था, मैंने इसे फिर से हाथ में लिया और पूरा किया।

किन्तु उस पुरानी रूपरेखा और इसके वर्त्तमान रूप मे आकाश-पाताल का अन्तर है।

समूचा नाटक चार ही दृश्यों में समाप्त होता है, एक-एक अक में सिर्फ एक-एक दृश्य। इसमें पात्र भी सिर्फ पॉच हैं। और बिना किसी प्रकार की काट-छॉट किये इसे दो-ढाई घटे में खेल लिया जा सकता है।

(जे)

चन्द्रगुप्त मौर्य पर कितने ही नाटक लिखे गये है। किन्तु मैने आश्चय से पाया है, 'चन्द्रगुप्त' नाम देकर भी लोगो ने दरअसल 'चाणक्य' लिखा है। उनका मुख्यपात्र चाणक्य है, चन्द्रगुप्त तो उसके इशारे पर नाचता है।

विशाखदत्त ने अपने 'मुद्राराक्षस' में जो परम्परा चलाई, वह अब तक ढोई जा रही है, यद्यपि इतिहास के आधुनिक अनुसंघानों ने उसकी कितनी ही बातों का खडन कर दिया है।

कितने आरचय की बात है कि इतिहास जहाँ चाणक्य के बारे मे थोडा-सा उल्लेख करके चुप है, वहाँ साहित्य उसकी कूटनीतिज्ञता की प्रशसा करते हुए नहीं अघाता।

यह प्रशंसा यहाँ तक बढा दी गई कि चाणक्य एक धूर्त और नृशंस व्यक्ति-मात्र बन जाता है और चन्द्रगुप्त उसके हाय की कठपुतली-मात्र !

कठपुतली भी कैसी ? शूद्र, वृषल आदि कह कर भारत के उस प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् को नीचे-से-नीचे गिराने की कोशिशे हुई है।

इस महान पुरुत को उप गड्ढे से निकाल्प्ना चाहिये, ऐतिहासिक तथ्य और महत्व के अनुरूप ही उसे साहित्यिक रूप देना चाहिये, बारह वर्षों से मेरे मस्तिष्क मे यह विचार चक्कर काट रहा था। उसी का फल यह नाटक है।

मैंने जो कुछ लिखा है, उसके आधार के लिए ऐतिहासिक प्रमाण देने लग्, तो वह इस नाटक से भी विशाल रूप बारण कर ले सकता है।

किन्तु, मैं इस प्रपच से अपने को रोक्तूंगा। इतना ही कहूँगा, चन्द्रगुप्त का यह साहित्यिक रूप आयुनिकतम ऐतिहासिक तथ्यो पर आधारित है। हाँ, उनके प्रकटीकरण ओर विश्लेषण में मैंने थोडी स्वाधीनता ली हे, जो हम साहित्यिको का अधिकार है।

(ता)

अब हिन्दी के रगमच की ओर लोगो का ध्यान गया है। चारो ओर नाटक खेलने के लिए एक नया उत्माह पैदा हुआ है।

दो-दो तीन-तीन दजन दृश्यो का नाटक लिखने और खेलने का समय बीत चुका। आधुनिक रगमच पर अब इसके लिए गुजायश कहाँ ? यो ही पाँच-पाँच घटो तक नाट्गृह में बैठने की फुसत भी लोगों में नहीं रही।

पात्र-पात्रियो की बहुलता भी नाटक के खेलने मे बाबक बन जाती है।

नाटक छोटे हो, जो दो-ढाई घटे में खेल लिये जा सके। उतने ही दृश्य हो, कि इन्टरवल के समय फिट कर लिये जायें। पात्र-पित्रयों की संख्या ऐसी हो कि कुछेक प्रतिभाशील व्यक्तियां को ही लेकर अभिनय करा लिया जा सके।

युग की माँग यह है।

इस नाटक की जो रूपरेखा मैंने पहले तैयार की थी, युग की इस माग को ज्यान में रख कर उसमें मुझे आमूल परिवतन करना पड़ा है। किन्तु युग की इस माग की पूत्ति करना कितना कठिन है, पग-पग पर अनुभव करता रहा हूँ।

चाहे जैसा भी बन पटा हो, अपने ऐतिहासिक नाटको की माला में यह अन्तिम मनका जोड कर अब सामाजिक नाटको की ओर प्रवृत्त होने जा रहा हुँ।

युग की एक माँग यह भो हे, जिसकी अवहेला नहीं की जा सकती !

पटना, ६ बसतपचमी, १९५५

श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी

#### पात्र

चन्द्रगुप्त

चाणक्य

इवेतकेतु

पात्रियाँ

माॅ

चन्द्रा

# *विजेता* पहला श्रंक

#### स्थान तक्षशिला के निकट का एक पहाडी प्रदेश समय प्रांत काल

छोटी-सी पहाडी नीचे घनघोर जगल। इस घनघोर जगल में एक छोटा-सा खुला स्थान।

उस खुले स्थान में एक युवक खड़ा है। सामने की पहाड़ी के पार्श्वभाग पर एक गोल चिह्न बना हुआ है जिसके इधर-उधर कितने भाले लटकते दीख पड़ते हैं। उसके दाहिनी ओर, पहाड़ी के सहारे, कई भाले खड़े किये गये हैं। वहीं एक धनुष और तीरों से भरा हुआ एक तरकस लटक रहे हैं।

युवक के हाथ में एक भाला है। वह उस भाले को लक्ष्य की ओर फेकने जा रहा है।

कितना सुपुष्ट है उसका शरीर। कमर से घुटनो तक का किट-पट। इस सिक्षप्त परिधान में उसका शरीर वैभव कैसा निखरा पडता है!

गौर मुखमडल। उनतललाट। दोनो सघन भने जैसे एक-दूसरी से मिलने को आतुर। होठो पर दृढता। वषभस्कद प्रशस्त वक्षस्थल। बाहोकी, जॉघोकी मासपेशियाँ उभडी पडती है। सुदृढ अडिग्ग चरण।

उसके ललाट पर स्वेद-बिन्दु चमक रहे है। सारा बदन पसीना-पसीना हो रहा है।

लगता है, वह बहुत देर से लक्ष्य साध रहा है। पहाडी पर उस गोल-चिह्न के इद-गिद अटके-लटके कई भाले इसके प्रमाण है।

#### बेनीपुरी-प्रथावली

हार के भाले को वह फेकना है। खट-मा शब्द होता है। फिर बगल में पहाडी से उठँगाये दो भाला को क्रमण फेकना है। तीसरा भाला लक्ष्य बध कर लेता है। वह अट्टहास कर उठता हे!

उसी समय पहाडी की दूसरी ओर ने शब्द सुनाई पडता है— "धन्य बेटे घन्य "

इस शब्द के साथ एक वृद्ध पुरुष सामने आता दिखाई पडता है। काला है उसका वण। लम्बे। है उसकी शिखा। ऑखे लाल-लाल-जो उसके काले चेहरे पर दो जलते कोयले के अगारो के समान दीखती है।

कटि में एक लटपटा वस्त्र और कधे पर एक धूमर उत्तरीय। मोटो उजली जनेऊ काले शरीर पर स्पप्ट दाख रही है।

यह वृद्ध है चाणक्य और वह युवक है चन्द्रगुप्त। यह घटना तब की है, जब यवन-अग्रिपित ससार-विजेता निकन्दर—अलक्षेन्द्र— भारत के एक भाग पर विजय प्राप्त कर लोट चुका है।

अनुश्रुति है, जब मिकन्दर—अलक्षेद्र—भारत आया था, उनका युद्ध-कौशल देखने को चन्द्रगुप्त उसके शिविर मे जाया करता था अर एक बार वह वहाँ गिरफ्तार भी किया जा चुका था।

भाला यवना का सबसे प्रमुख अस्त्र था। घोडो पर चढकर, उन्ह दोडाते हुए, शत्रुआ पर जब वे क्षिप्र वेग से चड दौडने, तो उ। माठा के प्रहार को शत्रु सम्हाल नहीं पाने।

चन्द्रगुप्त उन्हीं के इस अस्त्र का कुछ दिनों से अभ्यास कर रहा है। चाणक्य को सामने देख चन्द्रगुप्त मिर नवाता है, चाणक्य धीरे धीरे उसके निकट आता है और प्रसन्न मुद्रा में कहता है—

चाणक्य—धन्य बेटे धन्य । यवनो के इस अस्त्र पर भी तुमने निपुणता प्राप्त ही कर ली ।

चन्द्रगुप्त—यवनो के नहीं, विजेताओं के अस्त्र पर कहिये गुरु-देव । अह, वे किस तरह झझा के वेग से आये, जीणशीण वक्षों की तरह हमें धराशायी किया और फिर किस प्रकार हमें रौदते, कुचलते झझा की गित से ही वापस गय !

चाणक्य-नुम उन्हे भूल नही सके, बेटे!

चन्द्रगुप्त-न भूल सका और न भूल सकूँगा गुरुदेव । अब भी उनके मासल पुट्ठे, उनके पैने भाले, उनका क्षिप्र वेग और उनके भीवण जयनाद मस्तिष्क में साँय-साँय मचाये रहते हैं। शक्ति, साहस और गित के अवतार से दीखते थे वे। और, सबसे बढकर उनका वह नेता—अलक्षेन्द्र गृहदेव, उमकी आँखो मे वह क्या था? जो उमके सामने गया, क्या बिना झुके रह सकता था?

चाणक्य—किन्तु, एक ऐसा भी था जो झुक नहीं सका! चन्द्रगुप्त—आप राजा पुरु की बात कहते ह?

चाणक्य—नहीं, एक ऐसे पुरुष की जो अपने को बार-बार भूल जाया करता है। जो दूसरों के पुट्ठे देखता है, विन्तु जो न अपनी विशाल भुजाओं को देखता है, न प्रशस्त वसस्थल को, जिन्हे देख कर अलक्षेन्द्र भी मोहित हो गया था।

(चन्द्रगुप्त समझ लेता है उसी की ओर लक्ष्य किया गया है, अत व्यग्य में बोलता है—)

चन्द्रगुप्त—क्याचित इसिलए उसे बदी बना कर वह अपने देश ले जाना चाहता था—यह दिखाने को कि देखो, एक देश ऐसा भी हे, जहाँ के लोग ऐसे हिष्ट-पुष्ट होते हुए भी पराजय स्वीकार करते हुए नहीं लजाते।

चाणक्य-किन्तु, क्या वह उसे बदी रख सका?

चन्द्रगुप्त-एक व्यक्ति वदीवर से निक्ल आया तो क्या हुआ गुरु-देव! सारे देश के हाया मे तो वह हथकडियाँ डाल ही गया है। चागक्य-नुम्हे अपमान बोध हो रहा है, चन्द्र!

चन्द्रगुप्त—जो अनुभव करता हूँ, वह केवरा अपमान ही नहीं हे गुरुदेव<sup>।</sup>

चागक्य--आह । यदि मारे देश के युवक भी तुम्हारी ही तरह सोच पाने।

चन्द्रगुप्त—जो नहीं सोच सकते, उन्हें सोचने को वाव्य करना पड़ेगा गुरुदेव। मुझी में यह भावना कहाँ से आई? किसी ने दी ही तो है।

चाणक्य—मुझ पर यह यश मन थोपो, चन्द्र! मुझे उस दिन का स्मरण है, जब एक दीन ब्राह्मण अपने सपनो में पागल बना आर्यावत के कोने-कोने में घूम रहा था—गाँवो में ढूँढता था, नारों में ढूँढता था, पगडडियो पर ढूँढता था, राजपथो पर ढूँढता था— ढूँढता था एक ऐसा नायक—लोकनायक—जो उसके सपनो को सत्य का आधार दे मके, उन्हें रूप दे मके, उनमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सके! कि, अचानक उसे एक दिन एक बच्चा दिखाई पडा। हाँ, वह बच्चा ही था! वह एक बच्चा, अनेक बच्चो के बीच। अनेक चरवाहे बच्चो के बीच एक ऊँचे टीले पर खडा वह उन्हे आदेश

#### बेनीपुरी ग्रथावली

दे रहा था—देखो, वहाँ वह शत्रु का दुग है, हमे उसपर चढाई करनी हे, उसपर अधिकार करना है । तुमलोग चार टुकडियो मे बँटो— चन्द्रगुप्त—गुरुदेव, गुरुदेव । वे तो बचपने की बाते थी। उनकी याद दिला कर

चाणक्य हाँ, वे बचपने की बाते थी । किन्तु वेटे, चन्द्र, बच-पने की उन बानो में ही उस स्वप्नदर्शी ब्राह्मण ने जैसे उसी दिन अपने सपनो के लिए सत्य ना आधार पा लिया। उसने देखा, उसका नायक, उसका भावी विजेता, उसके सामने खडा है। वह बडी देर तक एकटक उसे निहारता रहा—उसकी आखे देखी, जिनसे निर्भी-कता झाक रही थी, उसकी भुजाये देखी, जिनसे वीरता उबली पडती थी, उसकी छाती देखी, जिसमें घडकन की जगह साहस स्फुरित हो रहा था। वह ब्राह्मण भाव-विभोर हुआ। (भाव-विभोर होकर ऑखे मूँद लेता है)

चन्द्रगुप्त--गुरुदेव । गुरुदेव ।

चाणक्य हाँ, उस दिन भी उस ब्राह्मण ने इसी तरह भाव-विह्वल होकर ऑस्से मूँद ली थी, और वह बच्चा आदेश दिये जा रहा था—एक टुकडी सामने से चढाई करेगी, जब युद्ध घमासान हो जाय, दो टुकडियाँ एक ही साथ दाये—बाये से चढ दौडेगी और चौथी टुकडी । अब भी क्या वह ब्राह्मण वहाँ खडा रह सकता था? वह आगे बढा, उस बच्चे के समक्ष उपस्थित हुआ— राजन, एक दीन ब्राह्मण आपकी सेवा में उपस्थित है।

चन्द्रगुप्त-छोडिये उन भूली-बिसरी बातो को गुरुदेव!

चाणक्य नहीं, मुझे कहने दो बेटे! आज आवश्यकता है कि फिर उन बातो का स्मरण किया जाय। उस ब्राह्मण ने कहा—राजन्, एक दीन ब्राह्मण आपकी सेवा में उपस्थित है। बच्चे ने कहा—ब्राह्मण हो, तो तुम्हे गाये चाहिये न सामने गाये चर रही हैं, उनमें से जितनी चाहो, हँकालो! ब्राह्मण मुस्कुराया—यदि कोई मना करे, तो वच्चा तमक उठा—चन्द्रगुप्त के राज्य में कौन ऐसा है, जो उसकी आजा की ओर उँगुली उठा सके!

(चन्द्रगुप्त लज्जावश दोनो हाथो से मुँह ढँक लेता है। चाणक्य उसके हाथ हटाता हुआ)

चाणक्य—चन्द्र । वही बच्चा तुम हो न  $^{2}$  और, वही ब्राह्मण न में हूँ। कितने दिन बीत गये, सिबु का कितना जल समुद्र में जा गिरा। किन्तु आह । बच्चा अब भी मिट्टी के उस टीले पर ही है

चन्द्रगुप्त—और, उस ब्राह्मण की शिखा आज तक नही बँघ सकी, गुरुदेव ! (उसौंसें लेता है)

चाणक्य—शिखा । शिखा । (अपनी लम्बी शिखा पर हाथ फेरता हुआ) यह अब शिखा ही नहीं है, चन्द्र । अब यह प्रतिहिंसा की ज्योतिशिखा है । देख नहीं रहे हो, यह बढती जा रही है, बढती जा रही है। अब यह इतनी बढ चुकी है कि यदि इसे शत्रु-शिविर में नहीं छुलाई गई, तो यह मुझे ही भस्मसात् कर देगी। बेटे, अब मगध चलो। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है और जो कमी थी, उसे यवनो की इस विजय के अनुभव ने पूरा कर दिया है।

चन्द्रगुप्त—मगध चले । और, यहाँ यवनो का साम्राज्य बना रहे ? गुरुदेव, में तो पहले इनका ही उच्छेद करना चाहता हूँ। अपने देश के शीर्ष भाग पर लगा यह काला घब्बा मुझे असह्य लगता है गुरुदेव । और इनकी विजय का रहस्य भी मुझे मालूम हो चुका है। में इन्ही के अस्त्र से इनको पराजित करूँगा। पहले हम बाहरी शत्रु को हटाये, फिर भीतरी शत्रु को देख लेगे!

चाणक्य नहीं बेटे, नहीं। जब तक भीतर शत्रु है, तब तक तुम बाहर के शत्रु को हरा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। उस दिन उस झोपडी में वह बुढिया जो कह रही थी, उस बात की यथार्थता अब समझ में आ रही है।

चन्द्रगुप्त-किस बुढिया की बान, गुरुदेव?

चाणक्य—हो सकता है, तुमने घ्यान नही दिया हो। हमलोग बहुत रात बीते लौट रहे थे। एक झोपडी के निकट पहुँचे, तो सुना, एक बुढिया कह रही थी—बेटा, तुम भी क्या चाणक्य-चन्द्रगुप्त हो कि रोटी के चारो ओर तोड-तोड कर खा रहे हो, किन्तु बीच में हाथ नही डालते! बीच में हाथ नही डालते! चलो चन्द्र, बीच में हाथ डालो! हमारे दूतो ने जो समाचार दिया है, पाटलिपुत्र पर चढाई करने का सुनहला अवसर आ गया है।

चन्द्रगुप्त—आह, पाटलिपुत्र । वह किन राक्षसो के पजे में फॅसा है। (उसके चेहरे पर विषाद की रेखाये खिच आती है)

चाणक्य—पाटलिपुत्र का स्मरण ही तुम्हे अघीर बना डालता है चन्द्र<sup>1</sup>

चन्द्रगुप्त-गृहदेव, जिसकी गिलयों में बचपन बीता, जिसकी धूल में घुटनों के बल चल कर खड़ा होना सीखा, जिसकी छाया में आतप और शीत से समान रूप से रक्षा पाई, जिसके साथ कितनी

#### बेनीपुरी-प्रयावली

ही बाल-सुलभ क्लपनाये वॅर्ध। थी, जाज भी वॅबी है, यदि उस नगरी की याद विह्वल बना दे, तो आश्चय की क्या बात है गुरुदेव ?

चाणक्य—तो उसका उद्धार नरो बेटे! और, सचमुच उसके लिए स्वण-अवसर आ गया है। नन्द वन के अत्याचारो से प्रजा में हाहाकार मचा है। न निर्मी की सम्पन्ति मुरक्षित हे, न निर्मी की प्रतिष्ठा। बहूबेटियो का सतीत्व तक मुरक्षित नही! राजभवन केलि-भवन बना है। जहाँ वीरो और विद्वानो का जमावडा था, वहाँ भाँटो और भाडो का अखाडा है। बम, एक धक्के की आवश्यकता है चन्द्र, नन्दकुल का राज्य कट वृक्ष की तरह आप ही अररा कर गिर पडेगा।

(इसी समय नेपथ्य स स्त्री-कठ मे पुकार सुनाई पडती हे) नेपथ्य से—चन्द्र, ओ चन्द्र ।

चाणक्य—अरे, वह तुम्हारी माताजी आ गई। मैं चलता हूँ, देखना, अभी इसकी चर्चा उनसे मत करना हम फिर मिल कर एक पूरी योजना बना लेगे। विश्वास रखो, हम अवश्य विजयी बनेगे। (चाणक्य जाता है)

चन्द्रगुप्त—हाँ, मा । क्या हे माँ । (कह कर टहलने लगता है और आप ही आप कहना है) कितना सन्देह । किसी पर विश्वास नहीं। माँ पर भी नहीं। उँह ।

(माँ आती है उसके मुख पर कोब की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है)

मां—गुरुदेव क्या तेरे पास आये थे ? अभी जाते हुए दीख पडे, यद्यपि उन्होने अपने को मुझमे छिपाना चाहा था।

चन्द्रगुप्त-हॉ, वहीं थे, यही आये थे मॉं!

माँ—क्यो आये थे ? फिर कोई नया मत्र देने क्या ? बेटे, म इस ब्राह्मण को देखते ही कॉप उठती हैं। यदि यह जानती, तो उस दिन इसके हाथ तुझे नहीं सौपती। यह जादूगर है, जादूगर।

चन्द्रगुप्त जादूगर हों, लोग कहते हैं, सुनता हूँ, वह जादूगर हैं। किन्तु वह किसी के लिए जादूगर हो सकते हैं मां, जो स्वय किसी बड़े जादू से अभिभूत हो, उसपर उनका जादू क्या खाकर चलेगा? मां तू यह क्या बोल रहा है, रें।

चन्द्रगुप्त—हॉ, हॉ, मॉ । आज में तुमसे पूछ कर रहूँगा कि वह कौन-सा जादू हे जिससे में अभिभूत हूँ ? तुम उस जादू के बारे में जानती हो मॉ, और मुझमें छिपाती आई हो, छिपा रही हो। मां—जादू । मैं छिपा रही ? चन्द्रगुप्त—हॉ जादू, और मुझ से छिपा रही हो । यह जादू नहीं तो क्या है मॉ, जो न मुझे सोने देता है न बैठने देता है। सोता हूँ, तो कानो में कोई कहता होता है—उठ, तुझे बहुत कुछ करना है। जब बैठा रहता हूँ, वह झटका-सा देकर खडा कर देता है, जो जैसे पैरो में वह पख बाध देता है। और, जब खडा होता हूँ, तो जैसे पैरो में वह पख बाध देता है । पैरो में पख—मॉ, तुम नहीं मानोगी, किनु, प्राय ही में अपने को आकाश में उडता हुआ पाना हूँ और उडते-उडते इतना ऊँचा चला जाता हूँ, जब पृथ्वी गेद-सी लगती हे और उसके जीव-जन्तु की डे-मकोडे की तरह। इच्छा होती हे, इन सारे तुच्छ जीवों को पैरो तले मसल दूँ और इस गेद को ऐसी ठोकर लगाऊँ कि यह नभमडल, खमडल से परे जाकर गिरे—गिरे आर चूर-चूर हो जाय। माँ, यह क्या हे? क्या यह जादू नहीं है? (उसकी मुखमुद्रा अद्भुत हो जानी है, वह व्याकुल होकर टहलने लगता है)

मॉ—बेटे, बेटे ! यो नहीं बेटे, यो नहीं

चन्द्रगुप्त—यो नहीं बेटे, यो नहीं। किन्तु यो कब तक जीया जा सकता है, माँ गुम समझती हो, क्या मेरी शिराओं में यह रक्त दौड रहा है। नहीं माँ, नहीं। (हाथ बढाता है) इसमें रक्त नहीं है, नहीं है। यह ऊप्णता, यह उत्तेजना, यह प्रवाह, यह गिति—क्या ये रक्त के हो सकते हैं? देखों, अच्छी तरह देखों माँ, या कहों, तो म चीर कर दिखला दूँ (इवर-उधर देखता, तरकस से एक तीर उतारता और उसे नस में घुसेडने की चेष्टा करता हुआ) देख ले, देख ले, यह रक्त नहीं है।

चन्द्रगुप्त—आह । यह कैसा इन्द्रजाल हे। —लगता है, इससे लिपटा हुआ हूँ, घिरा हुआ हूँ। न इसे तोड पाता हूँ, न इससे निकल पाता हूँ। तुम मुझे इससे निकाल सकती थी, माँ, किन्तु जब-जब पूछता हूँ, तुम

मां-पूछने की कोई बात नही है, बेटे!

चन्द्रगुप्त—पूछने की कोई बात नही है? क्या गुरुदेव की तरह तुम भी समझती हो कि म अभी बच्चा ही हूँ, कुछ समझता नही? मैं क्या यह नही अनुभव कर पाता कि कोई कारण हे, जिसने तुम्हारा मुँह बद कर रखा है? यो तुम नहीं बोलती, किन्तु कभी-कभी जब सोती रहती हो, अचानक बडबडा उठती हो, चौक पडती हो, थर-

#### बेनीपुरी-ग्रयावली

थर कॉपने लगती हो, जैसे कोई अघट घटना घट गई हो, या घटने ही वाली हो यो ही प्रतिदिन प्रांत काल स्नान कर जब तुम सूर्य भगवान की ओर मुँह किये खडी होती हो, उनका ध्यान करते-करते, तुम्हारे होठ क्या केवल मत्र ही बुदबुदाते ह—व अचानक फडकने क्यो लगते हैं माँ?

मां—बेटे, बेटे । ये सब कुछ नही है बेटे । ये बुढापे के चिन्ह है। नीद ठीक से नही आती, इन्द्रियाँ दुर्बल हो रही है, उनपर अवि-कार नही रख पाती ।

चन्द्रगुप्त—आह रे इन्द्रजाल! लोग समझते है, यह ब्राह्मण मुझे नचा रहा है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता भी है, किन्तु भीतर कौन-सी शक्ति मुझे नचा रही है, में कैसे बताऊँ? तुम बता सकती थी माँ, किन्तु जब-जब चर्चा चलाई, तुम कुछ ऐसी विह्वल हो उठती हो

मां निज्ञा बेटे, जानेगा। समय आयगा, सब जान जायगा तू।
मां की जिह्वा बद भी रहे, एक दिन तेरी शिराओ का यह रक्त
बोल उठेगा और जब वह बोलेगा, तू अपने पर गद्गद हो उठेगा।
चन्द्र, घटनाओ का एक चक्र होता है जिसे पूरा करना ही पडता है।
यही देख न, हम कहाँ थे, कहाँ आ गये हैं? लगता है, हम एक
अधकार में भटक रहे हें वह ब्राह्मण कहता है, यह अधकार कटेगा—
किन्तु, वह तो न जाने कब से कह रहा है? और, इसी भूलभुलैया
में वह हमें कहाँ-से-कहाँ ले आया? अब तो में उससे डरने लगी
हूँ, बेटे। (उदास हो उठती है)

चन्द्रगुप्त—डरने की बात नहीं है माँ। अब क्यो उस ब्राह्मण की ओर देखती हो, देखो, अपने इस चन्द्र की ओर—अधकार कटेगा, कट कर रहेगा, माँ। मेरी माँ, मेरी पूजनीया माँ।

(सहसा माँ को अँकवार में भर लेता है। माँ उसके कघे पर सर रख कर ऑसू गिराने लगती है। इसी समय चन्द्रा पहुँचती है, माँ-बेटे को इस स्थिति में देख कर सहम जाती है। चन्द्रगुप्त की दृष्टि उसपर पडती है, वह अँकवार ढीला कर बोल उठता है)

चन्द्रगुप्त-अरे, चन्द्रा

(चन्द्रा लपकती हुई आती है और मां से लिपट जाती है) चन्द्रा—मां, मां, यह क्या मां <sup>1</sup>?

मां—(सम्हलती हुई) कुछ नही बेटी, कुछ नही। देख न इस चन्द्र को, इस निर्जन में, यहाँ, इस धूप में चन्द्रा—में किस-किस को देखूँ माँ? इन्हे देखूँ, तुम्हे देखूँ या अपने को देखूँ। सबको देखती हूँ, पहले कुछ समझती नही थी, दुर्भाग्यवश, वह सुखद अज्ञान भी दूर हो चुका है। अब देखती हूँ और समझती भी हूँ। क्षमा करो माँ, तुम सदा भूत से अभिभूत हो, यह भविष्य में लीन हैं, किन्तु, मेरा तो सिफ वर्तमान है—चचल, क्षणिक, नश्वरमान, वतमान। मेरी रसोई ठढी हो रही है और इधर भाले चल रहे हैं—(लटकते हुए भालो की ओर देखती है)

 $\mathbf{H}$ ॉ—हॉ, रे, बहुत देर हो गई । चन्द्र, तू जा, भोजन कर। मैं नदी से स्नान करके आ रही हुँ, आज मेरा व्रत है न ?

चन्द्रगुप्त-माँ, तुम इससे व्रत क्यो नही कराती माँ ?

मां—सुनती है चन्द्रे । सदा तुझी पर यह धौस जमाता रहता है। तू इसपर शासन क्यो नहीं रखती है प्यारी बेटी?

चन्द्रा—इनपर और शासन<sup>?</sup> मॉ, गरुड को कभी पालतू बनाया जा सका<sup>!</sup>

मां—गरुड । बहुत ही सही कहा मेरी बेटी ने। आ, आ, ओ मेरे गरुड, में तेरे डैने चूमूँ, तेरी चोच चूमूँ। (उसके ललाट और भुजाओ पर चुम्बन देती है) जाने कब मेरा गरुड घोसला बनाता है ?

चन्द्रा—(मुँह बनाती हुई) गरुड घोसला नही बनाता, माँ । चन्द्र—वह क्यो घोसला बनाये ? क्या घोसलो की ससार में कमी है ?

चन्द्रा—हाँ, किसी दीन पछी के झोपडे पर अगत्या अधिकार जमाता है  $^{!}$ 

चन्द्रगुप्त—दीन नहीं, अशक्त कहो। शक्तिहीन के लिए यह पृथ्वी नहीं है, चन्द्रे !

चन्द्रा—देख रही हूँ, उसीसे शक्तिशाली रन-बन की धूल फॉकरो फिर रहे हैं।

चन्द्रगुप्त—रण, वन । चन्द्रे, शिक्तशाली के लिए, बलवान के लिए, बीर के लिए दो ही प्रिय स्थान होते है, रण या वन। रण— जहाँ भुजाये फडकती है, तलवारे चमकती है। जहाँ पौरुष रक्त की होली खेलता है, सहार की विजया मनाता है, बिलदान की दीपावली सजाता है। भालो की, उछाल, ढालो की सम्हाल। वीरो का जयनाद—कायरो की आतपुकार। रण ही बताता है, दो पैर और दो हाथ पाने से ही कोई मानव मानव नहीं बन जाता। और बन!— जहाँ हिस्स पशुओं से पजा लडाया जाता है, मणिषर नागो के

#### बेनीपुरी-ग्रथावली

फणो मे खिलवाड विया जाता है, जहाँ पत्रत के उत्तुग श्रृगा को पैरो मे रौदा जाता है, प्रकृति के उल्लग वक्षस्था से जीदन-रस चूसा जाता है। हा, हॉ—रण या वन ? (आवेश में उसकी भुजाये फड-कने लगती है)

चन्द्रा—देखो, देखो मॉ, तुम्हारा गरुड पव फडफडाने लगा, अरे यह कही उड न जाय (म्म्क्र्रार्तः है)

माँ—देख, या आपम में नहीं लड़ा जाता बेटी। आई थी कहने, रमोई ठड़ी हो रही है और लगी ठड़ने। जा, इसे ले जा, म आई, अभी आई।

(वह जाती है चन्द्रगुप्त कुछ देर तक चन्द्रा की ओर ऑक्वे गुरेडता है, चन्द्रा भी उसकी ऑक्वो में आखे टाल निस्तन्द खडी रहती है फिर वह हुँम देनी है चन्द्रगुप्त झुँझला कर अस्त्र-शस्त्र सम्हालने लगताहै)

चन्द्रा—- राइये, में भी आपकी महायता वर दूँ। (वह भी अस्त्र-शस्त्र सम्हालने लगती है)

चन्द्र-चन्द्रे, अलग रहो, मत छूना इन अस्त्रो को।

चन्द्रा—क्यो ? क्या मेरे छूने में तुम्हारे अस्त्र अपवित्र हो जायगे ? मैं छूऊँगी, सम्हालूँगी। एक लक्ष्य का बेब नहीं कर लिया कि अपने को अलक्षेन्द्र ही मान लिया है।

चन्द्र---ऐमा लगता है, त्ने अलक्षेन्द्र को देखा ही या। चन्द्रा--क्या उसे देखने के लिए बर्दा बनना ही आवश्यक था? मुझे तो वह ढागी और कायर जैंचा।

चन्द्रगप्त-डोगी । कायर ।

चन्द्रा—जो मूँ छे मुडा कर अपने को सदा किशोर सिद्ध करना चाहे, सर पर मेढे के सीग वॉथ कर अपनी युद्ध-प्रियता की घोषणा करता फिरे— वह ढोगी नही, कायर नहीं, तो क्या हो सकता है ?

चन्द्रगुप्त-ओहो । इतनी तह तक जानी हो ।

चन्द्रा—ये पुरुष होते ह, जो ऊपर-ऊपर तैरने फिरने हैं। (हँमती है) चन्द्रगुप्त—क्या बोली निताजी ने तुझे सर-चढी बना रखा है। चन्द्रा—सर-चढी नहीं, सर-मढी। मैं उनकी दुलारी बेटी हूँ। गुरुदेव ने जो आपके लिए किया है, माँ ने मेरे लिए किया है। आप समझते हैं, आप सीख रहे हैं, म कुछ तहीं सीख रहीं। हाँ, गुरुदेव ने आपके लिए ढोल पीटे हैं, माँ ने मुझे गुप्तरूप से सिखलाया है। (लक्ष्य से लटके हुए भाले की ओर दिखलाती हुई) कहो, ऐसा लक्ष्य में भी वेध दुँ। (वह दौड कर एक भाला उठाती है)

चन्द्र---क्या कहा? तू लक्ष्य-वेध करेगी?

चन्द्रा—कहँगी नहीं, करती हूँ। जिस दिन से तुमने यह अभ्यास प्रारम्भ किया, माताजी ने मुझे भी इसका अभ्यास प्रारम्भ कराया है। कहती है, बेटी, चन्द्र के आवे भाग का तू अधिकारिणी है, तू वह सब जान ले, जो चन्द्र जानता है। निबल को भाग नही मिला करता।

चन्द्रगुप्त-ओहो, तो आप मेरे आवे माग की अधिकारिणी हैं। चन्द्रा-जी हाँ। (मुस्कुराती है) (श्वेतकेत् का प्रवेश)

**इवेतकेतु**—अरे, आप दोनो ने कैसा आधा-आधा बॉट लिया, जैसे मेरे भाग्य में कोई भाग ही नहीं है।

चन्द्रगुप्त- श्वेतकेतु । अच्छे आये तुम !

इवेतकेतु—अच्छे आये और, बुरे भी आये! अच्छे आये, क्योंकि आप दोनो की जोडी देख कर प्रसन्नता हुई और बुरे आये, क्योंकि अस्त्र-शस्त्र देखते ही मुझे ज्वर लग जाता है!

चन्द्रगुप्त—देखों, देखों चन्द्रे। किवजी को पकडों, बेचारे ज्वारावेग से कही गिर न पडे। (निकट जाकर) अरे, तुम्हारा शरीर सचमुच काँप रहा है, स्वेत।

इवेतकेतु—नुम व्यग्य-विदूप कर लो, किन्तु वार-वार कहता आया हूँ, फिर कहता हूँ, चन्द्र, कि ससार में केवल युद्ध, मारकाट, रक्तपात, विजय, आदि ही नहीं हैं। यहा ऐसे पदाथ भी हैं, जो दशनीय हैं, स्पर्शनीय हैं, उपभोगनीय हैं। वह सामने पहाड है न तिनक ध्यान से देखों, मेरे मित्र! क्या उसमें सिफ पत्थर ही पत्थर हैं निहीं। ऊपर देखों, उसके शिखर पर वह सुहावना बादल उमड रहा है, नीचे देखों, वहाँ उसके पद-तल पर झरना झरझर झर रहा है। ऊपर बादल, नीचे जल और पत्थर पर भी कैसी हरियाली उग आई है। पित्तयाँ सर हिला रहीं। हैं, फूल मुस्कुरा रहें हैं। जीवन यह हैं। किन्तु, तुम क्या समझों तुम तो दो चट्टानों के बीच में पडे हों।

चन्द्रा-दो चट्टानो ?

इवेतकेतु—हॉ, एक ओर वह ब्राह्मण आर दूसरी ओर (रुक जाता है)

चन्द्रा—और दूसरी ओर ? श्वेतकेतु—धबराइये मत, आप नही, माताजी ! चन्द्रा—(आश्चय से) माताजी ?

#### बेनीपुरी-प्रथावली

इवेतकेतु—हॉ, माताजी। आप को आश्चय हो रहा हे? देवीजी, मिट्टी और पत्थर एक ही तत्व से ह, किन्तु किसी प्रवल भीषण दबाव से सिमट, सिकुड कर, मिट्टी का ही तत्व पत्थर बन जाता है। लगता है, माताजी के जीवन में भी कोई, नहीं नहीं, कितने दबाव आये हैं, जिन्होंने उन्हें पत्थर ही नहीं, चट्टान बना दिया है। नहीं तो आप ही बताइये, कोई समझबूझ वाली स्त्री, जैसी कि अपनी माताजी है, अपने एकलोते बेटे को ऐसे सनकी ब्राह्मण के हाथ सौप सकती हे?

चन्द्रा—(कोब से) गुरुदेव को आप जो कुछ कह लीजिये, किन्तु माताजी पर

श्वेतकेतु—चन्द्रे, तुम पगली मत बनो। में माताजी को दोष कहाँ देता हूँ, किन्तु, तुम्हे देखना चाहिये, माताजी जो बाहर से दीखती ह, वह वह नही है। उनमें करणा की कमी नही। बिल्क उन्हे देख कर तो मुझे उस चट्टान की याद आती है, जिसपर झरना अनवरत झरा करता हो। कठोरता ओर आद्रता का अद्भुत सम्मिश्रण । इसके विपरीत वह ब्राह्मण मुझे वैसी चट्टान लगता हे जिसके भीतर अब भी ज्वालामुखी शान्त नहीं हुई है, वह न-जाने फिर कब आग उगलने लगे। किन्तु चट्टान फिर भी चट्टान है, चाहे उसके भीतर ज्वालामुखी धषक रही हो, या उसके ऊपर झरना झर रहा हो।

चन्द्रगुप्त-अरे, छोडो इन चट्टानो की बात, देखों, यह चन्द्रा मुझसे झगड पडी है, इसे मना दो !

इवेतकेतु—तुम चन्द्रा को धोखे में रख लो, चन्द्र । मुझे धोखा नहीं दे सकते। यह भी समझतो है, तुम इसे प्यार कर रहे हो। किन्तु, तुम्हारे ऐस लोगों के निकट प्यार का क्या मूल्य है—यदि यह बेचारी जान पाती।

चन्द्रा—कविजी, म न प्यार जानती हूँ, न चाहती हूँ। माताजी का स्नेह ही मेरे लिए बहुत है।

श्वेतकेतु—इस विश्वास में मत रह चन्द्रे कि माताजी तुझे वह दिला सकेगी, जो वह चाहती है। नहीं, नहीं। वह ब्राह्मण कब क्या रचना कर देगा, कोई कह नहीं सकता?

चन्द्रगुप्त-- क्यो, क्या बात है कि गुरुदेव पर आज बहुत बिगड पडे हो, श्वेत।

इवेतकेतु—तुम गुरुदेव कह लो, मेरे लिए तो वह निछछ ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भी कैसा, काला? वह जाति से ब्राह्मण हो सकते हैं, वर्ण से नहीं। और यह भी एक अद्भुत बात हो रही है कि लोग जिस वग को लो रहे हैं, उसीसे अधिकाधिक चिपटते दिखाई पडते ह । (व्यग्यपूवक मुस्कराता है)

चन्द्रगुप्त—(आवेश मे) श्वेत, अब तुम सीमा का उल्लघन कर रहे हो । कह दिया, गुरुदेव की निन्दा मेरे सामने मत किया करो । समझे ?

चन्द्रा—अरे, तो आज आप दोनो लडेगे भी। लेकिन में जो लडने दूँ। श्वेतजी, मेरी रसोई ठढी हो रही है, चलिये। (चन्द्रगुप्त से) आप भी इस खटराग को जल्दी सम्हालिये, चलिये।

चन्द्र-चलो, चन्द्रे, परोसो, मैं अभी आया।

चन्द्रा—म आपलोगो को साथ लिये बिना नही जाती। कही फिर आपको लक्ष्य-वेध की धुन समाये और कविजी ही को कोई कविता सूझ पडे!

चन्द्र— (अस्त्रो को सम्हालते हुए) श्वेत, मैं तुम्हे जानता हूँ— भगवान ने तुम्हारी रचना फूलो से की है। तुम्हारे भीतर-बाहर सब जगह फूल-ही-फूल ह। लेकिन, ऐसा सौभाग्य कितनो को मिल पाता है मेरे किव? विधाता के भडार में भी इतने फूल कहाँ है कि तुम्हारे ऐसे अधिक आदमी रचे जा सके। यहाँ वहाँ सब जगह तो काटे-ही-काटे हैं!

श्वेतकेतु—तभी तो हम सब काटो के चक्कर में फँसे ह। कहाँ से उस दिन वे कुश-काटे उस काले खरदरे तलवे में गड गये।

चन्द्रगुप्त-तुम फिर गुरुदेव की बात ले आये!

क्वेत लाऊँगा ओर बार-बार लाऊँगा, चन्द्र। मै ब्राह्मण हूँ। देखो, यह शुद्ध रक्त, देखो, यह विशुद्ध वण। तुमने कहा, मैं फूलो से बनाया गया हूँ, मैं कहता हूँ, ब्राह्मण वण को ही फूलो से बना होना चाहिये। कोमलता, दया, क्षमा ये हमारे आभूषण ह। काटे अपना स्वभाव न छोडे, तो क्या हम कॉटे बन जायँगे? क्या बन भी सकते हैं? पैर मे कॉटे गडे, तो गडा करे? हम कॉटे बन कर उनकी जडे खोदे और उनमें मट्ठा डाले। कहता हूँ चन्द्र, यह ब्राह्मणत्व नहीं है, नहीं है।

चन्द्र---गुरुदेव असावारण पुरुष है, उन्हे साधारण मापदड से मन नापो, स्वेत।

इवेतकेतु—असाबारण पुरुष ! (मुस्कुराता हुआ) समझता हूँ चन्द्र, समझता हूँ। और दो असाधारण पुरुष सयोग से एक केन्द्रविन्दु पर आ मिले हैं! कुछ होकर रहेगा, कुछ घट कर रहेगा। और यह भी कोई

#### बेनीपूरी-ग्रथावली

कम सोभाग्य की बात नहीं कि जब इतिहात रचा जा रहा हो, तो उसके निकट से देखन का किनी को सुअवस्य मिल जाय। किनतु, सच कहता हूँ मुझ चादा के भाग्य पर वार-वार तरस आता है। तुम पाओगे, गुरुदव पायेग, नाताजी पायेग।—सब अपने-अपने मनारथ पूरे करेगे, किन्तु यह बचारी।

चन्द्र--(झाउ वर) मेरे लिए मन दुवरे होइये कविजी। चिन्ये (चन्द्रगुप्त की ओर) चलने हो चन्द्र। चलो।

(चन्द्रा झपट कर आगे बढ़नी हे, दाना उसका अनुगमन करते ह)

## दूसरा श्रंक

#### स्थान पाटलिपुत्र का राजप्रासाद ममय मध्याटन

राजप्रासाद के एक कक्ष मे विजेता चद्रगुप्त का प्रसाधन उसकी माँ और उसकी प्रेयसी चन्द्रा कर रही है।

अत्याचारी नद पराजित हो चुका है। अब पाटलिपुत्र पर चन्द्रगुप्त का अधिकार है। आज सन्या को उसका विधिवत् राज्या-भिषेक होगा।

राजप्रासाद का यह कक्ष सभी राजकीय उपकरणों से सुमिजित है। एक रत्न-खिचत मच पर चन्द्रगुष्त बैठा है। उसकी किट में रेशमी पीली घोनी है, जिसकी लाल किनारी पर सोने के नाम है। कवे पर रेशमी लाल उत्तरीय हे, जो सोने पनो के कामों से जगमग हो रहा है।

कलाइया पर, भुजाओ पर रत्नजिट्त आभूषण है। गले में रत्नजिट्त तिलडी चमचमा रही हे और छाती पर मोतियो ओर रत्नो की कई मालाये झूल रही ह।

उसके मुख्यमडल को बिन्दियों से चित्रित कर दिया गया है। माँ उसके सर पर फूल सजा रही है और चन्द्रा उसके पैर में महावर लगा रही है।

मा आनन्द-पुलिकत है, अन्तत उसके मुख से वाणी फूट पडती हे— माँ—अहा । यह दिन भी देखन को मिछा। (उसकी ऑखो मे आनन्द के ऑसू उमड आते ह)

#### बेनीपुरी-ग्रयावली

चन्द्रगुप्त—यह मब तुम्हारा आशीर्वाद है, माँ। कहाँ में पाटिल-पुत्र की धूल में पड़ा था, कहाँ देश के कोने-कोने में भटकता-फिरता था, और कहाँ आज पाटिलिपुत्र का यह राजभवन

मां—और, कुछ देर में उसका स्वर्ण-सिहासन भी तुझसे सुशो-भित होगा बेटे। बेटे, बेटे, आज में फूली नहीं समा रही हूँ (आन-न्दाश्रु को ऑचल से पोछनी है)

चन्द्रगुप्त--फिर कहना हूँ माँ, यह सब तुम्हारा आशीर्वाद है। चन्द्रा--तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा जैसे मेरा इसमें कुछ है ही नही।

मां—है क्यो नहीं बेटी ? यह तेरा सौभाग्य ही तो है। तू भी तो पाटलिपुत्र की घूल पर ही मुझे मिली थी। और जिस दिन तुझे वहा से उठा कर अपने घर लाई, उस दिन से मेरी कुटिया आनन्द-निकेतन बन गई। और, अब नो तेरे लिए यह राजभवन

चन्द्रगुप्त-मॉ, तुमने चन्द्रा का सर फिरा दिया है!

चन्द्रा-अरे, इस मर पर मुकुट तो पडने दो, तब पाओगे, किमका मर अधिक फिरा हुआ है ?

मां—चन्द्रे । आज झगडने का अवसर नहीं है बेटी । तू चन्द्र का प्रसायन तो पूरा कर दे। पाटलिपुत्र के सिहासन के अनुरूप ही तो प्रसायन भी चाहिये न ? गुरुदेव आते ही होगे। कहेगे—मैंने उतना कर लिया, तुमलोगों से इतना भी पार नहीं लगा।

चन्द्रा--गृहदेव ने क्या कर लिया है, मा । तिगडम, तिगडम, तिगडम, तिगडम । क्या यही सबकुछ है ?

चन्द्रगुप्त—उहूँ, सबकुछ तो है बात, बात, बात । तुम्हारी जीभ कतरनी नहीं बनी होती, तो कुछ हो पाता भला ?

चन्द्रा—आप भी यह न समझिये कि आपकी भुजाओ के बल ने ही सारा किया-कराया है। बड़े-बड़े बलवानो और युद्धविशारदो की वीरता और चतुरता घास चरती रह जाती है। जिसके पुण्य-प्रताप से यह सब हुआ है, वह बेचारी तो उसे जीभ पर भी कभी नहीं लाती। (माँ की ओर देखती है)

मां—लेकिन उसे तू जो चुप रहने दे । बेटी, इस पुण्य-बेला मे उन पुरानी बातो की याद मत दिला । जो कुछ हुआ, सब गुरुदेव की कृपा से हुआ, वह ब्राह्मण है

#### (श्वेतकेतु का प्रवेश)

इवेतकेतु — माँ, कौन ब्राह्मण हे  $^{7}$  ब्राह्मण ती तुम्हारे सामने खडा है। वण देखले, रूप देख ले, आचरण देख ले। ब्राह्मण कही काला होता हे  $^{7}$  और  $^{5}$ भीतर तो ओर भी कालाघुप्प  $^{1}$ 

(चन्द्रगुप्त की भवो पर तेवर चढ जाते ह)

चन्द्रा—बहुत सही कह रहेहो श्वेत । भीतर तो और भी काला-घुप्प। (चन्द्रगुप्त की ओर देख कर मुंह बनाती है)

चन्द्रगुप्त—लेकिन चन्द्रे। तू इस तरह मत बोल। अभी तेरी चोटी उसी काले ब्राह्मण के हाथ में है।

चन्द्रा—हट, वह अपनी चुटिया की कुशल मनावे !

इवेतकेतु—उसकी वह चुटिया नहीं है, नागिन हे नागिन । नन्द-वश को वह सूघ गई और न जाने किस-किस को वह सूँघ कर रहेगी, वह काली नागिन । बाप रे ।

चन्द्रगुप्त—श्वेत, तुम फिर सीमा का उत्लघन कर रहे हो ।

माँ—ओहो । तुम सब फिर उलझ गये । इस मगल-बेला मे

यह सब नही कहते-सुनते। चन्द्रे । बातो मे मत फॅस, तू शीघ्र प्रसा-धन पूरा कर दे, बेटी ।

श्वेतकेतु—यह भी क्यो नहीं कह देती माँ कि चन्द्र का प्रसाधन पूरा कर तूभी शीध्र प्रसाधन कर ले। चन्द्र के आधे भाग की अधि-कारिणी न इसे बना रखा हे तुमने ?

चन्द्रा—माँ ने बना रखा है, तो मैं हूँ भी  $^{\rm I}$  आप समझते क्या है  $^{\rm 2}$ 

**इवेतकेतु**—तो आज आधे सिहासन को भी तू सुशोभित करेगी । क्यो ?

मां— श्वेत, चन्द्रा भी उस सिहासन पर बैठेगी, बैठेगी। जो भग-वान चन्द्र को उस सिहासन पर बिठलाने जा रहे हैं, वह एक दिन चन्द्रा को भी उसपर बिठला कर रहेगे, बेटे।

**इवेतकेतु**—तो में कहूँ, शुभस्य शीघ्रम् क्यो नही किया जाता है माताजी ?

मॉ—अरे, लग्न तो आने दो। मैं अपनी बेटी का व्याह रचाऊँगी, अग्निदेव को साक्षी रख कर चन्द्र की अद्धौंगिनी बनाऊँगी, फिर आधा सिहासन तो इसे आप ही मिल जायगा। क्यो बेटी ? (चन्द्रा की ठुड्डी पकड कर स्नेह से दुलराती है)

#### बेनोपुरी-प्रयावली

स्वेतकेतु—मानार्जा, रगता है, आपको भी उस ब्राह्मण ने चकमे में डाल दिया है। म कहना हूँ, वह ब्राह्मण जब जिसको चाहेगा, सिहासन पर बिठला देगा, लग्न की बात भी नहीं सोचेगा!

चन्द्रा--विजी, चद्रा को मिहासन की भूख नहीं है । और जो उसे मिरना है, कोई भी उसमें विचन नहीं कर सकता?

माँ—बहुत मही कह रही। है मरी बेटी। वाह रो, मेरी बुलारी बिटिया। जो जिमे मिलना होता है, कोई भी उसमे उसे विचत नहीं कर सकता। यदि किमी में ऐनी सामध्य होती, तो क्या मुझी को यह दिन देखने को मिनता? आह । वे दिन। केमे थे वे दिन, कैसे कटे वे दिन।

(महसा उमकी ऑको में ऑमू उमड जाने ह, फिर वे झर-झर का गिरने हैं। नानो चिक्ति हो रहते ह। श्वेत घवरा उठता है)

इवेत--मानार्जा, मानार्ज, मुयमे कोई धृप्टना हो गई क्या?

चन्द्रगुष्त—क्यो मा ? यह क्या माँ ? ये आनन्दाश्रु तो नहीं हैं। तुम विह्व रुक्यो हो गई मा ?

माँ—प्रेटे, प्रेट । (रियट जानी है, चूमने लगनी है) लगता है, आज हृदय को हल्का कर र्रू बेटे । तू भी बार-बार पूछा करता था न ? आह । वह इन्द्रजाल । वह कूहेलिका ।

#### (महमा दासी का प्रवेश)

बासी--गुरुदेव पधार रहे ह।

(गुरुदेव का नाम मुनते ही चारो मजग हो उठने ह। मा और चन्द्रा चन्द्रगुप्त के प्रमाधन में लग जाती है। क्वेन शान्त भाव से बैठ जाता है। चाणक्य आता है। चारो उसका सादर अभिवादन करते हैं। चन्द्रगुप्त की ओर देख कर वह बोठ उठता है)

चाणक्य—अहा । कैसा सुन्दर, कैसा दिव्य । हा, लगता है, मेरे बेटे पर आज देवत्व उत्तर आया है। क्या देवराज भी इतना सुन्दर होगा ? (मॉ की ओर लक्ष्य करके) मानाजी, देखिये तो, यह दिपता हुआ मुख्यमडल। यह प्रशस्त ललाट। यह वरेण्य मस्तक । लगता है, यह मस्तक राजमुकुट पहनने के लिए ही बनाया गया था, यह ललाट जैसे राजिलक की ही प्रनीक्षा में था! (चन्द्रा में) बेटी चन्द्रे। कितना सुन्दर प्रसाधन कर दिया है तूने । माताजी ने तुझे कितना गृहकुशल बना दिया है ? (श्वेतकेतु की ओर) और कविजी, कहिये, इस शुभ अवसर के लिए कोई गीत-वीत रचा है आपने।

इवेतकेतु—रवे ह गुरुदेव। किस किन कि। वार्ग। ऐसे अवसरो पर मुखर हुए जिना रह सकती है। आज तो पाटलिपुत्र की गली-गली गीत वाद्य से मुखरित हो रही है। जिनकी जिह्वाये सदा बद रही, उनके कठ से भी अनायास गान फूट रहे हैं। फिर किव-वाणी कैसे मौन रह सकती है, गुरुदेव। आज गीत सावन की घटा की तरह उमड-बुमड रहे हैं, उन्हें अक्षर बॉच कहाँ पाते हैं? तोभी कुछ को तो बॉघ ही सका हूँ।

चाणक्य—(एक वक्र मुस्कान के साथ) क्या कोई आपित हो, यदि हम आपके एकाब गीत पहले सुन ले !

इवेतकेतु—िकन्तु, मेरे पास जो नहीं गुरुदेव। ओर कोई वाद्ययत्र भी तो यहाँ नहीं है ।

चाणक्य— (चन्द्रा से) तो बेटी, त् भी श्वेत के साथ जा और अपनी वीणा ला। और देखना श्वेत, तुम दोनो स्वर-साधन उसी ओर करके आना, जिनमे यहा विलम्ब नही हो। समझे न  $^{?}$ 

इवेतकेतु--जी

चन्द्रा-जैसी आज्ञा !

(दोनो जाते ह जाते समा श्वेतकेतु मम-भरी दृष्टि से चाणक्य को देखता है)

चाणक्य——(मॉ से) ओर, माताजी, क्या मगल के सारे काम आपने सहेज लिये ? यदि कोई कमी रह गई हो, तो उरो शीध पूरा कर लेना चाहिये न, क्यो ?

मां—हॉ, हा, कई काम रह गये ह, गुरुदेव। मैं उन्हे सम्हाल कर अमी आई।

(माँ भी जानी है चन्द्रगुप्त कुछ उद्विग्न हो उठता है)

चाणक्य— बेे, तुम उद्घिग्न मत हो । कुछ वाते है, जो हमलोग एकान्त में ही कर ले, तो अच्छा हो। हा, कोई उतनी बडी बात भी नहीं

चन्द्रगुप्त-गृहदेव की जो इच्छा, जो आज्ञा।

चाणक्य—देखो, चन्द्र, आज मेरे मनोरथ पूरे हुए। नन्दकुल का नाश हुआ। किन्तु जिस नाश के पीछे निर्माण नहीं होता, वह नाश अधिक नाशकारी सिद्ध होता है, बेटे। अब तुम्हे पाटिलपुत्र के स्वण-सिंहासन पर बैठना है और एक ऐसे राज्य की, नहीं, साम्राज्य की नीव रखनी है, जो हमारे पूज्य ऋषियों की चक्रवित्तित्व की करपना को साथक करे।

#### बेनीपुरी-प्रयावली

चन्द्रगुप्त-चक्रवित्तत्व की कल्पना?

चाणक्य—हाँ, हाँ, चक्रवित्तित्व की कत्पना। तुम्हे उसे साकार करना है, जिसकी स्थापना के लिए राम ने वन्त्रास का दुख उठाया, लकाकाड रचाया, जिसके लिए कृष्ण ने महाभारत का वह लोम-हयक युद्ध कराया, अपने सम्पूण गोत्र को बलि चढाया! किन्तु, तो भी, जो कल्पना अवूरी ही रही। आसेतु हिमाचल के एकछत्र राज्य की वह कल्पना—जब देश की सम्पूण इनाई एक तरह से मोचे, काम करे! ऋषियो की वह कल्पना आज भी कल्पना ही बनी। पडी है बेटे।

चन्द्रगुष्त-यह असाध्य सावन और मुझ से ? गुरुदेव ! (झुक कर चाणक्य का चरण छूता है)

चाणक्य—हॉ, हॉ, तुममे। यह साध्य हे, इसे प्राप्त करना है, तुम करके रहोगे। किन्तु, एक बात हे, बेटे। कहते हुए सकोच होता है, किन्तु कहना ही हे और उसपर आवश्यकता होने पर सोचना भी है।

चन्द्रगुप्त-- त्रैमी कोन-सी बात हे, गुरुदेव, जिसार आपको भी सोचना पडे ।

चाणक्य— सुनो, बेटे। मेरी दृष्टि एक बार सदा एक ही लक्ष्य की ओर जाती है। जब उस दिन सयोगवश तुम्हे वह खेल रचाता हुआ पाया, मैंने निश्चय कर लिया, तुम्ही को लेकर अपने स्वप्न को साकार करूँगा। तुम्हारे शरीर में वैसे लक्षण थे कि मैंने आवश्यकता भी नहीं समझी कि तुम्हारा कुल-गोत्र पूछू। पीछे जब माताजी ने बताया, तुम अनाथ हो, मैंने इसे सौभाग्य ही समझा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नही, अत तुम्हारा विकास मनमाने ढग से किया जा सकता था। किन्तु, चन्द्र, आज जब तुम सिहासन पर बैठने जा रहे हो, यह आवश्यक है कि तुम्हारे कुल-गोत्र की घोषणा की जाय।

चन्द्रगुप्त-कुल-गोत्र की ? क्या सिहासन पर बैठने के लिए किसी विशेष कुछ-गोत्र का होना आवश्यक है, गुरुदेव ?

चाणक्य-यदि हो, तो और अच्छा।

चन्द्रगुप्त-और यदि नहीं हो । (गर्व से) गुरुदेव, राज-सिहासन विजेता को खोजता और वरण करता है।

चाणक्य—(मुस्कुराता हुआ) हॉ बेटे, सिहासन विजेता को खोजता और वरण करता है। किन्तु वरण करने के बाद वह भी

चाहता है कि वह, जो उस पर बैठने जा रहा है, घोषणा करे, वह किसी उच्चकुल से है। जो स्वय ऊँचा है, वह ऊँचाई की ओर ध्यान रखे, तो आश्चर्य क्या, ?

चन्द्रगुप्त-किन्तु ऐसी घोषणा

चाणक्य—ऐसी घोषणाये की गई है और राजिसहासन की महिमा देखो, उन घोषणाओ को लोगो ने सर-ऑखो पर लिया है। सूर्य और चन्द्र तो आकाश के देवता है न कही उनका वश पृथ्वी पर हो सकता है किन्तु घोषणाये की गई, हम सूयवशी है, हम चन्द्र-वशी है, और लोगो ने सर झुका कर उन्हे स्वीकार किया?

चन्द्रगुप्त--जैसे पृथ्वी-पुत्र मे शासन की क्षमता नही !

चाणक्य---शासन पृथ्वी-पुत्र ही करता है, किन्तु यदि वह ऊँचे से, ऊपर से, प्रेरणा ले, तो कोई बुराई होगी?

चन्द्रगुप्त-यह झूठी महत्ता

चाणक्य— (फिर मुस्कुराता) तो लगता है, तुमने सत्य को ही ससार मान लिया है। ससार मिथ्या है और महत्ता तो मिथ्या-ही-मिथ्या है। किन्तु यदि ससार में रहना हे तो मिथ्याओं की सृष्टि करनी पडती है, करनी पडी है, चन्द्र ।

चन्द्रगुप्त-गृहदेव, यह क्या कह रहे है आप<sup>?</sup>

चाणक्य— (गम्भीरता से) हाँ, हाँ चन्द्र न वीर हो, पुरुष-पुगव हो, नर-केसरी हो। तुम्हे अपनी भुजाओ पर भरोसा है और उन भुजाओ पर विजय की देवी ने अपने हाथो विजय-कर्कण बाँध दिया है। तुम्हे गवित होने, घमड करने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका है, चन्द्र किन्तु, तुम जान पाते, विजय की इस देवी को प्रसन्न करने के लिए इस काले ब्राह्मण को क्या-क्या काले कृत्य (आवेश मे उसका कठ अवरुद्ध हो जाता है, उसकी आँखो से चिनगारियाँ फूटने लगती है)

चन्द्रगुप्त—(आश्चर्य मिश्रित विनम्प्रता से हाथ जोडता हुआ) गुरुदेव ।

चाणक्य—हाँ, काले कृत्य । काले, काले कृत्य । दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था और जब तक उनमें लगा था, उनके रूपरा देखने का अवकाश भी कहाँ था ? उन्हें देखा है तब, जब यह शिखा बँघ चुकी है, जब लक्ष्य-प्राप्ति हो चुकी है। और जब देखा है, तब काप उठा हूँ। किन्तु में काँप कर, डर कर रह जाने वाला, रुक जानेवाला मनुष्य नहीं हूँ, चन्द्र। जिसे प्रारभ किया जाय उसे उसके तार्किक

#### बेनोपुरो-ग्रयावली

परिणाम तक पहुँचाना ही पडता है, पहुँचाना पडेगा—मुझे भी और तुम्हे भी। (आवेग में वह टहलने लगता है)

चन्द्रगुप्त—(झुक कर उसका चरण छूता हुआ) किन्तु गुरुदेव, आप सोचिये

चाणक्य में मोच चुका हूँ। मुझे आश्चय हो रहा है, जो युद्ध भूमि में इतना वीर हे, वह राजनीति में इतना कातर

#### (मॉ का प्रवेश)

माँ—गुरुदेव, सूयवशी कभी, क्ही भी, कातरता या कायरता नही दिखा सकता।

चन्द्रगुप्त-- } एँ, सूयवशी ।।

मां—हॉ, गुरुदेव ! अब तक में अपनी जीभ पर ताला जडे रही। किन्तु इस मगलमय दिवस को उस रहस्य का उद्घाटन करने से में अपने को रोक नहीं सकती। चन्द्र, बेटे, तू सूयवर्शा है, शाक्यवर्शी है। जिस वश से राम आये, बुद्ध आये, तू उसी का आभूषण है, बेटे!

चन्द्रगुप्त—(मा से लिपटता हुआ) माँ, माँ । माँ—लो, इन्द्रजाल टूटा न बेटे ? चाणक्य—(साश्चय) इन्द्रजाल?

माँ—गुरुदेव, एक इन्द्रजाल ही गुरुदेव, जिर्मसे हमारा आज तक का जीवन आवृत रहा—कहा कपिलवस्तु <sup>17</sup>कताँ पि पर्ली कानन । कहाँ पाटलिपुत्र !

चाणक्य-किपलवस्तु । पिप्पली नानन । यह क्या सुन रहा हूँ ? आपने कभी ऐसी चर्चा नहीं की।

माँ—कैसे करती गुरुदेव । आपको राजवश से ही घृणा हो गई थी। कही कोप की वह शिखा कभी कदाचित हमारी ओर बढ जाती। और यदि किसी तरह कोशल-नरेश को यह समाचार मिल जाता

चाणक्य कोशल-नरेश । अरे, यह जाल इतना विस्तृत है ?

मां (करण मुद्रा में) हाँ, गृहदेव, हम कोशल-नरेश विडुरथ के मारे हुए हैं । विडुरथ, जिसे ससार शाक्यकुल का नाती मानता
रहा है । किन्तु, एक दिन उसे इसकी यथायता मालूम पड़ी और
उसने गृहदेव की ही तरह एक भीषण प्रतिज्ञा कर ली।

चन्द्रगुप्त--कैसी प्रतिज्ञा माँ? मां---"में शाक्यकुल का मूलोच्छेद कर दूँगा।" चन्द्रगुप्त--ओह ! (व्याकुल हो जाता है)

चाणक्य—सचमुच भीषण! 'शाक्यकुल का मूलोच्छेद कर दूँगा!' किन्तु वह कौन-सी बात थी माताजी, कि उसे ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करनी पडी? अवस्य ही उसके भीतर कही अपमान रहा होगा!

मॉ—(कातर स्वर मे) हॉ, अपमान ही था गुरुदेव । जब विडुरथ के पिता ने कपिलवस्तु पर विजय प्राप्त की, उसने एक शत रखी, शाक्य राजकुल अपनी कत्या उससे ब्याह दे। शाक्यो को यह कैसे स्वीकृत हो सकता था ? किन्तु, कोई उपाय तो करना ही था । विजयी क्या तक सुन सकता है? अत छल की शरण ली गई। एक दासी-पुत्री को राजकन्या कहकर अपित कर दिया गया। विडुरथ उसी से उत्पन्न हुआ।

चाणक्य—दासी-पुत्री से राजकत्या, उससे उत्पन्न राजकुमार। फिर तो कुछ होना ही था। बताइये, आगे क्या हुआ ?

मॉ—विडुरय जब किशोर हो गया, एक बार वह अपने निन्हाल आया। उसका सम्मान नार्ता की ही तरह होता रहा, किन्तु जब भोजन का समय होता, वह पाता, सबलोग किसी-न-किसी बहाने से हट गये ह। उसे अकेले ही भोजन करना पडना। धीरे-धीरे उसका सदेह बढा और उसने अपनो मामिया से पूछना प्रारम्भ किया।

चाणक्य—और किसी मामी ने भडाफोड कर दिया? (चन्द्रगुप्त की ओर देख कर मुस्कुराता है, मानो कह रहा हो, नारियो पर विश्वास नहीं किया जा सकता)

माँ—हा, छोटी मामी उसे बहुत प्यार करती थी। उसे उद्दिग्न देख, बेचारी ने बता दिया कि क्यो वे लोग उसके साथ भोजन नहीं करते? बेचारी मामी! वह क्या जानती थी, उसका प्यार कौन-सी आग लगाने वाला सिद्ध होगा! विडुरथ यह सुनते ही कोध में पागल बन गया। भीषण प्रतिज्ञा कर बैठा—"जिसने मेरे कुल में कलक लगाया है, उस शाक्यकुल का मूलोच्छेद करके ही मैं दम लूँगा।"

चाणक्य—ओहो, प्रगट इतिहास के पीछे क्या-क्या छिपा रहता हे  $^{7}$  कोशल और कपिलवस्तु के उस सवनाशी युद्ध का रहस्य आज खुला। किन्तु आप लोग कैसे बच निकले  $^{7}$ 

माँ—आपलोग कहा ? तब चन्द्र का जन्म भी कहा हुआ था गुरुदेव ? वह गर्भ में था। न-जाने क्यो, मेरे मन में यह सकल्प उठा, कम-से कम इस बच्चे को में बचाऊँगी। में किपल्वस्तु से भागी और मारी-मारी पिप्पली कानन पहुँची। वहाँ के मोरियो को जब सारी बाते

#### बेनीपुरी-प्रथावली

मालूम हुई, उन्होने मुझे अपनी शरण में ले ली,। किन्तु, उनसे एक भूल हो गई—शान में आकर उन्होने इसकी घोषणा कर दी। फिर क्या था, विडुरथ वहाँ भी चढ दौडा और पिप्पली-कानन को भी उसने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।

चाणक्य-प्रतिहिसा बडी ऋर होती है, माताजी!

मां—देखती आई हूँ गुरुदेव, और, देख रही हूँ। किन्तु, मातृत्व की भावना भी तो कुछ कम प्रबल नही होती? में वहाँ से भी भगी और गगा पार कर पाटलिपुत्र पहुँची। यही चन्द्र का जन्म हुआ, किन्तु मैंने कभी यह प्रगट नही होने दिया कि शाक्यकुल या किसी भी राजकुल से हमारा कोई सम्बन्ध है। जितना बन पडता, परिश्रम करती, दासी के आस्पद को भी अध्य की तरह सर चढाती रही, अपमान सहती रही। यह नटखट चन्द्र! प्राय पूछ बैठता, मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी कौन हैं, कहा है? किन्तु में क्या कहनी भला? (ऑसू पोछती है)

चाणक्य---आपने अपने चन्द्र को गुप्त ही रखना चाहा । (चन्द्र-गुप्त की ओर देख कर मुस्कुराता है) किन्तु क्या आप ऐसा कर सकी ।

चन्द्रगुप्त—गुरुदेव, गुरुदेव । बहुत दिनो से में अपनी शिराओं में एक अद्भुत ध्विन सुना करता था, जो मानो कहता था, तुम वह नहीं हो, जो ससार समझ रहा है, या तुम स्वय समझते हो। बार-बार पूछे जाने पर माताजी ने एक दिन कहा था, बेटे, माता का मुँह बन्द रहे, एक दिन तुम्हारी शिराओं का यह रक्त स्वय बोलेगा और जिस दिन तुम उसे सुन लोगे, अपने पर अभिमान करोगे । सचमुच आज में फूला नहीं समाता। (माँ से) माँ, माँ, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे माँ। (वह माँ से लिपट जाता है उसकी आँखों से ऑसू झरने लगते हैं)

मां—बेटे, मुझे अपने दुख की चिन्ता नही। किन्तु बार-बार सोचता हूँ, हमारे लिए ही मोरियो ने अपना सर्वनाश कराया। उनके ऋण से कैसे उद्धार पा सक्गैंगी?

चन्द्रगुप्त-गृहदेव । तो घोषणा कराइये, मैं मोरिय-कुल से हूँ। आज से मैं अपने को मौर्य कहूँगा-उस कुल को अमर कर दूँगा, जिसने हमारी रक्षा में अपने को बलि चढा दिया।

चाणक्य साधु बेटे, साधु । यह तुम्हारे ही अनुरूप निणय है बेटे। ध्यान दिया है न, यह पाटलिपुत्र सगम पर बसा हुआ है। तीन-

तीन महानिदयों का सगम्-स्थल है यह। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से गड़की, शोनभद्र, गगा ये तीन महान निदयाँ आकर यहा मिली ह और तीनो एक होकर पूव दिशा को प्रधावित हुई है। इसके सिहासन को सगम का ही प्रतिनिधित्व करना चाहिये। एक और बात—और बहुत महत्वपूण बात। अपने महान देश के मान-चित्र पर तुमने पाटलिपुत्र के स्थान पर कभी दृष्टि डाली हे?

चन्द्रगुप्त--कभी ऐसा अवसर नहीं मिला है, गुरुदेव । मैं तो अस्त्र-शस्त्रों में ही व्यस्त रहा।

चाणक्य—इस दिव्य मातृ-मूर्ति की कल्पना तो बहुत दिनो से होती। आई है—हिमालय मस्तक, जिसपर कश्मीर की किरीट जगमग कर रही। सिन्नु, ब्रह्मपुत्र—माता के ऑचल के दो छोर दोनो ओर अजस्न लहरा रहे। विन्ध्य मेखला। सह्याद्रि, मलयाद्रि माता की दो जानुये। और, कन्याकुमारी पदनख—जिसे निरतर रत्नाकर प्रच्छा-लित करता है। अब इस मातृ-मूर्ति मे पाटलिपुत्र को ढूँढो। गगा-कछार के विस्तृत वसस्थल मे, किचित बाया हट कर, छोटा-सा विन्दु यह पाटलिपुत्र। किन्तु, यही हृदय है। इस हृदय को आनिन्दत उच्छ्-विसत होने दो, सारा देश, सम्पूण भारत, पुलिकत-प्रफुल्लित हो उठेगा। मैंने तक्षशिला को छोड कर पाटलिपुत्र को अपना कर्मस्थल बनाया है, वह कोई अचानक निणय नही है, बेटे।

चन्द्रगुप्त-गुरुदेव का कोई निणय क्या अकारण होता है ? (भीतर से सगीत के स्वर सुनाई पडते ह चौक कर चाणक्य सुनने लगता है)

मॉ—यह चन्द्रा बजा रही है गुरुदेव। उसकी वीणा—एक विचित्र झकार निकालती है उस वाद्ययत्र मे मेरी बेटी।

चाणक्य—वीणा | वीणा | (थोडी देर के लिए वह स्तब्ध हो रहता है, उसकी ऑखे पसीज उठती है दोनो उसके मुखमडल की ओर देखते रहते हैं—फिर झट वह जैसे आत्मबोध प्राप्त करता है और बोल उठता है) नहीं, नहीं, मुझे इन कोमल भावनाओं में नहीं उलझना चाहिये | बेटे, में चला |

चन्द्रगुप्त-यह क्या गुरुदेव ? चन्द्रा अब आई ही-उसके उत्साह के लिए भी तो थोडा सुन लीजिये। फिर क्वेत भी आ ही रहा होगा।

चाणक्य—नहीं चन्द्र, नहीं । मेरे भाग्य में यह गीत-सगीत नहीं बदा है। जो छिन जाता है, सदा के लिए छिन जाता है। और अब तो जो काम मुझे करना पड रहा है, उसके लिए भी आवश्यक है

#### बेनीपुरी-प्रथावली

कि कोमल भावनाआ को जागृत करन वार्व इन सारे उपकरणों से में दूर ही रहें । नहीं, नहीं—मुझे जाने दी। मेरी ओर से बेटी चन्द्रा और किविजी से क्षमा माँग लेना, म चला। (चादर की खूँट से आँखे पोछना वह जाता है)

चन्द्रगुप्त—यह क्या माँ ? गुरुदव सहसा इतने विचलित क्यो हो गये ?

#### (वीगा लिये चन्द्रा आती है)

चन्द्रा—माँ, मा <sup>1</sup> गुरुदेव को क्या हुआ <sup>7</sup> वह आँखे पाछते जा रहे हे <sup>1</sup>

चन्द्रगुप्त-आज अचानक चट्टा्न पिघल गई है, चन्द्रे। गुरुदेव की आँखो में यह पहली बार आँसू देखे हैं मने। और, सुनोगी, विश्वास करोगी, तुम्हारी वीणा की झकार सुनकर ही ऐसा

चन्द्रा-मेरी वीगा की झकार सुन कर !

चन्द्रगुप्त-हाँ, हाँ, तेरी वोणा का झकार सुन कर। कुछ देर ध्यानस्य होकर सुनने रहे, फिर 'वाणा' वोणा' वडबडा उठे और अन्त मे यह कह चलते वने-जो छिन जाता है, सदा के लिए छिन जाता है। (माँ से) माँ, माँ, लगता है, गुरुदेव के जोवन में कोई दर्दीला पहलू भी है।

मौ—हौ, कोई बात है कि बेटी, तुम्हारी वीणा की झकार सुनते ही उनकी आँखे पसीज आई, वह इस तरह भाव-विकल हो उठे । (श्वेत का प्रवेश)

इवेतकेतु—नहीं माँ, नहीं। इसमें भी कोई ढोग होगा, ढोग। उस चट्टान से ज्वालामुखी ही फूट सकती है—केवल ज्वालामुखी।

माँ—गुरुदेव चट्टान है, उनके भीतर ज्वालामुखी धंधका करती है, यह तो प्रत्यक्ष है। क्या इसे देखने के लिए कवि-दृष्टि की अपेक्षा है क्वेत । आश्चय है हमारा किव यह देख नहीं पाता कि हर ज्वालामुखी के निकट कही कोई रस का सोता होगा, नहीं तो वह दिन-रात आग ही उगला करती, ससार में केवल ज्वाला-ही-ज्वाला फेंकर्ती होती !

इवेतकेतु—नहीं माँ, वहाँ रस का सोता कहाँ ? रस और उस काले ब्राह्मण के हृदय में । नहीं, नहीं, नहीं ।

चन्द्रगुप्त-(क्रोब मे) श्वेत !

माँ—कोध मत करो बेटे। (श्वेतकेतु से) प्यारे बेटे। तुम किं हो, तुम्हें भीतर तक देखना चाहिये न कपर-ऊपर तो सब देखते है । बेटे, आदमी क्या वही होता है, जैसा हम बाहर से देखते है ? यिंद आदमी उतना सर्ल होता, तो जगत में इतना कोलाहल नहीं दिखाई पडता क्वेत । मुझे लगता है, गुरुदेव के जीवन में कुछ धद्भुत प्रथियाँ उलझी पडी है । तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक कोई यो ही नहीं आ सकता, किसी कोरे आदशवाद से प्रेरित होकर भी नहीं। निश्चय जानो, उस दिन नन्द की राजसभा में जो शिखा खुली, वह मन के भीतर कब से न खुली-खुली रहीं होगी। और क्या कुश-कटको ने कुछ इतना बडा अपराध किया था कि उन्हें जड से खोदा जाय, और मट्ठा पटाया जाय । ये सब सूचित करते हैं, गुरुदेव वहीं नहीं है, जैसा हम ऊपर से देखते हैं—एक कोधी, दृढिनिश्चयी, आत्मिन्छ, सतत चौकस, और सदेहशील चतुर ब्रह्मण-मात्र । न जाने इन सब बाहरी लक्षणों का मूल-स्रोत कहाँ हैं ? ऊपर से जो यो भयानक लगता है, उसके भीतर क्या है—उसे अन्तर्यामी ही जानता है, बेटे।

(मॉ गम्भीर वन जाती है। सब के मुखमडल पर गम्भीरता छा जाती है—उस गम्भीरता को कम करती है चन्द्रा—)

चन्द्रा—िकन्तु सच पूछो तो, माँ, मैं उन्हे देख कर ही डर जाती हूँ। उनके आँसुओ ने तो मुझे और डरा दिया है।

माँ—डरती तो में भी हूँ बेटी। नारियो को वह कभी स्नेह या वत्सलता की दृष्टि से नही देख पाते, यह तो स्पष्ट है। और मुझसे तो न जाने क्यो एक विचित्र तनाव रखते है, मेरी समझ में नही आती, बात क्या है ?

द्वेतकेतु—में कहूँ, क्या बात है ? वह आपसे ईर्षा करते है कि यह चन्द्र आपकी कोख से क्यो पैदा हुआ—वह नारी क्यो न हुए कि चन्द्र को उत्पन्न करने का सौभाग्य भी उन्हे ही मिल जाता! और चन्द्रे, तुम्हे देख कर तो उनके मन में आधे सिंहासन का ही लोभ उदय हो जाता है!

(सब हँस पडते ह)

चन्द्रगुप्त—क्या अच्छा कहा तुमने श्वेत । फिर तुम्हारी कविता झक्कत हुई। श्वेत, तुम्हारे मुँह से ऐसे ही फूल झडने चाहिये। और हाँ, हाँ, वह तुम्हारा गीत। गुरुदेव ने कहा है, में उनकी ओर से क्षमा माँग लूँ

इवेतकेतु—क्षमा की आवश्यकता नही है चन्द्र । में गुरुदेव को जानता हूँ, उन्हे पहचानता हूँ—वह मुझे हटा कर तुमसे बाते करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वह बहाना किया था। नहीं तो कहाँ गीत-

#### बेनीपुरी-प्रयावली

सगीत और कहाँ गुरुदेव ? विन्तु, गुरुदेव ऐसे लोगो के होते हुए भी गीत-सगीत के चाहक रहे ह और रहेगे चन्द्र ं गीत-सगीत । अहा । हमारे ही हृदय में निहित, उदात्त, अस्पष्ट भावनाये जब सहसा स्वर के रूप में साकार हो उठती है और इस जगत में गुमसुम पड़ी वैसी ही अनेक भावनाओ को झकुत कर उन्हें सपक्ष होकर उड़ने को वाध्य कर देती है । गीत-सगीत—ससार की सबसे मघुर, कोमल अभिव्यक्ति । किन्तु उसी तरह सुकुमार तुनुक । जहाँ वातावरण में थोड़ी-सी खटक पड़ी, वह लुप्त हुआ । गुरुदेव ने यहाँ के वातावरण को सगीत के योग्य नहीं रहने दिया—चलो, माताजी के कक्ष में । हम वही गायँगे, बजायँगे और यदि चन्द्रा चाहे, तो नाचेगे भी । हाँ, हाँ, चन्द्रे चलो, हम नाचे । आज हमारे ही जीवन का नहीं, देश के, राष्ट्र के जीवन का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो रहा है । आज हमारी कला किस प्रकार मौन-अचल रह सकती है ? चलो चन्द्रे, चलिये माताजी, चलो चन्द्रे, हम चले । आज माताजी के कक्ष को हम गीत नृत्य-वाद्य से भर दें, भर दें ।

(भावावेश में चन्द्रा का हाथ पकड कर वह खीचता हुआ जाता है। चन्द्रा हैंस रही है। चन्द्रगुप्त मुस्कुरा रहा है। माँ के मुखमडल पर भी उल्लास की झलक स्पष्ट दिखाई पडती है। चारो आनन्द-उल्लास के बीच जाते हैं)

# तीसरा श्रंक

#### स्थान सिन्धु-तट के निकट का युद्ध-शिविर समय निशीध

सम्प्राट चन्द्रगुप्त की सेना ने यवनो के सेनापित सेल्यूकस की सेना को आज पराजित कर दिया है।

सेल्युकस ने अपनी कन्या चन्द्रगुप्त को अपित कर दी है। और यौतुक में भारत के अधिकृत अचलों के अतिरिक्त यवन-सेनापित ने सीमाप्रदेश के कई अचल भी अपित कर दिये है।

भारतीय शिविर में आनन्द और उत्साह का समुद्र आज सध्या से ही हिलोरे ले रहा था। किन्तु अब चारो ओर शांति है।

आज पूर्णिमा है। चमचमाता चन्द्रमा आकाश के आवे भाग को पार कर चुका है। चारो ओर शीतल चन्द्रिका छिटक रही है। सामने चन्द्रगुप्त का राजकीय शिविर है।

नील वर्ण का वह सोने-चाँदी के तारो से मढा शिविर चाँदनी पडने से तारा-मडित आकाश की तरह चमचम कर रहा है।

शिविर के आगे एक युवक टहल रहा है।

गम्भीर है मुख-मडल उसका। टहलता-टहलता रह-रह कर वह ठहर जाता है, उसाँसे लेता है, अचानक उसके होठ हिलने लगते है। वह युवक कौन है ?

वह है भारत का सम्राट्, महान विजेता, चन्द्रगुप्त! क्या बात है कि इस विजय की रात्रि में, जब यवन-राज की कन्या उसे अपिंत की जा चुकी है, वह यवन-कन्या उसके शिविर में है, वह इस प्रकार ब्याकुल बना बाहर टहल रहा है ?

#### बेनीपुरी-ग्रयावली

देखिये, फिर वह रुका, उसाँसे ली और उसके होठ फिर हिल उठे। वह आप ही आप क्या बोले जा रहा है—

चन्द्रगुप्त-विजय | विजय | विजय | यहाँ लडो, वहाँ लडो-ऐसे लडो, वैसे लडो, इसे जीतो, उसे जीतो । किन्तु सारे किये-कराये का, लडाई-झगडे का जो निष्कष आता है, उसका नमूना आज सामने है। सिन्धु के उस पार हाय-हाय मची रही, इस पार रगरिलयाँ मनती रही। हम विजेता है—आमोद-प्रमोद हमारा अधिकार है। आनन्द मनाओ, आनन्द मनाओ—खाओ, पीओ, नाचो, गाओ। फिर, फिर थकथका कर सो जाओ | सभी सो गये है, कैसा सन्नाटा | सिन्धु के दोनो ओर सन्नाटा है इस समय। जो रोये, वे भी सो गये, जो हँसते-हँसते लोटपोट हो रहे थे, वे भी सो गये। किन्तु, चन्द्र, चन्द्र | तुम्हारे भाग्य मे सोना भी नही बदा है। क्योंकि तुम विजेताओ के विजेता हो। विजेता विजेता | (आकाश की ओर देखता हुआ) तारो की पलको पर भी नीद छा रही है, किन्तु तुम्हारी पलको पर । अरे, कोई कैसे सो सकता है, जब

#### (माँ का प्रवेश)

मां—अरे । बेटे । तू, यहाँ ? अब तक जगा है ? चन्द्रगुप्त—ओहो, माँ । तुम भी नहीं सो सकी माँ । आज उत्सव का दिन है, सब सो गये हैं—

मां--जब बेटा जगा हो, क्या मां को नीद आ सकती है <sup>7</sup> जा बेटे, सो जा, सो जा । वह बेचारी क्या सोचती होगी <sup>7</sup>

चन्द्रगुप्त-हाँ, बेचारी ? बेचारी ही तो ! कितना बडा सत्य निकल गया तुम्हारे मुख से माँ !

मां—तू यह क्या बोल रहा है बेटे ? वह बेचारी है ?—यवन-राज की कन्या आज आर्यावर्त्त की राजरानी है । उससे बढकर कौन-सी लडकी इस घराधाम पर शौभाग्यशालिनी होगी रे ?

चन्द्रगुप्त-और वह भी सौभाग्यशाली ही है, जिसकी बगल में उस सौभाग्यशालिनी को सुला दिया गया है। क्यो माँ? क्या राजाओ का विवाह ऐसा ही होता है? कभी किसी की बगल में कोई दासी-कन्या सुला दी गई, कभी किसी की बगल में किसी राजकन्या को लिटा दिया गया।

मां—िलटा दिया गया है। (आश्चर्य से उसे नीचे से ऊपर तक देखती है)

चन्द्रगुप्त-तो क्या वह स्वय आई है माँ ? माँ-उसके पिता ने उसे अपित किया है, बेटे।

चन्द्रगुप्त—क्योकि वह पराजित हो चुका था । और उसमे इतनी समझ थी कि वह जाने, इस स्थिति मे उसे क्या करना चाहिये ? अर्थात अपनी पराजय को जय मे बदल देने की बुद्धिमानी उसमे थी।

मॉ—ये सब क्या सोच रहा है तू बेटे । जा, सो जा। वह बेचारी हाँ, फिर कहती हूँ, वह बेचारी क्या सोचती होगी ?

चन्द्रगुप्त—कुछ नहीं सोच रही होगी माँ, वह तो खुरींटे लेकर सो रही है, जैसे कोई विजेता सोता हो ।

मां-विजेता ? यह क्या-क्या सूझ रहा है तुझे ?

चन्द्रगुप्त—मां । बडा तमाशा रहा । वह आई, मुस्कुराई, कुछ बोलने की चेष्टा की । किन्तु क्या बोलती ? थोडी देर आश्चर्य-चिकत इधर-उधर देखती रही । फिर शय्या पर इस तरह लुढक गई, जैसे कोई रुई का गट्ठर लुढक जाय । और कुछ क्षणो में ही वह खुर्राटे लेने लगी। उसकी वह लापरवाही की नीद ही मेरी इस रत-जगी में परिणत हो गई है, माँ। बार-बार सोचता हूँ, यह क्या हो गया ? एक ऐसी लडकी, जिससे न जान, न पहचान, जो न हमारी भाषा जानती है और न हम जिसकी भाषा जानते है, एक दिन अचानक जीवन-भर के लिए गले में बाध दी गई और ससार में घोषणा यह की गई कि यह विजय की भेट है—आह री विजय, वाह री भेट !

**मां**—गुरुदेव ने जो कुछ किया है, सोच-समझ कर ही किया होगा, बेटे ।

चन्द्रगुप्त—मॉ, इधर पा रहा हूँ, तुम्हारा भाव गुरुदेव के प्रति बदल रहा है। याद है, तुम्हीने कहा था—वह जादूगर है, में उनसे डरती हूँ, वह हमें भटका रहे हैं। और, वहीं तुम हो, जो अब गुरुदेव की प्रशसा करती हुई नहीं अधाती। यह अद्भुत परिवतन है, माँ।

मां—हॉ, परिवर्तन है, किन्तु तू इसे अद्भुत क्यो कहता है ? यह स्वाभाविक है। गुरुदेव की नीति सफल हुई है !

चन्द्रगुप्त—सफल<sup>।</sup> मानो जीवन के लिए सफलता ही सबसे बडी वस्तु हो।

मां—ओहो, बहस छोड। जा, सो। चन्द्रगुप्त—में सो नहीं सकता मा, सो नहीं सकता!

#### बेनीपुरी-ग्रथावली

#### (सहसा चाणक्य का प्रवेश)

चाणक्य—सोना तो लोना है। आदमी जितना जगता है, उतना ही अविक पाता है। कोई बात नही चन्द्र, यदि तुम सो नही पाते। ज्यो-ज्यो उत्तरदायित्व बढता है, निद्रा दूर भागती जाती है। सुख चैन, भोग विलास—ये सब छोटे लोगो के लिए है। ये पाशविक वृत्तियाँ है, जो मानव मे अभी तक वतमान है।

चन्त्रगुप्त—गुरुदेव, (व्यग्य से) आप भी अबतक नहीं सीये गुरुदेव । चाणक्य—मेरे लिए यह पहली रात नहीं है चन्द्र, जब सारी-सारी रात अनिद्रा में ही बीत गई हो । थोडे दिनों के बाद तुम्हें भी इसका अभ्यास हो जायगा, बेटे ।

**मां**—गुरुदेव, यह क्या कह रहे हैं, गुरुदेव । ऐसा अभिशाप मेरे बेटे को

चाणक्य—माताजी, अब यह चन्द्र तुम्हारा ही बेटा नही है। देखो, क्या यह वहीं चन्द्र है, जिसे तुमने मुझे सौपा था? वह चन्द्र तो अब भी पाटलिपुत्र के निकट गाये चरा रहा होगा! यह तो सारे देश का चन्द्र है, जो सिंधु-तट पर ससार के विजेताओं के विजेता के रूप में खडा है। जो मातृभूमि का त्राता है, जिसने माता के सर के कलक के कि। को दूर किया है! एक ही देश, टुकडो-टुकडो में बेटा! कही स्वतत्रता, कही परतत्रता! और सब जगह छिन्नभिन्नता! ऋषियों की कल्पना साकार की है इसने । यह ऋषिपुत्र है, देवपुत्र है। तुम्हारे सामने भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्प्राट् खडा है माताजी! देखो, अच्छी तरह देखो, क्या यह तुम्हारा चन्द्र है?

मां-गुरुदेव, मुझसे मेरा बेटा मत छीनिये, गुरुदेव

चाणक्य— (मुस्कुराता हुआ) कौन किससे छीनता है ? हाँ, जो जिसके लिए होता है, वह उसे प्राप्त हो जाता है। कहाँ जन्म लिया होगा उस यवन-कन्या ने ? आज वह आपकी पुतोहू के रूप में आपके घर में सोई है।

मां—गुरुदेव, उसी के कारण तो मेरे बेटे को नीद नही आ रही है। चाणक्य—(मुस्कुराते हुए) सच बेटे ?

चन्त्रगुप्त—इसलिए ही नहीं, गुरुदेव । मुझे लगता है, उस यवन-सेनापित ने आपको पराजित कर दिया । सिन्धु-तट पर जहाँ मेरी सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की, आपकी बुद्धि ने घुटने टेक दिये । आज वह पराजित होकर विजयी बना है। जो कभी इस देश के एक छोटे से अश का अधिपति था, वह अपनी कन्या भेज कर आपके चक्रवर्तित्व के स्वर्णासहासन के आधे भाग पर अधिकार पा गया है। उसकी वह कन्या विजय की नीद ले रही है, मैं आपकी पराजय पर छटपटाता फिर रहा हूँ।

चाणक्य—ओहो, बडी दूर की बात सोची है तुमने चन्द्र। लेकिन दूरी कुछ इतनी बडी हे कि इस बात से भी अधिक दूर की बात सोची जा सकती है बेटे।

चन्द्रगुप्त-दूसरी कौन-सी बात हो सकती है, गुरुदेव ?

चाणक्य—बेटे, बात तो सचमुच इतनी दूर की है कि कदाचित वहाँ तक किसी की कल्पना तक नहीं जाय। हो सकता है, समय के पहले ही उसका शुभारम्भ हमने किया हो। प्रत्येक देश में चक्रवर्ती शासन—किन्तु उसके बाद ? जगन्नाथ का रथ क्या यही रक जायगा? मुझे का रहा है, आज सिन्धुतट पर हमने जिस सम्बन्ध की नीव डाली है यदि वह सफल हुआ तो फिर पूरब-पश्चिम, श्याम-श्वेत—वण-भाषा, सीमा-दिशा आदि के सारे भेदभाव नष्ट हो जायँगे! यवन सेनापित ने चाहे जिस उद्देश्य से अपनी कन्या को उपहार रूप में भेजा हो, मैंने स्वीकार करने के पहले भलीभाँति सोच लिया है, चन्द्र!

चन्द्रगुप्त-तो आप अपने चक्रवितत्व की सीमा को स्वय तोड रहे है।

चाणक्य—सीमाये टूटती ही है। पखेरू अडे मे पलते है, किन्तु एक दिन अडा टूटता है, तभी पखेरू के पखो की साथकता सिद्ध होती है। पिंड, अड, ब्रह्माड-हमारे ऋषियों ने सभी कल्पनाये कर रखी है बेटे।

चन्द्रगुप्त—िकन्तु इसकी नीव मे पराजय है, इससे मुझे डर है, आपका प्रयत्न सफल नहीं हो सकेगा, गुरुदेव !

माँ-(व्याकुलता और कातरता से) ऐसा मत कहो बेटे!

चाणक्य—चन्द्र, दो डाले कभी अचानक आ मिली हो, किन्तु सदा यह देखा गया है, कलम बाँघी जाती है—दो ओर से दो डाले लेकर उन्हे मिलाया जाता है। और जहाँ दो मिलाये जाते हैं, वहाँ थोडा बल का प्रयोग करना ही पडता है।

चन्द्रगृप्त—मानव को स्वय मिलना चाहिये गुरुदेव, जहाँ मिलाने की चेष्टा हुई, मानवत्व समाप्त होकर रहेगा । और एक सकोच की बात है, किन्तु आज में उसे छिपा कर नही रख सकता गुरुदेव ।

#### बेनीपुरी-प्रथावली

आप ही किहये, क्या मिली हुई दो डालो को हटा कर तीसरी को मिलाने की चेष्टा एक महान अन्याय नहीं है गुरुदेव ?

चाणक्य-तुम चन्द्रा की बात सोच रहे हो ?

मां—हाँ, गुरुदेव, उस बेचारी पर यह महान अन्याय हुआ है ! हाय ! उसके जीवन भर की सामना और साध की जैसे हत्या हो गई ! आज इस सिथु-तट पर सैनिक ही नहीं मरे हैं, एक भोली बालिका की कूर हत्या हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ! में चेष्टा करके भी सो नहीं पाई हूँ, गुरुदेव ! गुरुदेव, यह आपने क्या कर दिया ? (करणा से विह्वल आँखे पोछने लगती है)

चाणक्य—(दृढता भरे शब्दो मे) हत्या हुई है। हाँ, हुई है। मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। किन्तु याद रिखये माताजी, किसी की हत्या होती है, तभी कोई जीवन पाता है। जहाँ राष्ट्र का प्रश्न है, वहाँ व्यक्तियो के प्रश्न को नहिष्णुमेडा जा सकता। और सुन लो चन्द्र, महान उद्देश्य और कोमल भावना साथ नहीं चल सकते। कहीं कठोर होना पडता है, और वहीं यह स्थल है।

चन्द्रगुप्त — किन्तु गुरुदेव, यह कोमल भावना है, जो मानव को मानव बनाता है, बनाय रखना है, क्या कोमल भावना ऐसी तुच्छ वस्तु है कि उसे सदा यो ठुकराया जाय?

चाणक्य— (पूरी गम्भीरता से) चन्द्र, बेटे, जिसे में सुला पाया हूँ, उसे खोद कर मत जगाओ। मुझे बहुत कुछ कहना है—और उनमें से कुछ का साक्षी यह सिन्धु है। (व्याकुल होकर टहलने लगता है। फिर रक कर कहता है)—चन्द्र, कही तुमने देखा है, ब्राह्मण काला हो। मेरे माता-पिता ने यह रग मुझे नही दिया था बेटे। में भी कभी सुन्दर था, मेरा वण भी तपाये सोने-सा दपदप करता था। किन्तु जिसके भीतर दिनरात धुआँ-धुआँ हो, वह स्वणं-कलश कब तक अपने रग को सुरक्षित रख सकता है? आह रेवह धुआँ, धुआँ। जिसकी घुटन ने इस शरीर को, इस मन को इतना विकृत कर दिया। बोहो। ओहो।। (चहरे पर उन्माद की-सी भावना)

चन्द्रगुप्त-(आश्चर्यमय भय के साथ) गुरुदेव, गुरुदेव । माँ-(झुक कर चरण छूती है) गुरुदेव !

चाणक्य—(विकलता की वाणी मे) हाँ, यह सिधु ही साक्षी है। इसी सिन्धु के किनारे वह घटना घटी थी। मेरा घर सिधु-तट पर ही था। इसी तरह उन दिनो भी पूनम का चाँद उगता था और

चाँदनी ऐसी ही खिलती थी। दो हृदय दो झोपडो से निकलते थे, सिंधु-तट पर आते थे, मिलते थे, हँसते थे, गाते थे, नाचते थे। किन्तु इम सिंधु से यह सब नही देखा गया। ये निदयां क्या है ? जानते हो ? सदा निम्नगामिनी होती है ये। पतन ही इनकी दिशा है। ये गिराती है, उठाती नही। और जो गिरा, उसे बहा ले जाती है। एक को यह सिन्धु बहा ले गई और दूसरे ने निश्चय किया, वह सारे सिन्धुओं को सुखा देगा—पृथ्वी में कही तरलता का, सरसता का, फिसलन का, पतन का नाम नही रहने देगा। किन्तु, कैसा चक। यह सिन्धु आज भी बह रहा है, और उस ब्राह्मण ने अपनी ही ज्वाला से अपने को काला कर लिया। और, उस काले-पन पर पर्दा डालने को आदश का एक आवरण तो उसने ओढ लिया, किन्तु, जब वह आदर्श पूरा होने जा रहा है, अपनी नगनता से वह घबरा रहा है। (व्याकुल हो टहलने लगता है)

चन्द्रगुप्त-नग्नता। यह क्या कह रहे है गृरुदेव?

चाणक्य-जो कह रहा हुँ, वही सत्य है। आज तक तुमने जो देखा, समझा, सब असत्य । आदशवाद । हा, यह एक आवरण है। किन्तु यह आवरण उतना ही आवश्यक है, जितना मनुष्य के लिए वस्त्रो की, परिधानो की आवश्यकता है। कोई वस्त्र के साथ जन्म नहीं लेता, किन्तू नगा रहना कौन पसद करेगा? मनुष्य में इतने छिद्र है कि उन्हे ढॉकना ही पड़ता हे। मानव-मन भी उसके तन के ही अनुरूप होते हैं। वहाँ भी छिद्र ही छिद्र है। आदश से ही उन्हे ढँकना होता है। वस्त्र जितने ही शुभ्र हो, सुन्दर हो, उतने ही अच्छे-आदश भी जितना ही उज्वल हो, प्रोज्वल हो, दिव्य हो, दिप्त हो, उद्दीप्त हो, उतना ही शुभकर । (अचानक रुक जाता है ऊपर की ओर टकटकी लगा कर देखता रहता है मां और चन्द्रगुप्त भय-कातर दृष्टि से उसकी ओर देखते रहते हैं फिर वह आप ही बोल उठता है) अपने छोटे-से ससार को अपने हायो जलाकर उस युवक ब्राह्मण ने एक नये ससार की सुष्टि करनी चाही ओर उसे वह नया ससार ऋषियो की उस चर्क्वितत्व की कल्पना में मिली। किन्तु, उसने आज इस सिधु-तट पर उससे भी बडी एक कल्पना पाई हे चन्द्र! "वसुधैव कुटुम्बकम्"-सारा ससार एक कुटुम्ब में परिणत हो, ऋषियो ने कहा तो, किन्तु उसका आरम्भ कैसे होगा, वह भी नही सोच सके थे। जब यवन-सेनापति ने यह सदेश भेजा, मुझे उसमे उस कल्पना की झलक मिली, मैने झट स्वीकार कर लिया। और, अब इस कल्पना मे मै ऐसा

### बेनीपुरी-ग्रथावली

विभोर हू कि इच्छा होती है, एक बार फिर इस सिन्बु-तृट पर गाऊँ, नाचूँ। (भावना-मग्न हो उठता है)

### (श्वेतकेतु का प्रवेश)

इवेतकेतु—हाँ, हाँ, चिलये गुरुदेव, चिलये, हम-आप दोनो ही नाचे। यह विमल धवल चित्रवा, यह श्रुप्त सिल्ला सिन्बु, उसकी रजतमयी बालुका-रागि। चिलय, हम नाचे, नाचे गुरुदेव।

चन्द्रगुप्त—श्वेत, यह क्या बोल रह हो श्वेत ! सोचो, कहाँ हो ? किसके सामने हो ?

इवेतकेतु —गुरुदेव आधुनिक दुर्वासा है, मुझे शाप दे ले, तुम अब सम्प्राट् हो, मुझे फॉसी दे दो । किन्तु आज मेरे आनन्द की सीमा नही है चन्द्र, जब गुरुदेव के मुँह से मने गाने और नाचने की बात सुनी है। गुरुदेव, गुरुदेव। —चिलये गुरुदेव। अपनी-अपनी कल्पनाओं में विभोर दो ब्राह्मण आज मिन्यु-तट पर नाचे और आकाश के देवता, —यह चन्द्र, य तारे, यह ध्रुव—इम विस्मयकारी दृश्य को देखे और वे भी नाच उठे, नाच उठे। (नाचने लगता है)

चन्द्रगुप्त-(उसे पकटता हुआ) श्वेत, श्वेत ! तुम होश में नहीं हो श्वेत ! यह तुम्हें क्या हो गया है ? गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा कीजिये!

चाणक्य—आज सबको क्षमा है चन्द्र । तुम सब का मगल हो, कल्याण हो, मं चला।

(चाणक्य जाता है श्वेत की मुद्रा बदल जाती है घृणा के स्वर में वह कहने लगता है)

इवेतकेतु—ढोगी ब्राह्मण एक अबला की हत्या कर यहाँ माया पसारने आया था। इस सिन्बुत्तट पर उसे क्या मिला हितने लोगो को लडा मारा और पाया क्या एक लडकी। और एक लडकी की हत्या कर उसके शव पर इस दूसरी लडकी को अधिष्ठित किया। बेचारी चन्द्रा। (उसकी ऑखे सजल हो उठती ह)

माँ—हाँ, बेचारी चन्द्रा । आह, जीवन-भर जिसकी आस लगाये रही, वह उससे अचानक छीन लिया गया । ओह ।

इवेतकेतु — अचानक नहीं छीन लिया गया माँ। यह सब उस काले ब्राह्मण का जानवूझ कर रचा गया षड्यत्र है। जब पाटलिपुत्र में चन्द्र के राज्याभिषेक दिन उसने लग्न-मुहूर्त की बात कह कर आपको बहला दिया और उस बेचारी को स्वण-सिहासन पर नहीं बैठने दिया,

उसी दिन मैंने समझ लिया, उसकी टेढी खोपडी में अवश्य कोई खुराफात है। और बाँत साफ है, वह नहीं चाहता होगा कि जब चन्द्र भारत का सम्प्राट् बनने जा रहा है, तो किसी साधारण कन्या से उसका विवाह हो। मुझे तो सन्देह है कि यदि उसे अन्त में यह पता नहीं चल जाता कि आपलोग किसी राजकुल से हैं, तो, इस बारे में भी वह सोचता कि चन्द्र को सिहासन पर बैठने दे या नहीं।

चन्द्रगुप्त—तो तुम समझते हो, मै गुरुदेव की कृपा से सिंहासन पर बैठा हुँ ?

द्वेतकेतु—प्रश्न यह नहीं है, चन्द्र कि तुम क्या समझते हो ? मूल बात यह है कि वह काला ब्राह्मण क्या समझता है ? वह अपने को ऋषियों का प्रतिनिधि मानता है। जो कुछ करता है, सोचता है, वह उनके आदशों को ही मूर्त रूप दे रहा है। और इन आदशों को मूर्त रूप देने के लिए वह चाहे जो कुछ भी कर सकता है। तुम्हे शायद पता नहीं हो, एक नया शास्त्र ही बना रहा है वह। कहता है, ऋषियों ने धर्मशास्त्र बनाये, मोक्ष-शास्त्र बनाये। किन्तु वह भूल गये, मानव जीवन की चतुर्विध प्राप्ति का प्रथम चरण है अर्थ। पहले अय पर शास्त्र बनना चाहिये। कुशल यह हुई कि वह गृहस्थ नहीं रहा, नहीं तो एक कामशास्त्र भी बना डालता!

चन्द्रगुप्त---नुम कैसे समझते हो, गुरुदेव कभी गृहस्थ नही रहे? वितकेतु---नो मान लो, वह कामशास्त्र पर भी लिख कर रहेगे। हाँ, यहाँ भी चालाकी से काम लेगे। तुम्हे मालूम है, उनके कितने नाम है ? और किम नाम से क्या काम करते है ?

#### (चन्द्रा का प्रवेश)

चन्द्रा—इस उतरती रात में किसके नामो और कामो की गिनती हो रही है ? अरे, यहाँ आज तो जैसे मेला लगा है । माँ, आप अब तक जगी है—चन्द्र, तुम यहा ? उसे अकेली

(माँ चन्द्रा की उपस्थिति से ही उद्विग्न हो उठती है, चन्द्रगुप्त की सारी सुप्त स्नेह-भावना जैंमे जग जाती है, वह अपनी अश्रुसिक्त ऑखो को पोछने लगता है। क्वेत कहता है)

इवेतकेतु-चन्द्रे! सब का अपना भाग्य होता है।

चन्द्रा—उसका भाग्य ? भारत की सम्प्राज्ञी ! विजेता की अर्द्धां-गिनी ! आज उसमे बढकर कौन ललना सौभाग्यशालिनी होगी इस घराधाम में कविजी ?

#### बेनीपुरी-प्रयावली

चन्द्रगुप्त—क्षमा करो चन्द्रे ।  $\mathbf{H}^{\dagger}$ —बेटी । तू अवीर मत हो वेटी । आह । यह क्या हो गया ?

चन्द्रा—क्या हुआ मा ? कुछ भी तो अप्रत्याशित या अनुपयुक्त नही हुआ। चन्द्र अब राजािवराज है, उनकी पत्नी किसी अविराजा की राजकुमारी ही तो हो सकती है। हम दुख के साथी थे। क्या सुख में भी हमें भाग मिलना ही चाहिये? आपलोग राम के वश से है न? इस कुल की सीता तो सदा से जगल-जगल मारी फिरती रही है! मेरा बडा सौभाग्य यहीं हो कि मुझे वनवास नहीं मिले, अपने राम के चरणों के निकट पड़े रहने के लिए दो बित्ता जगह मिल जाय। राज्य का स्वर्ण-सिहासन! राज-प्रासाद का केलि-भवन! यह तो राजकुमारियों के लिए ही सुरक्षित रहने चाहियें न मा!

(अब स्वेत और भी विचलित हो उठता है उसकी ऑखे डबडबा आती है)

मां—वेटी, तू क्या बोठे जा रही है, बेटी!

चन्द्रा—कुछ नही, माँ, कुछ नही। (चन्द्रगुप्त की ओर) चन्द्र, समझ रही हैं, तुम्हारे हृदय में कौन-मा द्वन्द्व उठ रहा होगा इस समय। तुम मो नही सके। हाँ सो नही सकते थे तुम। किन्तु धीरे-धीरे बाते भूल जाया करनी हैं, नहीं तो भुला देनी पडती हैं। तुम भी भूल जाओगे, या भुला देना पडेगा तुम्हे। माँ ने उस दिन बताया था न, उन्होने मुझे धूल पर पाया था। में जहाँ थी, वहाँ रहूँगी। धूल उतनी उपेक्षनीय भी नहीं।

**इवेतकेतु**—किन्तु धूल पर ही तो फूल खिलते है, चन्द्रे । (उसके इस कथन से माँ की आँखे एकाएक चमक पडती है)

मां—तुम्हारे मुँह में घी-खाँड पड़े बेटे। (चन्द्रा से) बेटी, गुरु-देव की बात, गुरुदेव जाने। में भी जहाँ थीं, वहीं खड़ी हूँ। बेटे, चन्द्र, अब में चुप नहीं रह सकती। मां का भी कोई अधिकार होता है। में आज उस अधिकार का उपयोग कल्जां—कभी नहीं की, आज कल्जां, अवश्य कल्जां। हाथ बढ़ा बेटे। विजय बड़ी चींज है, तो प्रणय की महिमा उसमें भी बड़ी है और जिस प्रणय के साथ सेवा जुड़ी हो, वह तो अलौकिक, स्वर्गिक हो जाता है। वह अजेय है, अपरिमेय है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई बाँध नहीं सकता। बेटी, अपना हाथ दे। आज ही वह लग्न आ गई है बेटी! इस पूर्णचन्द्र के नीचे, उस धुव को साक्षी देकर, में तुम दोनो को

परिणय-सूत्र मे बॉधती हूँ। बेटे श्वेत, मँगल-मत्र पढो बेटे । इस निर्मेल, विशुद्ध, पवित्र मगल-पव के लिए तुम्हारे ऐसे निमल हृदय, विशुद्ध हृदय, पवित्र हृदय पुरोहित भी दूसरा कौन मिलेगा ? पढो, मगल-मत्र पढो बेटे !

(श्वेतकेतु मत्र पढने लगता है माँ चन्द्रा और चन्द्रगुप्त के हाथों को लेकर एक साथ जोडती है चारों की आँखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं चन्द्रा कुछ देर आत्मिवभोर रहती है फिर चन्द्रगुप्त से कहती है)

चन्द्रा—चन्द्र, तुम अब उस शिविर मे जाओ। वह अकेली चन्द्रगुप्त औं वहाँ जा नही सकता चन्द्रे! नही, नही

चन्द्रा—भावना में मत बहो चन्द्र । जो जिसे प्राप्य है, उसे प्राप्त होना चाहिये। तुम उस यवन-कत्या को वह सबकुछ दो, जो सिंहासन दे सकता है। उसे सिंहासन चाहिये, वह इसी के लिए भेजी गई है। वह उसी से सन्तुष्ट होगी। मुझे जो मिलना था, माँ ने मुझे दे दिया है। मुझे उसीसे सन्तोष है। वह विदेशिनी बालिका है, ऐसा न समझे कि हमारे देश के लोग कोई अशिष्टता भी कर सकते हैं। यह हमारी परम्परा भी नहीं है। तुम अब हमारे देश के सारे धर्मी और कर्तव्यो के प्रतीक हो। प्रणय या परिणय उसमें स्खलन क्यो आने दे ? जाओ, शिविर में जाओ

**माँ**—धन्य बेटी धन्य । आर्य-ललना के अनुकूल ही तुम्हारी वाणी है।

**श्वेतकेतु**—धूल पर फूल खिले, फूल में फल लगे । जय हो । जय हो ।

(चन्द्रा मुस्कुरा पडती है माँ पुलकित हो उठती है चन्द्र भी मुस्कुरा पडता है)

# चोथा श्रंक

#### स्थान नीलगिरि की तलहटी में एक कुटिया समय सध्या

भारत माता के पद-भाग में स्थित नीलगिरि-पर्वत की तलहटी में बनी घास-फूस की इस कुटिया मे, कुश की साथरी बिछा कर, उस पर अर्ढ ध्यान-मग्न मुद्रा में वह कौन बैठा है?

शरीर पर केवल क्वेत वस्त्र । क्वेत वस्त्र से ही आच्छादित घास-फूस की एक तिकया उसके पृष्ठ भाग में है।

भारत-समाद, महान विजेता चन्द्रगुरत—यहाँ इस वेश में इस मुद्रा में ? कोई पहचाने तो कैंमे ?

बात क्या है ?

सम्प्राट् की विजय की आकाक्षा परितृप्त हो चुकी है। भारत में एक चक्रवर्ती साम्प्राज्य की स्थापना की उनकी गुरु की कल्पना भी साकार हो चुकी है।

विजेता की आत्मा व्याकुलता में एक नये सन्देश की पुकार सुन पाती है। वह सन्देश, पाटलिपुत्र के पडोस में ही स्थित, वैशाली से निसृत हुआ है और सारे भारत को छा रहा है।

वह सन्देश है अहिंसा का। ज्ञाति-पुत्र भगवान महावीर ने पहले-पहल यह सन्देश ससार को दिया था।

जीवन भर हिंसा में ही जो लीन रही, वह आत्मा ऊब कर, इस सन्देश की ओर आष्कृट हो, तो आक्चर्य क्या ?

कि इसी समय भारत के कई मागो मे घोर अकाल पडता है। सम्प्राट् चन्द्रगुप्त सोचेते है, इस अकाल का उत्तरदायित्व किसपर? और उसका क्या प्रायश्चित्त?

एक निर्णय शम्भीर निर्णय । जैन-धर्म के विधान के अनुसार साठ दिनो तक निर्जल निराहार व्रत रख कर वह प्राण त्याग देगे।

यह शुभ यज्ञ कहाँ हो ? उत्तर भारत में उत्पन्न यह सम्प्राट् अपनी अन्तिम समाधि के लिए दक्षिण भारत को चुनता है।

यहाँ, इस नीलिगिरि की तलहटी में, इस कुटिया मे, वह अपने से ही रचाई मृत्यु-शैया पर आ बैठे हें !

चन्द्रा आती है। उनके चरणों में झुक कर बोलती है-

चन्द्रा—सम्प्राट्, सम्प्राट् । यह क्या निर्णय कर लिया आपने ? इस निर्णय को छोडिये, सम्प्राट् । छोडिये इस निर्णय को और चिलये, चिलये, पाटिलपुत्र । में पैरो पडती हूँ सम्प्राट् । (वह पैरो से लिपट जाती है)

चन्द्रगुप्त—में भी किसी के पैरो पर ही पडा हूँ, सम्प्राज्ञी । गुरुदेव ने उस दिन देश-माता की एक कल्पना-मूर्ति मेरे सामने रखी थी। जीवन-भर उसकी आराधना करता हुआ अब अन्त में उसके चरणो पर आ गिरा हूँ। यह नीलगिरि, इसके बाद ही तो माता का वह पद-नख—कत्याकुमारी है। हहर-हहर कर महासागर की उत्ताल तरगें उस पद-नख को धो रही है। में उन लहरों की ध्वनि यहाँ से ही सुन रहा हूँ। आप क्या नहीं सुन रही है, सम्प्राज्ञी?

चन्द्रा—में कुछ नहीं सुनती सम्प्राट् और न सुनना चाहती हूँ ।
में आपके श्रीमुख से केवल एक ही वाणी सुनना चाहती हूँ—इस
निर्णय के छोडने की घोषणा कीजिये!

चन्द्रगुप्त—सम्प्राज्ञी, आप क्या बोल रही है ? चन्द्रा यह बोल सकती थी, किन्तु भारत की सम्प्राज्ञी की यह वाणी ! जिस सम्प्राट् के निर्णय बदलने लुगे, वह भी कोई सम्प्राट् होगा, सम्प्राज्ञी ?

चन्द्रा—सम्प्राज्ञी कह कर मुझ पर व्यग्य मत कीजिये, सम्प्राट्। में सदा आपकी दासी रही और हूँ । मेने सिंहासन की कामना कभी नहीं की। गुरुदेव ने तो यह सिंहासन उस यवन-कन्या को अपित किया था

चन्द्रगुप्त--वह यवन-कन्या । सोचता हूँ, यदि आज वह यवन-कन्या यहाँ होती, तो देखती, सिहासन का क्या मूल्य है इस विचित्र देश में !

#### बेनीपुरी-प्रयावली

चन्द्रा—आह । मैंने उस दिन वया में कहा था, उससे बढ कर सौभाग्यशालिनी नारी इस घराधाम पर कौन हागी ? सचमुच वह परम सौभाग्यशालिनी सिद्ध हुई और परम अभागिनी सिद्ध होने जा रही है यह दीना-हीना चन्द्रा। यदि आपको यही करना था, तो मुझे बही छोड दिये होते, सम्प्राट्, जहाँ में खडी थी। (उपर ओर देखती हुई) माताजी, भाताजी, आप भी चल बसी माताजी। देखिये, माताजी, आपकी चन्द्रा आज फिर वही खडी होने जा रही है जहाँ से आपकी कृपा की बाहो ने उसे उठाया और सिहासन पर बिठाया था। आज तुम कहीं हो माँ। माँ। माँ। (हाथो से चेहरा ढँक कर फूट-फूट कर रोने लगती है)

चन्द्रगुप्त—सम्प्राज्ञी । यह कातरता की वाणी नहीं । इस शय्या के निकट कातरता की कोई वाणी नहीं निकलनी चाहिये । इस शय्या की एक पवित्रता है । आपको इस पवित्रता की रक्षा करनी चाहिये । भगवान अहत के विधान में कोई व्यवधान क्या उचित है ?

चन्त्रा--- आह रे यह विवान । भारत का सम्प्राट् आज इस कुटिया में पडा

चन्द्रगुप्त—हाँ, इस कुटिया मे पड़ा भारत का सम्प्राट् मृत्यु का आह्वान कर रहा है । कैमा दिव्य विवान है यह। जो कल तक पृथ्वी की विजय के लिए व्याकुल था, उसी व्याकुलता से, आतुरता से वह मृत्यु पर विजय करने को आगे बढ़ा है । सम्प्राज्ञी, आप नहीं देख रही है, कि यह कितनी बड़ी बात होने जा रही है । आप शायद देख नहीं पाती, हाँ, हममें केवल श्वेत ही यह देख सकता है—उसी की दृष्टि उतनी निर्मल है । श्वेत कहाँ है सम्प्राज्ञी ?

चन्द्रा—सम्प्राट् । आपके इस निर्णय ने क्या किमी की बुद्धि को, चेतना को ठिकाने रहने दिया है । जिन्हे सूचना मिली है, सब पूछते है, क्या हुआ ? सम्प्राट् ने ऐसा निर्णय क्यो किया ? कहाँ, किससे, क्या त्रुटि हुई ? सभी कारण ढूँढ रहे है, पूछ रहे है ?

### (क्वेतकेतु का प्रवेश)

इवेतकेतु — मैं न ढूँढ रहा या पूछ रहा, सम्प्राज्ञी । मैं तो जानता था, यही होकर रहेगा । गुरुदेव ने जो पथ पकडा और हमसे पकडवाया, उसकी परिणति यही होनी थी। उन्हे एक नेता चाहिये था, विजेता चाहिये था। सम्प्राट् उन्हे मिल गये। उन्होने उनसे वह सब कराये, जो वह चाहते थे। सम्प्राट् क्षमा करे, वह भी क्या एक महत्वाकाक्षा से अभिभूत नहीं थे <sup>?</sup>, उन्होंने भी सब सानन्द किया । माताजी रोक सकती थी, तो वह खोये वैभव को पुत्त सस्थापित देखने के लिए अधी बन गई थी। जीवन एकाकी बनकर बहता रहा, बहता रहा। कबतक वह इस तरह बहता रह सकता था सम्प्राज्ञी ?

चन्द्रा—श्वेतजी, श्वेतजी, आप क्या बोल रहे हैं यह <sup>?</sup> सम्प्राट् को समझाइये श्वेतजी <sup>!</sup>

इवेतकेतु — कौन किसको समझा सकता है । जो जीवन-भर नही कर सका, क्या अन्त में वह में कर लूँगा ? मेरी वाणी तो सदा विद्रोह में उठती रही है, सम्प्राज्ञी, किन्तु किसी ने उस पर ध्यान दिया ? मुझे तो किव मान लिया गया है न ? यह विचित्र प्राणी है सम्प्राज्ञी । इसे सब लोग चाहते हैं, सब लोग प्यार देते हैं, इसकी वाणी सुनने को भी लोग उत्कठित रहते हैं। किन्तु न इसे, न इसकी वाणी को कोई गम्भीरता से लेता है। कभी कहा गया हो, किवर्मनीषी परिभू स्वयभू — किन्तु जिस आस्पद से पहले भगवान को भी सम्बीधित किया जाता था, वह पुण्य-पित्र आस्पद, आह, अपनी सारी गरिमा खो चुका । (उसाँसे लेता है)

चन्द्रगुप्त— श्वेत । श्वेत । तुम ऐसे उदास मत हो मेरे किव-मित्र । तिनक इधर आओ । (उसकी पीठ पर हाथ सहलाते हुए) हाँ, तुम्हारी वाणी पर किसी ने ध्यान नही दिया। किन्तु तुम्हे आन-न्दित होना चाहिये कि आज तुम्हारी ही वाणी चरितार्थ होने जा रही है, श्वेत ।

द्वेतकेतु—आनिन्दितं होना चाहिये! पाटलिपुत्र के सम्प्राट् आज इम नीलिगिरि की तलहटी मे, घास-फूस से बनी इस कुटिया मे, कुश की साथरी विछा कर, यह प्रतिज्ञा करके उसपर आ बैठे ह कि साठ दिनो का निराहार-निर्जल वृत रख कर प्राण त्याग कर दूँगा और उनका यह कवि-मित्र इसी पर आनन्द मनाये कि अन्तत उसकी वाणी सफल तो हुई! कवि! कवि! तुम्हे क्या समझ रखा है लोगो ने! न तुम्हे आदि मे समझते हैं, न अन्त में. आह!

चन्द्रगुष्त—ओह । तुम भी मेरा पक्ष नहीं ले रहे हो, श्वेत । तुम भी नहीं देख रहे हो । तुम्हारी दृष्टि तो

द्वेतकेतु—मेरी दृष्टि भी आज कुठित हो रही है, यह स्वीकार करते हुए म लज्जा का बोध कर रहा हूँ, किन्तु सत्य बात यही है सम्प्राट् आह । आज माताजी होती। (विह्वल हो जाता है, आँमू पोछने लगता है)

#### बेनीपुरी-प्रथावली

चन्द्रगुप्त — कैसा आश्चर्य  $^{I}$  आज किव भी मोहित हो रहा है  $^{I}$  यह क्या कर रहे हो, क्वेत  $^{2}$  शरीर से यह मोह  $^{I}$  और आदर्श से  $^{2}$ 

देवेतकेतु — आदश या तो आपके गुरुदेव जाने, या आप जाने ! में इसकी भूलभुलेया में कभी नहीं पड़ा सम्प्राट् और न अब आज उसका कोई पाठ सुनना चाहता हूँ ! में आज एक कूर सत्य देख रहा हूँ और जीवन-भर जिस सत्य की उपासना करता रहा, वहीं जब अपनी सारी विभीषिका के साथ सामने खड़ा है, मेरा रोम-रोम कॉप रहा हे ! देखिये, यह देखिये ! (अपने रोमाचित हाथ बढ़ाता है)

चन्द्रगुप्त-श्वेत । श्वेत ।

चन्द्रा—सम्प्राट्, सम्प्राट् । अपना निणय बदिलये सम्प्राट् । (फिर चरणो से लिपट जाती है)

चन्द्रगुप्त-सम्प्राज्ञी । सम्प्राज्ञी ।

चन्द्रा- क्या सम्प्राज्ञी बना कर आप मुझसे दड भुगतवाना चाहते हैं ? मुझसे कौन-सा अपराध हुआ है, सम्प्राट् !

चन्द्रगुप्त-ओह । तुम लोग नहीं मानोगे। तो सुनो, अपराध तुम से या किसी से नहीं हुआ है, अपराध सम्प्राट् ने किया है। और यह क्या अन्याय नहीं होगा कि अपराध प्रजा करें तो उसे दड भुगतना पड़े किन्तु सम्प्राट् बेलाग छूट जाय। और, हत्याकारी के लिए प्राण-दड की ही व्यवस्था है सम्प्राज्ञी!

चन्द्रा-हत्याकारी । प्राणदड ।

चन्द्रगुप्त-हाँ, सम्राट् ने हत्या की है-हत्या ही क्या, हत्याये की है!

श्वेतकेतु—नो क्या युद्ध बिना हत्या के किया जा सकता है? और विजय के साथ ही क्या हत्याये सलग्न नहीं है? यदि यही बात हो, तो सभी सम्प्राटो और सामन्तो को सूली पर लटकना पड़ेगा! तब मुझे भी दुख नहीं होगा, यदि सभी सम्प्राटो और सामतो के साथ एक हमारा सम्प्राट् भी सूली पर चढाया जाय या चाडाल के हाथ से खाँड की घार उतारा जाय! सम्प्राट्, सम्प्राट्—यह नियम आज ही घोषित किया जाय, सम्प्राट्! तब यह आपका किव-मित्र सचमुच आनन्द से नाच उठेगा!

चन्द्रगुप्त—में युद्ध में की गई हत्याओं के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूँ, इवेत, वे क्षम्य भी मान ली जाये किन्तु जो शासक अपनी निरीह प्रजा को तडपा-तडपा कर मारे, उसके लिए दड का क्या कोई विधान नहीं होना चाहिये ? चन्द्रा-(साश्चर्य) प्रजा को तडपा-तडपा कर !

चन्द्रगुप्त—हाँ, प्रजा को तडपा-तडपा कर ! सम्प्राज्ञी, क्या आपको यह भी ज्ञात नहीं कि आपके राज्य में कई वर्षों से अकाल पड़ा है, अन्न के अभाव से प्रजा में हाहाकार मचा है, प्रतिदिन कितने ही बच्चे, बूढे, जवान तडप-तडप कर प्राण दे रहे हैं। चारों ओर रुदन-रुदन है, ऋदन-ऋदन है ! सम्प्राज्ञी प्रजा की माँ होती है। वह कैसी माँ समझी जायगी जो अपने तडपते-मरते बच्चो का रुदन-ऋदन तक सुन नहीं पाये !

चन्द्रा—सम्प्राट्, सम्प्राट् । जले पर नमक मत छिडिकिये सम्प्राट् । चन्द्रगुप्त—यह जले पर नमक नही छिडिकना है, यह तो कतव्य की याद दिलाना है, सम्प्राज्ञी । आप माँ है, तिनक कल्पना तो कीजिये, यदि आपके बच्चे को इसी तरह तडप-तडप कर मरना पड़े, तब आपको कैसा लगे ? नहीं, अपराधी को दड मिलना ही चाहिये, चाहे वह साधारणजन हो या सम्प्राट् । और साधारणजन की अपेक्षा सम्प्राट् को कठिनतर दड चाहिये, कठिनतम, कठोरतम हो, तो और अच्छा ।

चन्द्रा—क्या इससे भी कोई कठोरतम दड हो सकता है ? साठ दिनो तक निजल-निराहार आह !

चन्द्रगुप्त—(दृढतापूवक) निर्जल-निराहार हाँ हाँ, निर्जल-निराहार जब प्यास से गला सूखने लगेगा, भूख से अतिडियाँ ऐठने लगेगी। जब शिरा-शिरा में आग की लपटे दौडेगी। जब मस्तिष्क में साँय-साँय मचता रहेगा। कभी चेतना लुप्त होगी, कभी वह स्फुलिंग-सी बल उठेगी। कवि, क्या सोच रहे हो, कवि वि क्यो उदास मुख खडे हो कवि कल्पना करो कवि, जब विजेता मृत्यु से पग-पग पर क्षण-क्षण लडेगा। लडेगा, लडेगा और अन्त में——

चन्द्रा—सम्प्राट्, सम्प्राट् । ओ हो हो (व्याकुल होकर चरणो से लिपट जाती है) श्वेतजी, श्वेतजी, सम्प्राट् क्या कहे जा रहे हैं श्वेतजी । हायरे अभागी चन्द्रा, इससे तो अच्छा था कि तू धूल पर ही खडी होती ।

इवेतकेतु — घूल । घूल । घन्य हो तुम घूल । फूलो की सेज पर सोने वाली सम्प्राज्ञी भी तुम्हे सवया भूल नही पाती । भूले भी कैसे, जब सबको एक दिन तुम्ही में जा मिलना है । किन्तु कैसी छलना । जिम तरह हवा का एक हल्का झोका घूल को उडा देता है, सुख की झलक पाते ही दुखकी याद भी क्षण में विलीन हो जाती है । फिर याद में रह जाती है, अट्टालिका

### बेनीपुरी-प्रथावली

चन्द्रा—अट्टालिका । अट्टालिका । चन्द्रा अट्टालिका पर कभी नही भूली किविजी । उसने तो किसी के चरणो पर आरम्भ में ही अपने को न्योछावर कर दिया था, वे चरण जहाँ रहे, वही चन्द्रा रही—चाहे फूल पर या शूल पर । आह रे आदमी । पैरो के नीचे के फूल तो वह देख पाता है, किन्तु हृदय में चुभे शूल कौन देखे, कौन परखे । दुर्भाग्य कि किव की दृष्टि भी उमे नहीं देख पाती ।

इवेत मूल पूल शूल शूल सचमुच हर नारी कि होती है! चन्द्रा—यह आपको क्या हुआ है कि विजी आप स्थिति की गभीरता भी नहीं समझ पाते यहाँ मेरे जीवन का, सम्प्राट् के जीवन का, राष्ट्र के जीवन का फैसला होने जा रहा है—और आप ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे कोई दाशनिक इमशान में प्रवचन करने जा रहा हो! ओह! (ब्याकुल होती हैं)

क्वेत—श्मशान में प्रवचन नहीं चन्द्रें, नहीं । वहाँ प्रवचन मेरा नहीं, गुरुदेव का होगा सम्प्राज्ञी । वह शायद उस प्रवचन की ही तैयारी में हैं। वह आते ही होगे—प्रवचन उनसे सुन लीजियेगा, में चला। सम्प्राट् मुझे आज्ञा दीजिये—में यह सब देख-सुन नहीं सकता। (चलने का उपकम करता है)

चन्द्रगुप्त—ठहरो श्वेत । तुम्हे साक्षी रहना है। प्रारम्भ से ही मेरे कर्मों के साक्षी रहे हो, अन्त में क्या मुझे दूसरा साक्षी ढूढना पड़ेगा? और किसी दूसरे को छाती में यह दम है कि इस निष्ठुर अभियान का साक्ष्य कर सके।

(चाणक्य का प्रवेश चन्द्रा दौड कर उसके चरणो से ल्पिट जाती है क्वेतकेतु रुक्षभाव से खडे-खडे सिर नवाता है चन्द्रगुप्त अपने आसन पर खडे हो जाते है—)

चन्द्रगुप्त-गुरुदेव, क्षमा करे, इस आसन से

चाणक्य सम्प्राट् को नहीं हटना है। यह उनका निश्चय जो है। सम्प्राट् का निश्चय या निणय कैसे टले? यदि सम्प्राट् का निश्चय अटल नहीं हो, तो फिर इस चचल जगत में अटलता की टेक कहाँ टिके। कविजी, आप भी तो इससे सहमत होगे।

**इवेतकेतु**—मुझसे नहीं, सम्प्राट् से सहमति लीजिये गुरुदेव। अब अन्त समय में मेरी सहमति ?

चाणक्य-अन्त समय । समय की कोई आदि है, जो अन्त होगा। (चन्द्रगुप्त से) सम्प्राट्, बैठिये, लेटिये। सब जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ सम्प्राट्। एक नया धर्म चला है, जिसमे निषेध-ही-निषेध

है। यह निषेघ, वह निषेघ । जिसमे युद्ध निषेघ है, विजय निषेघ है। जिसमे हिसा निषेघ है, हत्या निषेघ है। सब निषेघ है, विघेय हे केवल आत्महत्या । वैशाली । तू क्या-क्या देती रही है ?—जहाँ का हर नागरिक अपने को राजा समझता रहा है, वहाँ से जब जो न पैदा हो जाय ।

चन्द्रगुप्त—(किंचित आवेश मे) गुरुदेव ! आत्महत्या नहीं, आत्मबिलदान ! अब तक लोग भारना सिखाते रहे या सीखते रहे, वैशाली ने मरना सिखाया है। मरना भी कैसा—पलपल, क्षणक्षण घुलघुल कर, गलगल कर ! और गुरुदेव क्या वह भूभाग धन्य नहीं, जहाँ प्रजा और राजा का भेदभाव नहीं। जहाँ का हर नागरिक अपने को राजा ओर हर बच्चा अपने को राजकुमार समझता है! जहाँ राजसिहासन योग्यता खोजता है, कुलगोत्र नहीं!

चाणक्य—सम्राट्! इस आसन पर बैठने के बाद कोध की झलक भी नहीं आनी चाहिये! किन्तु एक निवेदन सम्राट्, इसी पथ पर बढना था, तो वैशाली से क्यो, अपनी किपलवस्तु से ही आपको प्रेरणा मिल सकती थीं!

चन्द्रगुप्त—यदि हम वैशाली या कपिलवस्तु के—भगवान् महा-वीर या तथागत के—सन्देश सुने होते, उनपर ध्यान दिये होते, तो आज ससार कुळ दूसरा ही होना, गुरुदेव । हमने, ससार ने, उनके अहिसा धम का, शान्ति धम का सदेश नही सुना, फल हमारी ऑखो के सामने हैं। हमने शास्त्रो के आधार पर, शत्रो के बल पर चक्रवर्ती साम्राज्य की तो स्थापना कर ली, किन्तु उस चक्रवर्ती राज्य की प्रजा को भूखो मरने से नही बचा सके । आपकी चक्रवर्तित्व की कल्पना पर यह कैसा कुर ब्यग देवता ने किया है गुरुदेव ।

चाणक्य—क्या कोई किसी को मरने से बचा सकता है सम्प्राट् । मानव अपना कनव्यमात्र कर सकता है। क्या हमने कनव्य-पालन में कोई त्रृटि की है ? हमने सारे देश को एक सुशासन में सम्बद्ध किया है, उसकी श्रीवृद्धि के लिए वे प्रयत्न किये हैं, जो सोचे भी नहीं जा सकते थे। आज सारा देश एक है। एक छोर से दूसरे छोर को जोडने वाले राजपथों का हमने निर्माण किया है। उन पथों को निराप्त बनाया है—उनपर निरस्त्र यात्राये की जा रहीं है। लूट-पाट, छीना-झपटी का कही नाम नहीं है। कौन ऐसा राज्य है, जिसके नागरिक अपने घरों में बिना ताला लगाये, निश्चिन्त, उन्हें छोड सकते हैं, बाहर जा सकते ह तोभी एक तिनका इधर-उधर न हो। हमने

### बेनीपुरी-प्रधावसी

नहरें बनाई है, मरोवर बनाये हैं। जहाँ महभूमि थी, वहाँ जल की लहिरयाँ अठखेलियाँ करती हैं। देश के ही नहीं, विदेशों से होने वाले वाणिज्य-व्यापार में भी कितनी उन्नित हुई है—हमारे सार्थ-वह जल-पथ में, थल-पथ से नाना प्रकार के पण्यों का आयात-निर्यात करते ह। चारों ओर मुख है, ममृद्धि हैं। इतने पर भी यदि अकाल पड़ा, तो क्या हमारा अपराध है विधाना पर हमारा क्या वश है पानी का बरमना हमने रोक दिया? देवताओं ने जो त्रुटियाँ की, उनके लिए हम कैसे उत्तरदायीं हो सकते हैं, सम्राट्?

चन्द्रगुप्त-गुरुदेव । में आपसे तक-वितक नहीं करना चाहता, उसका अवसर नहीं है, उसका कोई फल भी नहीं होनेवाला है। तर्क से सब बाते सिद्ध भी नहीं की जा सकती। में इतना ही जानता हूँ, राजा जिस समय शामन-मूत्र हाथ में ठेता है, प्रजा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसपर आ जाता है। किसी भी कारण से—वह कारण भौतिक हो या आधिभौतिक, लांकिक हो या दैवी—यदि वह प्रजा के प्राण या धन की रक्षा नहीं कर पाता, वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। और इस कर्तव्य-च्युति का दब उसे भुगतना ही चाहिये।

चाणस्य-और वह दड सदा प्राणदड होगा !

चन्द्रगुप्त-हाँ, प्राण-हरण का दह प्राण-दान के ही रूप में चुकाया जा सकता है। प्रजा यदि एक की हत्या करती है, तो उसे प्राणदह दिया जाता है, और अपनी कतव्य-च्युति से जिसने इतनी हत्यायों की, उसे प्राणदह से भी कोई कठोरतम दह हो, तो मिलना चाहिये और उस दह का विधान वैशाली के उस सत ने ही किया है। साठ दिनो तक निर्जल-निराहार रह कर प्राण त्याग दो—तिल तिल कर मरो, घुल-घुल कर मरो, तहप-तहप कर मरो। और तो भी मुँह पर उफ नहीं लाओ। तिनक भी उफ-आह आई कि प्रायश्चित भ्रष्ट हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव, इस विधान से भी दिव्य, उदात क्या कोई विधान हो सकता है? में निश्चय कर चुका हूँ और आप भी कह चुके हैं, सम्प्राट् का निणय बदलना नहीं चाहिये। मुझे मरने दीजिये, गुरुदेव। आपने विजेता के रूप में मुझे गढा है, इस अतिम विजय से मुझे विचत नहीं कीजिये, गुरुदेव।

चाणक्य—विजय | विजय की लालसा | कैसी प्रबल होती है यह लालसा | पृथ्वी पर विजय, जीवन पर विजय फिर मृत्यु पर विजय, स्वग पर विजय । हौ, विजेता सदा विजेता है। (शून्य की ओर एकटक देखने लगता है)

चन्द्रगुप्त-गुरुदेव । गुरुदेव । (झुक कर चरण छूता है)

चाणक्य—किन्तु, बेटे, एक निवेदन है। तुम्हारे इस निर्णय की सूचना बाहर नही जानी चाहिये, नहीं तो देश में तुरत ही अराजकता फैल जा सकती है। और आज्ञा दो, हम पाटलिपुत्र जाकर शीध्र कुमार का अभिषेक करे।

चन्द्रगुप्त-जो इच्छा हो गुरुदेव !

चाणक्य—सम्प्राज्ञी, चिलये, कुमार को हम पाटिलिपुत्र ले चले। चन्द्रा—गुरुदेव, गुरुदेव । मैं इन चरणो को छोड कर जा नहीं सकती, जा नहीं सकती, गुरुदेव । (चरणो से चिपक जाती है)

चाणस्य-चन्द्रे । विह्वल मत बनो । इसमे सबसे बडी असफ-लता मेरी है। आज मुझसे दुखी इस ससार मे कोई नही है। यह निर्मम, कूर ब्राह्मण एक ही व्यक्ति को प्रेम दे सका था, एक ही व्यक्ति के लिए इसने अपने हृदय में कोमल स्थान बनाया था। वह स्थान रिक्त हो रहा है। वहाँ हाहाकार ही हाहाकार है! छाती में दरारे पड रही हैं, वह फटना चाहती है। आह । जिसे टीले पर पाया, जिसे स्वण-सिहामन पर बिठलाया, उसे आज अपनी ही ऑखो धूल में मिलने को छोडे जा रहा हूँ। यह क्या होने जा रहा है? (भाव-विह्वल होकर) चाणक्य । चाणक्य । तुम्हारी नीति की यही परिणति थी । तुम्हारी सारी दौडघूप, सारे सघर्ष-विमष का यही फल होना था । ओह । (ऑसू पोछता है) किन्तु, नही, नही। सम्प्राज्ञी, भावना एक अलग वस्तु है और राजधर्म दूसरी वस्तु। दोनो पृथक है, दोनो एक दूसरे के विपरीत है<sup>।</sup> हम राजधम छोड देगे, तो सारा किया-कराया समाप्त हो जायगा—ऋषियो की कल्पना घुल मे मिल जायगी। राजा आता है, राजा जाता है। राज्य को स्थायी होना चाहिये । सिहासन को कभी सूना नही रहना है। हमे तुरत ही कुमार का अभिषेक कर देना है। मैं चलता हुँ, शिविर में पाटलिपुत्र चलने के लिए कूच की घोषणा कराता हैं। शीघ्र आइये। (द्रुतगित से जाता है)

चन्द्रा—श्वेतजी, श्वेतजी, अब आप ही बचाइये श्वेतजी । इवेतकेतु—सम्प्राज्ञी, व्याकुल मत बनिये । गुरुदेव वह गये हैं न, कोई किसी को बचा नहीं सकता ।

### बेनीपुरी-ग्रथावली

चन्द्रा—गुरुदेव की बात मन कीजिये, उन्हीं के चलते यह सब हुआ है। हाय।

देवेतकेतु — क्या उन्होने यह स्वय स्वीकार नहीं किया है! सत्य एक दिन ऊपर आता है और वह उसी के मुँह से बोलता है, जो सदा उसका शत्रु रहा! सत्य का यही जादू है! गुरुदेव को स्वीकार करना पड़ा, उनकी नीति असफल रही। किन्तु यह उन्हीं का मस्तिष्क है, जो आज भी अपने कत्व्य को नहीं भूल सका! गुरुदेव, सचमुच अलौकिक पुरुष है! सम्प्राज्ञी, उनकी आज्ञा का अनुगमन होना चाहिये, आप विह्वल न हो! इम किव की वाणी एक ही जगह पूणत सार्थक हुई है—आपसे वह फूल खिला, जो आज पाटलिपुत्र के राज्यसिहासन को मुशोभित करने जा रहा है। अभी वह अद्धस्फुटित ही है, जाइये उसे पूण स्फुटित कराइये!

चन्द्रा—किव, किव । तुम भी आज इतने निष्ठुर बन रहे हो किव ।

देवेतके तु—निप्ठुर! वि निष्ठुर नहीं हो सकता! किन्तु प्रकृति की पुकार की अवहलना कौन कर सकता है? जो वाटिका वसत में फूल-भरी, रग-भरी, मुगध भरी होती है, वही शिशिर में कैसी उजाड बन जाती है, झखाड बन जाती है। फूल झड गये, पत्ते झड गये, रग उड गये, मुगध उड गई। किन्तु ये ही फूल, यही पत्ते वहाँ गिर कर बाद बनाते हैं, जिमे पाकर पीधों में फिर प्राण आते हैं—फिर कोपले फूटती ह, पत्तियाँ निकलती हैं, किलयाँ लगती है, फूल खिल हैं। फिर बाटिका हरी-भरी—फूल भरी, रगभरी, सुगधभरी बन जाती हैं। जो झड रहे हैं, झडने दीजिये, सम्प्राज्ञी। जाइये, नई पौध को, नये फूल को देखिये। सबका अपना-अपना कतव्य है। सम्प्राट् अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कीजिये

चन्द्रगुप्त—हाँ, चन्द्रे। किव सत्य कर रहा है और इस आसन से जैसे एक और सत्य का मूर्त आभाम मुझे मिल रहा है—मुझे लग रहा है, तुमने जो इस वश को फूल दिया है, उसी से कभी एक फूल और निकलेगा, जो सब फूलो से विलक्षण होगा, अपूव होगा। उसका रग पृथक होगा, सुगध पृथक होगी। पाटलिपुत्र के सिंहासन को सुशोभित करनेवाला वह फूल राज्य का, शासन का, विजय का—सबका एक नया आदश देगा, एक नई व्याख्या देगा। जाओ, चन्द्रे,

#### विजेता

चन्द्रा—में तुम्हे छोड नहीं सकती चन्द्र! (लिपट जाती है) चन्द्रगुप्त—(उसको पीठ सहलाते) जाओ, जाओ, पगली! श्वेत, तुम भी जा सकते हो भाई!

इवेतकेतु—में, जाऊँ। तो इस अलौकिक विजय का साक्ष्य कौन करेगा? अभी कह चुके हो न—भूल गये? नहीं, नहीं। जीवन-भर तुम्हारी पृथ्वी-विजय का साक्षी रहा, क्या स्वग-विजय के साक्ष्य से मुझे विचत करना चाहते हो—कर भी सकोगे—मेरे विजेता, मेरे सखा, मेरे चन्द्र। (वह उससे लिपट जाता है)

पटाक्षेप ]

# हम इनके कृतज्ञ हैं।

इस ग्रथावली के प्रकाशन की योजना के मूल में यह आशा रही कि हर भाग के प्रकाशन के पूर्व हमें कम-से-कम सौ ऐसे सज्जन मिल जायेंगे जो सौ-सौ रुपये देकर पूरी ग्रथावली के स्थायी ग्राहक बन जायेंगे। दूसरें भाग के प्रकाशन के पूर्व इन सज्जनो ने स्थायी ग्राहक बनकर हमारे लिए पथ प्रशस्त किया हम इनके कृतज्ञ है-

### बम्बई

- १—श्री बाबूलालजी माखडिया,
- २-श्री सेठ ताराचन्द्र गुप्ता
- ३--श्री किशारी लालजी ढाढनिया
- ४--- मत्री, मारवाडी हिन्दी पुस्तकालय
- ५-- मत्री, सीताराभ पोद्दार बालिका विद्यालय
- ६--श्री विश्वमभरलालजी माहेश्वरी
- ७—श्री शिवकुमारजी मुआलका
- ८--श्री सेठ गगावरजी माखिडया
- ९--श्री नाथूराम रामनारायण लिमिटेड
- १०-शी रामकृष्ण जी बजाज
- ११--श्री सुशील कुमारजी रूइया
- १२--श्री पुरुषोत्तम जी रूँगटा
- १३-- " " "
- १४--- प्रिन्सपल मारवाडी कर्माशयल हाईस्कूल
- १५-श्री भगवती प्रसाद महावीर प्रसाद
- १६--श्री पुरुषोत्तमजी रूँगटा
- १७--श्री ब्रजमोहनजी नेमानी
- १८--श्री दामोदर लालजी जयपुरिया
- १९--श्री "
- २०--श्री सी० जे० शाह
- २१--श्री खेतारामजी चौध्री
- २२-श्री जोहरीमल देवीप्रसाद
- २३---मत्री, वृजमोहन लक्ष्मीनारायण रूइया हिन्दी हाई स्कूल
- २४-श्रीमती ललिता माखडिया
- २५-श्री कोठारी जी
- २६--श्री देवी प्रसाद खडेलवाल
- २७-श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठक्करसी महिला कालेज

२८--श्री श्यामलाल खेमका २९--श्रीमती तेजनारायण खेतान

### गुजरात

१--श्री गोवधन भाईजी पटेल, कैरा

#### पूना

१-- मत्री, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा

#### पटना

१---श्री अनुग्रह नारायण सिंहजी, वित्त-मत्री, बिहार सकार २--श्री महेश प्रसाद सिंह, उद्योग मत्री, बिहार सरकार ३--श्री दीप नारायण सिंह, सहयोग मत्री, बिहार सरकार ४--श्री कृष्णबल्लभ सहाय, राजस्व मत्री, बिहार सरकार ५--श्री वीरचन्द्र पटेल, उप-मत्री, बिहार सरकार ६--डाइरेक्टर, जन-सम्पक-विभाग, विहार सरकार ७--श्री डी॰ पी॰ शर्मा, रिटायड आई॰ सी॰ एस॰ ८-चेयरमैन, डिस्ट्रिक बोड, पटना ९--श्री रामदयाल जोशी, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन १०-श्री सीताराम सिंहजी, नेशनल फारमेसी ११--श्री राम नारायण अरोडा, पटना सीटी १२--श्री राम विनोद सिंह, एम० एल० ए० १३--श्री किशोरी गुप्ता, पुस्तक भवन १४--प्रवानाध्यापक, मिड्ल स्कूल, अमरपुरा १५-- " " वेढना १६— " " सदीसोपुर १७— " " हसाडीह १८— " " जलालपुर १८-- " १९-- " आर० एम० मिड्ल स्कूल, समयागढ २०-श्री बलदेव सहाय जी, ऐडवोकेट २१--श्री महावीर प्रसाद, ऐडवोकेट जनरल

### नई दिल्ली

१—श्री भरत रामजी
२—श्री रामनारायण सिंह एम० पी०
३—श्री जे० पी० श्रीवास्तव, एम० पी०

#### कलकत्ता

१--श्री वेणी शकरजी शर्मा

२-श्री मातादीनजी खेतान

३—श्री प्रभुदयाल शिवचन्द्रराय दावडीवाला

४--श्री शिवभगवान गोयनका

५-श्री रामेश्वर प्रसाद पाटोदिया

६--श्री बी० पी० हिम्मतसिंहका

७--श्री कृष्णानन्दजी जालान

#### आसनसोल

१--श्री नन्दलालजी जालान

२--श्री रमैयाजी

#### राजस्थान

१--- मत्री, पब्लिक लाइब्रेरी, सरदार शहर

#### मध्यभारत

१---प्रबधक, बनमौर सीमेन्ट वर्क्स, बनमौर

#### मानभूम

१--श्री यू० एन० झाजी, धनबाद

२-श्री ठाकुरदयाल सिंह, कुडवाडीह

#### दरभगा

१-- चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटी, दरभगा

२--श्री के० डी० चूडीवाल, हसनपुर रोड

३-प्रिन्सपल, समस्तीपुर कालेज, समस्तीपुर

#### चम्पारण

१—मत्री, श्री कृष्ण पुस्तकालय, विलासपुर

२--श्री राधा पाण्डे, एम० एल० ए०, रक्सौल

## सिहभूम

१-प्रबंधक, एशोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, चाइबासा

२--श्री विश्वनाथजी मूँदडा, चाइबासा

३-मत्री, एम० एल० हैंगटा हाई स्कूल, चाइबासा

४-श्री हरलाल वर्जन राठौर, चाइबासा

| ५जन्गम्पक |    | त्रिभाग | टिस्को, | जमशेदपुर |
|-----------|----|---------|---------|----------|
| Ę         | "  | 72      | 11      | "        |
| <b>9</b>  | 11 | 11      | 11      | "        |
| L         | ** | 11      | 11      | 11       |
| 9-        | "  | "       | **      | "        |
| १०        | "  | "       | 27      | "        |

### मुगेर

१—श्री जितेन्द्र नारायण मिह, चौथम
२—श्री क्पिलदेव नारायण मिह, 'सुहृद', सुहृद-नगर
३—श्री विष्णुदेव नारायणजी, एल० एल० बी०, बेगूसराय
४—श्री श्यामकृष्ण दासजी, बेगूसराय

# पूर्णियाँ

१--श्री लक्ष्मी नारायणजी "सुधाशु", रूपमपुर

#### सथाल-परगना

१—प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल, फतेपुर २—प्रधानाध्यापक, मान्यिक विद्यालय, हसडीहा ३— " माध्यिमक विद्यालय, वृन्दावन ४— " " रोलाग्राम ५— " छोटाधमनी

## हजारीबाग

१--श्री रामगोपाल अग्रवाल, डोमचाँच

#### पलाम्

१—मत्री, गाँधी-मजदूर-यूनियन क्लब, जपला
२—मत्री, स्टाफ एशोसियशन, जपला
३—मत्री, वर्षसं क्लब, बौलिया
४—मत्री, स्टाफ क्लब, बौलिया
५—श्री केशव प्रसाद पाण्डेय, जपला
६—श्रीमती उमा सिन्हा, जपला
७—प्रधानाध्यापक, एच० एस० वी० हाई स्कूल, जपला
८—जेनेरल सेकेटरी एच० एस० वी० क्लब, जपला

#### शाहाबाद

१--प्रधानाघ्यापक, हाई स्कूल, बौलिया २-- '' क्वेरिज मिड्ल स्कूल, बौलिया ३--- प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल, नरहीचडी

### भागलपुर

१--श्रीमती श्यामलाल खेमका, कहलगाव

### मुजफ्फरपुर

१—श्री मह्य रघुनाय दास, जानकीस्थान, सीतामढी २-—मत्री, रघुनाथ प्रसाद नोपानी हाई स्कूल, बाजपट्टी ३—मत्री शारदा सदन पुस्तकालय, लालगज ४—श्रीदेवनन्दन प्रसाद सिंह, धनौर ५—श्रीमती रामज्योति कुअँरि, धनौर ६—श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह, धनौर

#### सारन

१—श्री विश्वनाथ मिश्र, वकील, छपरा २—भारत सूगर मिल्स लिमिटेड, सिंधवालिया,

#### नेपाल

१—श्री गुलाब नारायण झा, सलाहकार सभा, काठमाँडू २—श्री भगवती प्रसाद सिंह, न्यायाधीश, काठमाँडू ३—श्री रामानन्द सिंह, कोइलाढी ४—जनरल कैंसर शम्शेर, काठमाँडू ५—श्रीमती कैंसर शम्शेर, काठमाँड